Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri



| श्रमीवर्तेनं मुणिना येनेन्द्रो स्रभिवावुधे ।                                           |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| तेनास्मान् ब्रह्मण्डपतेऽभि राष्ट्रायं वर्धय<br>श्रमिवृत्यं सुपत्नांनभि या नो श्ररातयः। | и 9 11.             |
| श्रुभि प्रतन्यन्तं तिष्टाभि यो नो दुर्ह्यति                                            | 11 7 11:            |
| श्रमि त्वा देवः संविवाभि सोमो अवीवृधत् ।                                               |                     |
| श्रमि खा विश्वा भूतान्यंभीवर्ती यथासांसि                                               | 11 2 15             |
| श्रभीवती श्रमिमवः संपरनुचयंगो मृगिः।                                                   |                     |
| राष्ट्राय मही बध्यतां सुपरनेभ्यः पराश्चवे                                              | 11 8 111            |
| उद्सी सुर्यो अगादुदिदं मामुकं वर्चः।                                                   |                     |
| यथाहं श्रेत्रुहोऽसान्यसप्तः संपत्नहा                                                   | 11 % 16             |
| सप्रत्चियं यो वृष्यिसार्थे विषासिहः।                                                   | Billion I Transport |
| यथाहमेषां वीराणां विराजाति जनस्य च                                                     | n e ii [ ela ]]     |

#### 11 30 11

ऋषिः — अथर्वा (आयुष्कामः) ॥ देवता — विश्वे देवाः ॥ छन्दः — १, २, ४ः त्रिष्डप्; ३ शावरगर्भा विराड् जगती ॥

विश्वे देवा वर्सवो रचेतुममुताहित्या जागृत यूयमास्मन् ।

मेमं सर्नाभिकृत वान्यनाभिमेंमं प्राप्त पौरुषेयो वृश्वो यः ॥ १ ॥

ये वो देवाः पितरो ये च पुत्राः सर्वेतसो मे श्रणुतेदमुक्तम् ।
सर्वेभयो वः परि ददाम्येतं स्वस्थेनं जरसे वहाथ ॥ २ ॥

ये देवा दिवि ष्ठ ये प्रीयेख्यां ये श्रन्तरिच श्रोषंश्वीषु
प्राध्वाप्तवान्तः ।
ते कृणुत जरसमायुरस्मै श्तमन्यान् परि वृश्यक्तु मृत्यून् ॥ ३ ॥

येषां प्रयाजा उत्त वांज्याजा द्वामांगा श्रद्धतादश्च देवाः ।

येषां वः पम्च प्रदिशो विभक्तास्तान् वो श्रस्मै संत्रसर्वः
कृषोमि ॥ ४ ॥ [६।२ ]

#### 11 38 11

श्विः—ब्रह्मा ॥ देवता—आशापालाः (वास्तोष्पतयः ) ॥ छन्दः— १, २
अनुष्टुप्; ३ विराट् त्रिष्टुप्; ४ परानुष्टुप् त्रिष्टुप् ॥
आशानामाशापालोभ्यश्चतुभ्यां श्वमृतेभ्यः ।

ह्वदं मूतस्याध्येत्तेभ्यो विषेमं हृविषां व्यम् ॥ १ ॥
य श्राशानामाशापालाश्चरवार् स्थनं देवाः ।
ते नो निर्म्नेथाः पाशेभ्यो मुन्चतांहसोश्रंहसः ॥ २ ॥ ।
श्रम्नोमस्त्वा हृविषां यजाभ्यश्लीणस्त्वा घृतेनं ज्ञहोमि ।
य आशानामाशापालस्तुरीयां देवः स नः सुभूतमेह वंत्रत् ॥ ३ ॥
स्वित मात्र छत पित्रे नो श्वस्तु स्विति गोभ्यो जगेते पुरुषेभ्यः ।
विश्वं सुभूतं सुविद्वं नो श्वस्तु स्वोग्व देशेम् सूर्यम् ॥ ४ ॥ [६।६]

#### ॥ ३२॥

ऋषि:—मह्मा ॥ देवता—धावापृथिवी ॥ अन्दः—१, ३, ४ अतुष्टुप्; २ ककुम्मत्यनुष्टुप्॥

द्धदं जनासो विदयं महद् ब्रह्म वदिष्यति ।

ज तत् पृथिष्यां नो दिवि येनं प्रायान्ति वीरुषंः ॥ १ ।

श्रम्तिरंच श्रामां स्थामं श्रान्तसदामिव ।

श्रास्थानमस्य मृतस्यं विद्धष्टद् वेधसो न वां ॥ २ ।

यद् रोदंसी रेजमाने सूमिश्च निरतंचतम् ।

श्राद्धं तद्य सर्वदा संमुद्धस्येव स्रोत्याः ॥ ३ ।

विश्वमन्यामम्भीवार तद्वन्यस्यामिषं श्रितम् ।

दिवे चे विश्ववेदसे पृथिष्ये चांकरं नमः ॥ ४ ॥ [६।४

॥ ३३॥

किर्ण्यवर्णाः शुचयः पावका यासुं जातः संविता यास्वितिः । वा श्रुति गर्भ दिधिरे सुवर्णास्ता न आणः शं स्योना सर्वन्तु ॥ १ यासाँ राजा वर्षणो याति मध्ये सरमानृते अवपरयञ्जनानास् । या श्राभ्र गर्भे दिधिरे सुवर्णास्ता न आणः शे स्योना संवन्तु ॥ २ ॥ यासाँ देवा दिवि कृषवन्ति सुचं या श्रन्ति वे बहुधा सर्वन्ति । या श्राभ्र गर्भे दिधिरे सुवर्णास्ता न आणः शे स्योना स्वन्तु ॥ ३ ॥ श्रिवेनं मा चर्चुषा पश्यतापः शिवयां तन्वोपं स्पृशत् स्वचं मे । घृतश्रतः श्रचयो याः पावकास्ता न आणः शे स्योना संवन्तु ॥ ४ ॥ [ ६१५ ]

#### 11 38 11

ऋषिः — अथर्वा ॥ देवता — मधुवनस्पतिः ॥ छन्दः — अनुष्टुप् ॥. इयं वृश्चिमधुंजाता मधुंना स्वा खनामसि । मधोरधि प्रजातासि सा नो मधुमतस्कृषि 11 9 11 जिह्नाया अग्रे मधु मे जिह्नामूले यथूर्लकम्। ममेदह कतावसो मर्म चित्तमुपायसि 11 3 11 मर्श्वमनमे निकर्मणुं मर्श्वमनमे पुरायंग्रम् । बाचा वंदामि मधुमद् भूयासं मधुसन्दशः H & H मधौरस्मि मधुतरो मदुवान्मधुमत्तरः। मामित् किलु स्वं वनाः शाखां मधुमतीमिव 11 8 11. परि खा परितः चुने चुणागामविद्विषे । यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापगा असः 11 4 11 [ 414 ]

#### ॥ ३५॥

श्विः — अथर्वा ( आयुष्कामः ) ॥ देवता — हिरण्यम् ॥ छन्दः — १ — ६ जगतीः ४ अनुष्टुकार्भा चतुष्पदा त्रिष्टुप् ॥

यदार्बध्नन् दाचाय्या हिरंण्यं श्वतानीकाय सुमन्स्यमानाः । तत् ते वध्नाम्यायुषे वर्षेसे बर्जाय दीर्घायुत्वायं श्वतशारदाय । १ ॥ नैनं रखांसि न पिशाचाः संहन्ते देवानामोर्जः प्रथम् जं होईतत् । यो विमेर्ति दाखाय्यां हिरंण्यं स जीवेषुं कृष्ठते द्विमायुः ॥ २ ॥

श्चरां तेजो ज्योतिरोजो बर्लं च वनस्पतीनामुत वीयाणि। इन्द्रंइवेन्द्रियाण्यधि धारयामो श्राह्मन तद् दर्शमायो बिअर्दिरंण्यम् 11 2 11 समानां मासा मृतुर्मिष्ट्वा वयं संवरस्ररस्य पर्यसा पिपर्मि । इन्द्राप्ती िश्वे देव स्ते Sच मन्य न्तामह शीयमानाः 1 8 11 [ 619 ]



।। इति प्रथमं काएडम् समाप्तम्।।

## ग्रथ द्वितीयं काराडम्

#### ---

#### 11 8 11

ऋषिः—वेनः ॥ देवता—बह्म, आत्मा ॥ छन्दः— १, २, ४, ५ त्रिष्टुप्; ३ जगती ॥

वेनस्तत् परयत् पर्मं गुहा यद् यत्र विश्वं भव्ययेकं रूपम् ।
हदं प्रिक्षेरदुह्जायमानाः स्वविदे श्रुभ्यंन् पत् वाः ॥ १ ॥
प्र तद् वोचेद्रमृतस्य विद्वान् गंन्ध्रवो धामं पर्मं गुहा यत् ।
प्रीणि प्रदानि निहिता गुहास्य यस्तानि वेद् स पितु विप्तासत् ॥ २ ॥
स नः पिता जीनता स द्रत बन्धुर्धामानि वेद सुवनानि विश्वा ।
यो देवानां नाम् ध एकं प्रव तं संप्रक्षं सुवना यन्ति सर्वो ॥ ३ ॥
पिर द्यावापृथिवी सद्य प्रायस्प्रपितिष्ठे प्रथम् जामृतस्य ।
वाचिमिव वक्रिरं सुवनेष्ठा धास्युरेष नन्वे अषे ग्रिप्ताः ॥ ४ ॥
पिर विश्वा सुवनान्यायमृतस्य तन्तुं वितितं दृशे कम् ।
यत्र देवा श्रुम्रतमानशानाः संमाने योनावध्येरयन्त ॥ ५ ॥ [१९१३]

#### 11711

ऋषिः—मातृनामा ॥ देवता—गन्धर्वाप्सरसः ॥ छन्दः—१ विराड् जगतीः। २, ३ त्रिष्दुप्, ४ त्रिपाद्मविराणनामगायत्रीः, ५ सुरिगनुष्टुप् ॥

दिन्यो गन्ध्वो सुवनस्य यस्पितिरेकं एव नमस्यो विचवीडयं: ।
तं त्वां यौमि ब्रह्मणा दिन्य देव नमस्ते अस्तु दिवि ते सुधस्यंम् ॥ १ ॥
दिवि स्पृष्टो यंजतः सूर्यत्वगवयाता हरसो दैन्यस्य ।
महाद गन्ध्वो सुवनस्य यस्पितिरेकं एव नमस्यः सुशेवाः ॥ ३ ॥

श्चनव्याभिः सम्रे जग्म आभिरप्परास्विषं गन्ध्वं श्रासीत्। समुद्र श्रांसां सदंनं म श्राहुर्यतः सद्य श्रा च परां च यन्ति ॥ ६॥ श्रिश्रेये दिद्युन्नचित्रये या विश्वावंसुं गन्ध्वं सर्चध्वे। ताभ्यो वो देवीनम् इत् कृषोमि ॥ ४॥ याः क्लुन्दास्तमिषीचयोऽश्वकामा मुनोग्रहः। ताभ्यो गन्ध्वंपंत्रीभ्योऽप्सुराभ्योऽकरं नमः ॥ ५॥ [१।२]

#### 11 3 11

ऋषि:—अङ्गिरा: ॥ देवता—(आस्राव) भेषजम् ॥ छन्दः— १— ५ अतुःदुपः ६ त्रिपदा स्वराहुपरिष्टान्महाबृहती ॥

श्रदो यदंवधावेरयवृत्कमधि पवैतात्।
तत्ते कृयोमि भेष्वजं सुभेषजं यथासंसि
श्रादृङ्गा कृतिदृङ्गा श्रतं या भेष्वजानि ते।
तेषांमसि त्वसुत्तममंनाखावमरोगणम् ॥२॥
नीवैः खंनन्त्यसुरा अकुःस्राणंमिदं मृहत्।
तदांखावस्यं भेष्वजं तदु रोगंमनीनशत् ॥३॥
तदांखावस्यं भेष्वजं तदु रोगंमशीशमत् ॥४॥
त्राद्धावस्यं भेष्वजं तदु रोगंमशीशमत् ॥४॥
तदांखावस्यं भेष्वजं तदु रोगंमशीशमत् ॥४॥
तदांखावस्यं भेष्वजं तदु रोगंमशीशमत् ॥४॥
तदांखावस्यं भेष्वजं तदु रोगंमनीनशत् ॥४॥

#### 11811

ऋषिः—अथवी ॥ देवता—जिन्नेडमणिः ॥ छन्दः— १ विराट् प्रस्तारपङ्किः; २—६ श्रनुष्टुप् ॥

| दुधिंयुत्वायं बृह्ते रणायारिष्यन्तो दर्चमाणाः सदैव ।                                                                                                                                                                                                                                                    | Sales.                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| म्णि विकन्धदूषणं जिङ्गडं विश्वमो व्यम्                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1 8 H                 |
| जुिंगुडो जुम्भाद् विश्वराद् विष्कंन्धादिभाषेचनात्।                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |
| मुशिः सहस्रवीर्यः परि गः पातु विश्वतः                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 5 11                |
| श्चयं विष्कंन्धं सहतेऽयं बाधते श्चारित्रणः ।                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
| श्चयं नो विश्वभेषजो जिङ्गुडः पार्वहंसः                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 3 11                |
| देवेदंतेनं मुश्चिनां जिङ्गुडेनं मयो अवां।                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
| विष्कं-धं सर्वा रचांसि व्यायामे सहामहे                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.8 11                |
| शुग्रश्च मा जिल्गुडश्च विष्कंन्धाद्भि रचताम् ।                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |
| अरंण्याद्रन्य भार्यतः कृष्या श्रन्यो रसेंभ्यः                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 4 11                |
| कृत्याद्षिर्यं मृश्यिरथी अरातिद्षिः।                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |
| अथो सहर्वाञ्जिक्गिडः प्र ण प्रायूंषि तारिषत् ॥ ६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                      | [ 118]                 |
| 11411                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |
| ऋषि:भृगुराथर्वणः ॥ देवताइन्द्रः ॥ छन्दः १ निचृदुपरि                                                                                                                                                                                                                                                     |                        |
| २ विराहुपरिष्टाद्बृहती; ३ विराट् पथ्या बृहती; ४ जगतीपुरातिरा                                                                                                                                                                                                                                            | ट् त्रिष्डुप्;         |
| ५—७ त्रिष्डप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| इन्द्रं जुषस्व प्र वृहा याहि शूर् हरिभ्याम् ।                                                                                                                                                                                                                                                           |                        |
| S. A Bergin and Mi But week                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |
| पिवा सुतस्य मतेरिह मधाश्रकानश्राहर्मदाय                                                                                                                                                                                                                                                                 | и с и                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |
| पिवा सुतस्य मतेरिह मधीश्रकानश्राकर्मदाय                                                                                                                                                                                                                                                                 | H 3 H                  |
| पिबा सुतस्य मतेरिह मधीश्चकानश्चारुर्मदाय<br>इन्द्रं जुठरं नुन्यो न पुणस्य मधीर्दियो न ।                                                                                                                                                                                                                 | ПКИ                    |
| पिबा सुतस्य मतिरिह मधीश्रकानश्राहर्मदीय  हन्द्रं जुठरं नुन्यो न पृणस्य मधीर्दिवो न ।  ग्रस्य सुतस्य स्वर्थोपं स्वां मदाः सुवाची श्रगुः  हन्द्रंस्तुराषािरमुत्रो वृत्रं यो जुधानं यतीर्न ।  बिसेदं वृत्तं सुगुर्न संसहे शत्रुन् मदं सोमस्य                                                               | ॥२॥                    |
| पिबा सुतस्य मतिरिह मधीश्रकानश्राहर्मदीय  हन्द्रं जुठरं नुन्यो न पृणस्य मधीर्दिवो न ।  ग्रस्य सुतस्य स्वर्थोपं स्वां मदाः सुवाची श्रगुः  हन्द्रंस्तुराषािरमुत्रो वृत्रं यो जुधानं यतीर्न ।  बिसेदं वृत्तं सुगुर्न संसहे शत्रुन् मदं सोमस्य                                                               | ॥२॥                    |
| पिबा सुतस्य मतिरिह मधीश्रकानश्राहर्मदीय  इन्द्रं जठरं नुन्यो न पृणस्य मधीर्दिवो न ।  श्रस्य सुतस्य स्वर्थोपं स्वां मशीः सुवाची श्रगुः  इन्द्रंस्तुराषाणिमुत्रो वृत्रं यो ज्ञानं यतीर्न ।  विमेदं वृत्रं स्गुर्नं संसहे शत्रून् मदं सोमस्य  श्रा स्वां विशन्त सुतासं इन्द्र पृणस्यं कुची विद्रिह शक धिये | ॥२॥                    |
| पिबा सुतस्य मतिरिह मधीश्रकानश्राहर्मदीय  हन्द्रं जुठरं नुन्यो न पृणस्य मधीर्दिवो न ।  ग्रस्य सुतस्य स्वर्थोपं स्वां मदाः सुवाची श्रगुः  हन्द्रंस्तुराषािरमुत्रो वृत्रं यो जुधानं यतीर्न ।  बिसेदं वृत्तं सुगुर्न संसहे शत्रुन् मदं सोमस्य                                                               | ॥२॥<br>॥३॥<br>ग्रानंः। |

श्रहज्ञहिं पर्वते शिश्रियागं त्वष्टास्मै वर्ष्नं स्वर्यं ततस् । वाश्राहंव धेनवः स्यन्दंमाना अक्षः समुद्रमवं जग्मुरापः 11 & 11 चृषायमांणो अवृणीत सोमं त्रिकंद्रकेष्विपवत् सुतस्य । श्चा सार्यकं मघवादत्त वज्रमहंन्नेनं प्रथमजामहीनाम् ॥ ७ ॥ [१।५] 11 & 11 न्द्रपि:-शीनकः (सम्परकामः) ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्द:-१-३ त्रिष्टुप्; ४ चतुःपदाऽऽधीं पङ्किः; ४ विराट् प्रस्तारपङ्किः ॥ समारत्वाप्र ऋतवों वर्षयन्तु संवरस्रा ऋषयो यानि स्रया। सं दिब्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ माहि प्रदिश्श्वतंत्रः सं चे ध्यस्वाञ्चे प्र चं वर्षये ममुचं तिष्ठ महते सौर्मगाय। मा ते रिषञ्जपसत्तारी अमे बुद्धार्थस्ते युशसी सन्तु मान्ये 11 3 11 ्रवामाने वृण्ते ब्राह्मणा हुमे शिवो श्रंग्ने संवर्ण भवा नः। सप्रवहारने श्रमिमातिजिद् भव स्वे गये जागृह्यप्रयुच्छन् 11 3 11 चुत्रेणांमे स्वेनु सं रंभस्व मित्रेणांग्ने मित्रधा यतस्व । सजातानी मध्यमेषा राज्ञाममे विह्रवी दीदिहीह 11 8 11 अति निद्वो अति सिभोऽत्यचित्तीराति द्विषंः। विश्वा द्वारेने दुरिता तर् स्वमथास्मभ्यं सहवीरं राये दाः ॥५॥ [ २।१ ] 11 9 11 न्द्रवि:-अथर्वा ॥ देवता-वनस्पतिः ( दूर्वा ) ॥ छन्दः- १ भुरिगनुष्टुप्: २, ३, ४ अनुष्टुप्, ४ विराद्धपरिष्टाद्बहती ॥ श्रुचद्विष्टा देवजाता विरुद्धंपथ्योपनी । आपो मलमिव प्रायीचीत् सर्वान् मच्छपथा अधि यश्च साप्ताः शुपथी जाम्याः शुपथेश्च यः । अह्या यनमन्युतः शपात् सर्वे तन्नी अधस्पद्म दिवो मूलुमवततं पृथिब्या अध्युत्ततम् । न्तेन सहस्रकाण्डेन परि याः पाहि विश्वतः

| The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| परि मां परि में प्रजां परि याः पाहि यद् धर्नम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अरांतिनीं मा तांरीन्मा नंस्तारिष्ठरिभमांतयः ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रासारमेतु श्रापथो यः सुद्दार्त् तेन नः सुद्द ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चर्त्तुर्मन्त्रस्य दुर्हादीः पृष्टीरिपे श्वरणीमसि ॥ ५ ॥ [ २।२ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विशः - भृग्वित्रराः ॥ देवता - चेत्रिय ( यक्ष्मकुष्ठादि ) नाशनम् ॥ छन्दः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| १, २ अनुष्दुप्, ३ पथ्या पङ्किः, ४ विराडनुष्टुप्, ५ निचृत् पथ्या पङ्किः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| उदंगातां भगवती विचृतौ नाम तारके।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वि चेत्रियस्य मुझतामध्मं पार्शमुत्तमम् ॥ १॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अपेयं राज्युंच्छुस्वपोच्छन्स्वामुकुस्वंरी: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वीरुत् चेत्रियनाश्चन्यपं चेत्रियमुंच्छतु ॥ २ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| बुश्रोरर्ज्जनकाण्डस्य यर्वस्य ते पजाल्या तिर्लस्य तिरुपिन्त्रया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वीरुत् चेत्रियनाशन्यपं चेत्रियम् च्छतु ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| नमस्ते लाङ्गलेभ्यो नमं ईषायुगेभ्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वीस्त् चेत्रियनाश्चन्यपं चेत्रियमुंच्छतु ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नमः सनिम्नसाचेभ्यो नमः संदेर्यभ्यो नमः चेत्रस्य पर्तये ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वीरुत् चेत्रियुनाश्-यपं चेत्रियमुंच्छतु ॥ ५॥ [२।३]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ऋषिः-मृग्विद्धराः ॥ देवता-वनस्पतिः ॥ छन्दः- १ विराट् प्रस्तारपङ्किः;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| २—५ अनु•दुप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दशंवृत्त मुन्चेमं रचं सो प्राद्या प्रधि येनं जुपाह पर्वसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अथो एनं वनस्पते जीवानां लोकमुत्तय ॥ १ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| भागादुदंगाद्यं जीवानां वात्मप्यंगात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अमूदु पुत्राणां पिता नृणां च भगवत्तमः ॥ २ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अर्थोतीरध्यगाद्यमधि जीवपुरा अगन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रुतं द्यांस्य भिष्वत्रं: सहस्रमुत वीरुधं: ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

देवास्ते चीतिमंविदन् बृद्धार्य द्वत वीरुषः। चीति ते विश्वे देवा श्रविदन् भूम्यामधि ॥ यश्रकार् स निष्केरत् स एव सुभिषक्रमः। स एव तुभ्यं भेषुजानि कृणवेद् भिषजा सुचिः ॥ ५॥ [

#### 11 90 11

-ऋषि:--मृग्वाङ्गराः ॥ देवता---निर्ऋतिद्यावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-ा तिब्दुप्. २ सप्तपदाष्टिः: ३--- ४, ७, ८ सप्तपदा धृतिः, ६ सप्तपदात्यष्टिः ॥ चेत्रियात् स्वा निर्द्धारया जामिश्ंसाद् दुहो सुन्चामि वरुणस्य पाशात् । श्रुनागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते चार्वाप्रथिवी उमे स्ताम् ॥ १॥ शं ते श्रुप्तिः सुद्दाद्विरस्तु शं सोमः सुद्दौषंशीमिः । ्एवाहं त्वां चेंत्रियानिश्चीत्या जामिश्चमाद् दुहो सुन्चामि वर्षणस्य पाशांत्। -श्रुनागसं ब्रह्मणा स्वा कृणोमि शिवे ते धावाप्रथिवी उमे स्ताम् ॥ २ ॥ शं ते वातो श्रन्तरिं वयो धाच्छं ते भवन्तु प्रदिशक्षतेष्ठः। प्वाहं त्वां चेत्रियान्निर्द्या जामिश्याद् दुहो सुन्चामि वरंगस्य पाशांत्। श्रुनागमं ब्रह्मणा वा कृणोमि शिवे ते चावापृथिवी उमे स्ताम् ॥ ३ ॥ इमा या देवीः पदिश्वतंत्र्यो वातंपस्नीर्मि स्या विचष्टे। ्यवाहं स्वां चेत्रिया क्रिक्सीत्या जामिश्ंसाद् द्वहो मुञ्चामि वर्गस्य पाशांत्। -श्रनागमं ब्रह्मणा त्वा कृषाोमि शिवे ते चार्वापृथिवी समे स्ताम् ॥ ४ ॥ ्तासुं खान्तर्जरस्या दंधामि प्र यदमं एतु निर्ऋतिः पराचैः। युवाहं त्वां चेत्रिया क्रिक्संत्या जामिश्रंसाद् द्रुहो सुन्चामि वरुणस्य पाशात्। अनुगासं ब्रह्मया वा कृयोमि शिवे ते चार्याशयिवी हुने स्ताम् ॥ ५ ॥ श्रमुक्था यत्तमंद् दुरितादंव्याद् द्रुहः पाशाद् प्राद्धाश्चोदंमुक्थाः ।

प्वाहं त्वां चेत्रियान्निर्मात्या जामिशंसाद् द्रुहो मुक्चामि
वर्रणस्य पार्शात् ।

श्रम्वागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते यावापृथिवी उमे स्ताम् ॥ ६ ॥

श्रहा श्ररांतिमविदः स्योनमप्यम्भूमदे सुकृतस्य लोके ।

प्वाहं त्वां चेत्रियान्निर्मात्या जामिशंसाद् द्रुहो मुक्चामि
वर्रणस्य पार्शात ।

श्रम्वागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते यावापृथिवी उमे स्ताम् ॥ ७ ॥

स्यमुतं तमसो प्राद्धा अधि देवा मुझन्तो श्रस्जन्निरेणसः ।

प्वाहं त्वां चेत्रियान्निर्मात्या जामिशंसाद् द्रुहो सुक्चामि

वर्रणस्य पार्शात् ।

श्रम्वागसं ब्रह्मणा त्वा कृणोमि शिवे ते यावापृथिवी

#### 11 88 11

वाषि:-शुक्तः भ देवता-मःत्रोक्ता ॥ वन्दः-१ चतुष्पदा विराड् गायत्रीकृ २, ३, ४ त्रिपदा परोष्णिक्, ४ पिपीलिकामध्या निच्दुष्णिक् ॥ दूष्या दूषिरासि हेस्या होतिरंसि मेन्या मेनिरंसि । श्चाप्नुहि भेथी समति समं काम 11 9 113 सक्रयोऽसि प्रतिसरोऽसि प्रत्यभिचरणोऽसि । श्राप्नुहि श्रेयांसमति सम काम 11 5 112 प्रति तम्भि चंरु यो स्मान् देष्टि यं वृयं द्विष्मः। श्राप्नुहि श्रेयांसमति समं क्राम 11 3 112 स्रिरंपि वर्चोधा श्रीत तन्पानोडित । माप्नुहि श्रेयांसमति समं काम शुक्रोंडिस आजोऽिस स्वरिस ज्योतिरिस । मान्तुहि श्रेगांसमति समं काम 11 4 11 [ 219 ]

#### the and the rall \$5 llow today to me on the

ऋषिः -- अरद्वाजः ॥ देवता -- १ बावापृथिवी अन्तरिक्षं चः २ देवाः; ३ इन्द्रः थ आदित्यवस्वाङ्गरसः पितरः; ५ सोम्यासः पितरः; ६ मरुतः ७ यमसादनम् महा; ८ अप्ति: ॥ छन्दः—१, ३—६ त्रिण्डप्; २ जगती, ७—= अनुण्डप् ॥ द्यावापृथिवी दुर्वश्नतरिं चे त्रतस्य परन्युरुगायोऽद्भुतः। उतान्तरिचमुरु वातंगोपं त हुइ तंप्यन्तां मियं तृष्यमाने इदं देवाः श्रयुत ये यज्ञिया स्थ भुरद्वांजो मद्यमुक्थानि शंसति । पाशे स बुद्धी दुंरिते नि युंज्यतां यो श्रुस्माकं मनं इदं हिनस्ति ॥ २ ॥ भ्हदार्मिन्द श्रणुहि सोमप् यत् स्वां हुदा शोचेता जोहंवीमि । वृक्षामि तं कुलिशेनेव वृत्तं यो श्रुस्माकं मनं इदं हिनस्ति श्रशीतिमिस्तिस्मि: सामगेमिरादित्येभिवसुभिरक्निरोभि: । हुष्टापूर्वमवतु नः पितृयामासु देवे हरसा दैव्यन द्यावापृथिवी पनु मा दीं भीथां विश्वे देवासी अनु मा रमध्वम् । श्रङ्गिरसः पितंरः सोम्यासः पापमार्श्वस्वपकामस्यं कर्तां अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म वा यो निन्दिषत क्रियमा ग्रम्। तपूषि तस्मै वृजिनानि सन्तु बह्मद्विषं शौरामिसंतपाति सुष्ठ प्राणान्धी मन्यस्तांस्ते वृश्वामि ब्रह्मणा । श्रया यमस्य सादनम् प्रिदूतो अरङ्कृतः मा दंघामि ते पुदं सामें दे जातवेदिस । श्राप्तः शरीरं वेवेष्ट्वसुं वागपि गच्छतु

#### 11 83 11

ऋषि:—अथर्वा ॥ देवता—१ अग्निः; २, ३ बहस्पतिः; ४, ५ विश्वे देवाः ॥ छन्दः—१—३ त्रिष्टुप्; ४ अतुष्टुप्; ५ विराह् जगती ॥

श्रायुदी श्रंग्ने जरसं वृष्णानो घृत्रप्रतीका घृतर्रहो श्राने । घृतं पीरवा मधु चारु गर्मं पितेवं पुत्रानुभि रचताद्रिमम् । १ ॥

परि शत धन नो वर्वसेमं जराम्रत्युं कृष्ठत द्विमायुः। बृह्रस्पति: प्रायच्छद् वासं एतत् सोमाय राज्ये परिधातवा ड परीदं वासों अधिथा: स्वस्तयेऽभूर्गृष्टीनामंभिशस्तिपा छं। श्रुतं च जीव श्रूरदः पुरुची रायश्र पोष्मुप्संव्ययस्व H & H पुद्धक्मानुमा विष्ठारमा भवतु ते तुन्:। कृण्वन्तु विश्वे देवा आयुष्टे शरदः शतम् 11 8 11 यस्य ते वासंः प्रथमवास्यं हरामस्तं खा विश्वेऽवन्तु हेवाः। तं खा आतंरः सुबुधा वर्षमानुमनुं जायन्तां बहवः सुजांतम् 11 4 11 [ 318 ] 11 88 11 ऋषिः —चातनः ॥ देवता —अग्निभूतपतीन्द्रा मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः —१,३, ५, ६ अनुष्डप्; २ भ्रुरिगनुष्डप्; ४ उपरिष्टाद् विराड् बृहती ॥ निः मालां भृष्यं धिषयां मेकवाचां जिव्हस्वम् । सर्वाश्वण्डस्य नुप्यो नाशयामः खदान्याः निवीं गोष्ठादंजामासि निरचान्निरुपानुसात्। निवा मगुन्या दुहितरो गृहेम्यश्चातयामहे 11 3 11 श्रुसौ यो अधुराद् गृहस्तत्रं सन्वराज्यः। तत्रं सेदिन्युं च्यतु सर्वाश्च यातुष्टान्यं: 11 3 11 भूवपविनिरंजास्वन्दश्चेतः सुदान्वाः। मृहस्यं बुध्न बासीनास्ता इन्द्रो वज्रेगाधि तिष्ठतु यदि स्थ चेत्रियाणां यदि वा पुरुषेषिताः। यदि स्य दस्युंभ्यो जाता नइयंतेतः सदान्वाः 11 4 11 परि धामान्यासामाद्यगाँष्ठामिवासरम् । श्रतीषं सर्वानाजीन् वो नइयंतितः सदान्वाः 11 8 11 [ 318 ]

मारि:- ज्ञह्मा ॥ देवता-प्राणः ॥ छन्दः-जिपाद्गावत्री ॥

|                                                                       | The second secon |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यथा चौश्चे प्रयिवी च न विभीतो न रिष्यंत:।                             | e ten "Consta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| पुवा में प्राणु मा विभेः                                              | 11 9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यथाहंश्रु रात्री च न विंमीतो न रिष्यंतः।                              | In Plants                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| एवा में प्राया मा विमे:                                               | HRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यथा स्येश्र चन्द्रश्च न विभीतो न रिष्यतः।                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एवा में प्राणु मा विभेः                                               | 11 3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यथा ब्रह्म च चुत्रं च न बिमीतो न रिष्यंतः।                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्वा में प्राया मा विभेश                                              | 1811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यथा स्रियं चानृतं च न बिम्नीतो न रिष्यंतः।                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्वा में प्राण् मा विमेः                                              | 1141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यर्था भूतं च भव्यं च न निभीतो न रिष्यंतः ।<br>एवा में प्राणु मा निभेः | 11 & 11 [ 214 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                       | . 4 . [ 41.7]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ॥ १६॥ ॥ देवता— १ प्राणापानीः, २ द्यावापृथिवीः,                        | s सर्गः ७ अधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| भू विश्वन्भरः ॥ छन्दः—१, ३ एकपदाऽऽद्वरी त्रिष्डप्; २                  | पकपढाइऽसर्थाणिक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| . ४, ५ द्विपदाऽऽसुरी गायत्री ॥                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्राचािपानी मृथ्योमी पातं स्वाहा                                      | 11 3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यावाप्रिवी रुपंश्रस्या मा पातं स्वाही                                 | 11 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सूर्य चर्त्रंषा मा पाहि स्वाहां                                       | HEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रमें वैश्वानर विश्वेमां देवैः पाहि स्वाहा                           | 11811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विश्वरसर् विश्वन मा भरसा पाहि स्वाहा                                  | 1 4 11 [ 214 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ॥ १७॥                                                                 | THE REPORT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ऋषिः-व्या ॥ देवताभोजः प्रभृतीनि ॥ खन्दः-                              | — ६ एकपदाऽऽस्री                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्रिष्डप्; ७ आसुर्बुष्णिक् ॥                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मोजो ऽस्योजो मे दाः स्वाहा                                            | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सहोऽसि सही में दाः स्वाहां                                            | 11 5 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

हेष्टि यं वृषं द्विष्मः

| Name of Action of the Control of the | Name and Address of the Owner, where the Owner, which is the Owne | THE RESIDENCE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE PERSON NA |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| बर्लमसि बर्ल मे दाः स्व<br>बायुरस्यायुमें दाः स्वाह<br>श्रोत्रमसि श्रोत्रं मे दाः स्<br>चन्नरसि चर्लमें दाः स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ।<br>बाह्य क्षिक्की के किंग्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | क क्ष किन्द्रीय कर्ता<br>अंक्षेत्र का विकेश<br>प्रकार का विकेश<br>प्रकार का विकेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 11         |
| पुरिपाणमास परिपाण व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मे दाः स्वीहां 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ] N & N (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 310]         |
| 11 3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 86 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | : विक्री 12 कुमा र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i ida        |
| ऋषि:-चातनः ॥ देवत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -दिपदा साम्नी बहत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | वि ॥         |
| ञ्चातृब्युचर्यसमिस आतृब                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | यचात्रं में दाः स्वाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | THE REPORT OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9 1          |
| सप्रमुचयंग्रमसि सपरमुच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 11         |
| श्रुरायु च येगमस्यरायु चात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A STATE OF THE PARTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>३ 1</b> 1 |
| विशाच्चवंयसि पिशाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 Dr. Cale of Party and Pa |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 11         |
| सदान्वाचर्यगमिस सदान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | वाचार्तनं मे दाः स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | हो ॥५॥[                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 811 ]        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 89 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| ऋषिः —अथर्वा ॥ देवता —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | THE RESERVE OF THE PERSON OF T | — १ निचद विषमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | त्रिपाद-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | र भुरिग् विषमा त्रिपाद्ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |
| अन्ते यत् ते तपुस्तेन तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 'H o H       |
| भग्ने यत् वे हरस्तेन तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | प्रति हर योश्रमान हे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | हि यं वयं दिहाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11311        |
| अग्ने यत् तेऽर्चिस्तेन तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | प्रत्यर्च यो क्ष्मान हेडि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ्यं वयं दिध्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | II S II      |
| अन्ते यत् ते शोचिस्तेन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | तं प्रति शोच यो स्मार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | देष्टियं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |              |
| व्यं द्विष्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | THE PLANT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 11         |
| अन् यत् ते तेजस्तेन तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मतेजम क्या योश्मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |

#### 11 3011

। प्राप्त । प्राप्त ।

ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता-वायुः ॥ छन्दः- १-४ निट्द् विषमा त्रिपाद-गायत्री; ५ मुरिग् विषमा त्रिपाद्गायत्री ॥

चाथो यत् ते तप्स्तेन तं प्रति तप् योश्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥१॥
वायो यत् ते हर्स्तेन तं प्रति हर् योश्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥२॥
वायो यत् ते ऽचिंस्तेन तं प्रत्येर्च योश्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥३॥
वायो यत् ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योश्स्मान्
द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥ ॥ ॥

वायो यत् ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योश्रमान्

11 4 11 [ 813 ]

#### 11 38 11

श्विः —अथवी ॥ देवता — स्र्यः ॥ अन्दः — १ — ४ निचृद् विषमा त्रिपादगायत्रीः, ५ मुरिग् विषमा त्रिपाद्गायत्री ॥

स्यूँ यत् ते तप्रस्तेव तं प्रति तप् योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥१॥
स्यूर्यं यत् ते हर्रतेन तं प्रति हर् योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥२॥
स्यूं यत् तेऽर्चिस्तेन तं प्रस्ये यो स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥३॥
स्युं यत् ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योर्ड्स्मान्

द्धेष्टि यं वृषं द्विष्मः सूर्यं यत् ते तेजस्तेन तमतेजसं कृणु योट्स्मान् 11 8 11

द्धेष्टि यं वयं द्विष्मः ॥ ५ ॥ [ ४।४ ]

#### 11 37 11

बिश-अथर्शा ॥ देवता-चन्द्रः ॥ छन्दः-१-४ निचृद् विषमा त्रिपाद्-गायत्री; ५ मुरिग् विषमा त्रिपाद्गायत्री ॥

चन्द्र यत् ते तप्रस्तेनं तं प्रति तप् योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः ॥१॥
चन्द्र यत् ते हर्स्तेन तं प्रति हर् योर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः
चन्द्र यत् तेऽर्धिस्तेन तं प्रायर्चे योर्ट्सान् द्वेष्टि यं व्यं दिव्षमः ॥३॥
चन्द्र यत् ते शोचिस्तेन तं प्रति शोच योर्ड्स्मान्
द्वेष्टि यं व्यं दिव्षमः ॥ ॥ ॥

चन्द्र यत् ते तेज्हतेन तमतेजसं कृणु योर्डस्मान् हेष्टि यं व्यं द्विष्मः 11 411 814 11 23 11 ऋषि:-अथर्वा ॥ देवता-आप: ॥ छन्द:-9-४ समविषमा त्रिपाद्-गायत्री: ५ स्वराड् विषमा त्रिपाद्गायत्री ॥ बापो यद् वस्तपस्तेन तं प्रति तपत शोर्डस्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः N 9 B आपो यद् वो हर्स्तेन तं प्रति हरत यो इस्मान् द्वेष्टि यं वृयं दिव्दमः H S Ib मापो यद् वोऽचिंस्तेन तं प्रत्यर्चत् योऽर्ड्स्मान् द्वेष्टि यं वयं दिवध्मः 11 3 10 मापो यद् वंः शोचिस्तेन तं प्रति शोचत योर्डस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः 11 8 16 मापो यद् वस्तेजस्तेन तमेतेजसं कृणुत योर्डस्मान् द्वेष्टि यं वयं दिवध्मः 1 3 1 8 8 8 11 88 11 माविः-- मह्मा ॥ देवता--आयुः ॥ छन्दः--१, २ पुरउष्णिक् पङ्किः इ ३, ४ पुरोदेवरमा पङ्किः; ४ चतुष्पदा बृहती; ६-८ मुरिक् चतुष्पदा बृहती Ib शेरमक शेरम पुनर्वी यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः। यस्य स्थ तमंत्र यो वः प्राहैत् तमंत्र स्वा मांसान्यंत्त शेर्वृषक शेर्वृषु पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः। यस्य स्थ तमन यो वः प्राहुत तमन स्वा मांसान्यन

H 3 10

11 8 15

त्रोकार्चुन्नोक् प्रनवीं यन्तु यातवः पुनहेंतिः किमीदिनः । यस्य स्थातमंत्र यो वः प्राहुत् तमंत्र स्वा मांसान्यंत्त

सर्पांचुंसर्पे पुनर्वो यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनः । यस्य स्थ तमन्त यो वः प्राहैत् समन्त स्वा मुांसान्यंत्त

| न् र्थि पुनर्वी यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः।                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| यस्य स्थ तमन्त यो वः प्राहैत् तमन्त स्वा मांसान्यंत्त ॥ ५॥                |
| उपंड्रे पुनर्वी यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः।                         |
| थस्य स्थ तमेत् यो वः प्राहुत् तमंत्र स्वा मांसान्यंत्र ॥ ६॥               |
| श्रजीन पुनर्वी यन्तु यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः।                          |
| -यस्य स्थ तमन यो वः प्राहेत तमन स्वा मांसान्यत्त ॥ ७॥                     |
| अरुजि पुनर्वो यन्त यातवः पुनर्हेतिः किमीदिनीः।                            |
| न्यस्य स्थ तमंत्र यो वः प्राहैत तमंत्र स्वा मांसान्यंत्र ॥ ८॥ [ ४।७ ]     |
| 11 24 11                                                                  |
| ऋषिः—चातनः ॥ देवता—पृद्दिनपणी ॥ छन्दः—१—३, ५ अनुष्टुप्;                   |
| ध मुरिगनु <b>ण्ड</b> ु ॥                                                  |
| शं नो देवी प्रसिप्ण्यंशं निर्मारया स्रकः।                                 |
|                                                                           |
|                                                                           |
| सहमानेयं प्रथमा प्रक्षिपण्यंजायत ।                                        |
| त्तयाहं दुर्णांचा शिरों वृक्षामि शुकुनेरिव ॥ २॥                           |
| श्चरायमसृक्पावानं यश्च स्फाति जिहीर्षति ।                                 |
| बार्मादं कण्वं नाशयु प्रक्षिपर्थि सहंस्व च                                |
| वीरिमेन्। भा वेशयु कण्वाञ्जीवित्योपनान्।                                  |
| न्तांसवं देवि प्रश्चिपण्येप्रीहिरवानुदहिश्चिहि ॥ ४ ॥                      |
| ्परांच पुनान् प्र खुंद कपवांन्जीवित्योपनान् ।                             |
| न्तमां सि यत्र गच्छं नित तत् कृष्यादों भजीगमम् . ॥ ५ ॥ [ ४।८ ]            |
| ॥ २६ ॥                                                                    |
| -ऋषि:-सिवता ॥ देवता-पशवः ॥ खन्द:१, २ त्रिष्टुप्; ३ उपरिष्टाद्             |
| विराड् बहती; ४ भुरिगनुन्दुण्; ५ अनुन्दुण् ॥                               |
|                                                                           |
| प्ह बन्तु पुशवों ये पर्युवांयुर्वेषा सहचारं जुजोषं।                       |
| व्यव्टा येषां रूप्षेयांनि वेद्वास्मिन् तान् गोष्ठे संविता नि यंब्बुतु ॥१॥ |

| हुमैं गोष्ठं पुश्रवः सं स्वन्तु बृहस्पित्रा नंयतु प्रजानन् | in Har Win      |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| सिनीवाली नयस्वाप्रमेषामाजग्मुषो अनुमते नि बंदछ             | 11 7 11         |
| सं सं स्नवन्तु प्रावः सम्भाः समु प्रवेषाः ।                |                 |
| सं धान्यस्य था स्फाति: संख्वाब्येंग हविषां जहोमि           | 11 3 11         |
| सं सिक्चामि गर्वा चीरं समाज्येन बलं रसंस् ।                |                 |
| संसिक्ता श्रस्माकं वीरा ध्रुवा गावी मयि गोपती              | 181             |
| श्रा हरामि गवां श्रीरमाहां धुान्यं रसम् ।                  |                 |
| बाह्रता श्रस्माकं वीरा श्रा परनीरिदमस्तकम्                 | 11 2 11 [ 813 ] |

### 11 20 11

ऋषिः—कपिन्जलः ॥ देवता—१—५ ओषिः; ६ रुद्रः; ७ इन्द्रः ॥ छन्दः—अनुष्टुप्॥

| नेच्छुत्रुः प्रार्शं जयाति सहंमानाभि भूरंसि । 🗆 💆 💆 🕬 🦈    |
|------------------------------------------------------------|
| प्राशुं प्रतिप्राशो जहारुसान् कृंयवोषधे 💮 💮 🕦 🤋 🥦          |
| सुप्रारेश्वान्वविन्दत् सूक्रस्वाखनन्नसा ।                  |
| प्राशुं प्रतिप्राशो जहारुसान् कृण्वोषधे                    |
| इन्द्रों ह चक्रे त्वा बाहावसुरेभ्य स्तरींतवे ।             |
| प्राशुं प्रतिप्राशो जहारुसान् कृण्वोषभे ॥ ३ ॥              |
| पाटामिन्द्रो व्यक्षादसुरेभ्य स्तरीतवे ।                    |
| प्राश्ं प्रतिप्राशो जहार्सान् कृण्योषधे ॥ ४ ॥              |
| तयाहं रात्रून्स्साच इन्द्रः सालावुका इव ।                  |
| प्राश्च प्रतिप्राशो जहार्सान् कृपवोषधे ॥ ५ ॥               |
| रुद्ध जलापभेषज्ञ नीलशिखण्ड कर्मकृत्।                       |
| माशुं प्रतिप्राशो जद्यस्मान् कृण्योषधे हे । । ६ ॥          |
| तस्य प्राशुं स्वं जंहि यो न इन्द्राभिदासति ।               |
| पि नो बृहिं शक्तिभः प्राशि मामुत्तरं कृषि 🔝 ॥ ७ ॥ [ ५। १ 🖟 |

#### 113611

कारि:—शम्भूः ॥ देवता—१, ३ जरिमा, आयुः; २ मित्रावरुणो; ४, ६ वावापृथिन्यादयः ॥ छन्दः—१ जगती; २—४ त्रिष्डप्, ५ सुरिक् त्रिष्डप् ॥ तुम्यंमेव जरिमन् वर्षताम्यं मेममन्ये मृत्यवी हिसिष्ठः श्रुतं ये । मातेव पुत्रं प्रमंना ठपस्ये मित्र एंनं मित्रियांत् पार्वहंसः ॥ १ ॥ मित्र एंनं वरुणो वा रिशादां जरामृंखं कृणुतां संविदानो । तद्विप्तहोतां वयुनानि विद्वान् विश्वां देवानां जनिमा विविक्त ॥ २ ॥ स्वमाशिषे पश्नां पार्थिवानां ये जाता द्वत वा ये जनित्राः । मेमं प्राणो हांसीन्मो प्रपानो मेमं मित्रा विधिषुमी श्रुमित्राः ॥ ३ ॥ श्रीष्ट्वां पिता पृथिवी माता ज्रामृंखं कृणुतां संविदाने । यथा जीवा श्रदितेक्षरस्य प्राणापानाम्यां गुपितः श्रुतं हिमाः ॥ ४ ॥ समम् आयुंषे न्वैसे नय प्रयं रेतो वरुण मित्र राजन् । मातेवांस्मा अदिवे शर्मे यच्छ विश्वं देवा ज्रद्रिष्ट्यंथासंत् ॥ ५॥ [५।२]

#### 11 29 11

ऋषि:—अथर्वा ॥ देवता—१ अग्निः, सूर्यः, बृहस्पितिः; २ जातवेदाः, रवैद्यो, सिवता, ३, ७ रन्द्रः, ४, ५ बावापृथिन्यौ, विश्वे देवाः, मरुतः, आपः; ६ अश्विनौ ॥ खन्दः—१ अनुष्टुप्, २, ३, ४—७ त्रिष्टुप्, ४ पराबृहती निचृतप्रस्तारपङ्किः ॥

पार्धिवस्य रसे देवा भगस्य तुन्वो बले ।

श्रायुष्यं मस्मा श्राप्तिः सूर्यो वर्षे मा घाद् बृह्स्पतिः ॥ १ ॥

प्रायुर्दमे घेहि जातवेदः प्रजा स्वष्टरिधानिषेद्यस्म ।

रायस्पोषं सवित्रा सुवास्म शृतं जीवाति श्ररदस्तवायम् ॥ २ ॥

श्राशीर्यं कर्जमुत सीप्रजास्तं दर्चं धतं द्रविष्यं सचेतसा ।

जयं चेत्राणि सहसायमिन्द्र कृण्वानो श्रन्यानधरान्यसपरनान् ॥ ३ ॥

इन्द्रिण दत्तो वर्षणेन शिष्टो मुरुद्धिक्यः प्रहितो न मार्गन्।

एव वा यावापृथिनी उपस्थे मा चुंधन्मा तृष्वत् ॥ ३ ॥

क्जमस्मा कर्जस्वती धत्तं पयो श्रस्मे पयस्वती धत्तम्। कर्जमस्मै बावाप्रथिवी श्रधातां विश्वे देवा मुरुत कर्जमार्पः 11 9 11 शिवामिष्टे हृद्यं तर्प्याम्यनमीवो मोदिषीष्टाः सुवचीः। सवासिनौ पिबतां मुन्थमेतमाश्विनों कृपं परिधार्य मायाम् 11 3 11 इन्द्रं प्तां संस्के विद्धो अर्थ कुर्जा स्वधामुजरां सा तं प्षा। तया त्वं जीव शुरदः सुवर्चा मा त आ सुंस्रोद् 11 9 11 [ 413 ] भिष्जस्ते श्रकन्

#### 11 30 11

ऋषिः-प्रजापतिः ॥ देवता- १ मनः, २ अश्विनौ, ३, ४ ओषिः, थू दःपती ॥ इन्दः-१ पथ्या पङ्किः; २, ४, ४ अनुष्टुप्, ३ भुरिगनुष्टुप् ॥ यथेदं भूम्या अधि तृणुं वातो मथायति । एवा मध्नामि ते मनी यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापंगा असं: ॥१॥ सं चेब्रयांथो अश्विना कामिना सं च वर्चथः । सं वां भगांसी अग्मत सं चित्तानि समु वता यत् सुपर्णा विवचनो अनमीवा विवचने:। तत्र मे गच्छताद्धवं शुल्य इव कुल्मेलं यथा यदन्तरं तद् बाद्यं यद् बाद्यं तदन्तरम्। कृत्यानां विश्वरूपाणां मनो गृमायौषधे 11 8 11 एयमंगन् पतिकामा जनिकामो ऽहमार्गमम्। अश्व: कनिकदद यथा मगेनाहं सहागमम् 11 4 11 [418]

#### 11 38 11

ऋषिः—काण्यः ॥ देवता—महीः २—५ किमिजम्भनम् ॥ छन्दः— १ अतुष्टुप्, २, ४ उपरिष्टाद् विराड् बृहती; ३, ५ आधी श्रिष्टुप् ॥ इन्द्रस्य या मुद्दी दवत क्रिमेंविश्वस्य तहींची । 'तमा पिनिष्म सं क्रिमीन् दुषदा खल्वाँ इव

दृष्टमृद्धंसतृह्मथी कुरूर्वमतृहस् ।

श्रालगण्डून्सवीव्द्यलुन्।न् किमीन् वर्चसा जम्मयामसि ॥ २ ॥
श्रालगण्डून् हिम्म महता वृषेनं दूना श्रदूना श्रमुस्य श्रमुदन् ।

श्रिष्टानशिष्टान् नि तिरामि वाचा यथा किमीखां निकेष्ठिष्ठवाते ॥३॥
श्रम्यान्त्रयं शीर्षण्य मथो पाष्टेयं किमीन् ।

श्रावस्कृतं वर्यध्वरं किमीन् वर्चसा जम्भयामसि ॥ ४ ॥
ये किमयः पर्वतेषु वनेष्वोषंषीषु पृशुष्वप्स्वश्वरः ।

#### ॥ ३२॥

न्धिषि:--काण्यः ॥ देवता--आदित्यः ॥ छन्दः--१ त्रिपाद्भुरिग्गायत्री;
२---५ अनुष्डुप्, ६ चतुष्पान्निचृदुष्णिक् ॥

ब्बन्नोदित्यः क्रिमीन् इन्तु निम्रोचन् इन्तु रुशिमाभैः। ये अन्तः क्रिमयो गवि विश्वरूपं चतुर्चं किमि सारङ्गमर्जनम् । श्याम्यंस्य पृष्टीरपि वृक्षामि यन्छिरंः 11 3. 11 श्रात्त्रवद् वंः किमयो हन्मि कण्ववन्त्रमद्भिवत् । श्रगस्यंस्य ब्रह्मंगा सं पिन्ध्स्यहं किमीन् 11 & 11 हतो राजा किमीयामुतैषां स्थपति हुतः। हतो हतमाता किमिहतभाता हतस्वसा हतासी बस्य वेशसी हतासः परिवेशसः। अथो ये चुंख्लुका इव सर्वे ते किमयो हुताः 11 4 11 प्र ते श्रवामि शृङ्गे याभ्यां वितुद्रायसि । भिनाधि ते कुषुम्भं यस्ते विष्धानं: 11 8 11 [ 819 ]

#### 11 33 11

अभि: महा। ॥ देवता यहमविवर्षणम् ॥ छन्दः - १, २ अनुष्द्रप्

| ३ क्कुम्मत्यनुष्टुप्; ४ चतुष्पदा भुरिगुष्णिक्; ५ उपरिष्टाद् विराह् बहती; |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ६ उष्णिग्गर्भा निचृदतु॰ दुप्, ७ पथ्या पङ्क्तिः ॥                         |
| श्रुचीभ्यां ते नासिकाम्यां कर्णाभ्यां छुर्जुकादधि ।                      |
| यचमं शीर्ष्ण्यं मुस्तिष्कां जिन्हाया वि बृहामि ते ॥ १ ॥                  |
| अवाभ्यंस्त उदिग्रहाभ्यः कीकंसाभ्यो अनुक्यात् ।                           |
| यचमं दोष्णय मंसाभ्यां बाहुभ्यां वि वृहामि ते ॥ २ ॥                       |
| इदंबात् ते परि क्लोम्नो हलींच्यात् पार्श्वाभ्याम् ।                      |
| यचमं मतस्नाभ्यां प्लीह्नो युक्नस्ते वि बृहामसि 🔻 👂 🤉 🛚                   |
| मान्त्रेभ्यस्ते गुद्राभयो विनिष्ठोरुद्राद्धि ।                           |
| यचमं कुचिभ्यां प्लाशेनाभ्या वि वृहामि ते ॥ ४ ॥                           |
| कुरुम्यां ते अष्टीवद्मयां पार्बिंगभ्यां प्रपदाभ्याम् ।                   |
| यदमं मसुद्यं श्रीणिश्यां मासदं भंससो वि बृहामि ते ॥ ५॥                   |
| श्रुहियम्यस्ते मुज्जम्युः स्नावभयो धुमानिभयः।                            |
| यदमं पाशिश्यामुङ्गुलिश्यो नुलेश्यो वि वृद्दामि ते ॥ ६ ॥                  |
| मङ्गे मङ्गे लोमिन लोम्नि यस्ते पर्वाणि पर्वाणि ।                         |
| यचमें त्वच्रस्य ते व्यं कृश्यपंस्य वीव्हेंग्य विष्वंब्र्च                |
| वि वृंहामित ॥ ७ ॥ [६। ]                                                  |
| ॥ ३४ ॥                                                                   |
| ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—१ पशुपतिः, २ देवाः, ३ अमिर्विश्वकर्मा, ४ वायुः       |
| प्रजापतिः, ५ आशीः ॥ छन्दः—त्रिष्डप् ॥                                    |
| य ईशे पशुपतिः पशूनां चतुं पदामुत यो द्विपदाम् ।                          |
| निष्कीतः स युजियं भागमेतु रायस्पोषा यजमानं सचन्ताम् ॥ १ ॥                |
| भुमुब्बन्तो अवनस्य रेतो गातं भन्न यजमानाय देवाः ।                        |
| खुपाकृतं राशमानं यदस्थात् प्रियं देवानामप्यतु पार्थः ॥ २ ॥               |
| ये वृध्यमानुमनु दीध्याना श्रन्वेचन्तु मनसा चत्रुषा च ।                   |
| अप्रिष्टानमें प्र सुमोक्त देवो विश्वकर्मा प्रजया संररायः ॥ ३ ॥           |

| ये ग्राम्याः पुशवी विश्वरूपा विरूपाः सन्ती बहुधैकंरूपाः।                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वायुष्टानमे प्र सुमोक्तु देवः प्रजापतिः प्रजयां संरग्रामः ॥ ४ ॥                                      |
| प्रजानन्तः प्रति गृह्णन्तु पूर्वे प्राणमङ्गंभ्यः पर्याचरन्तम् ।                                      |
| दिवं गच्छ प्रति तिष्ठा बरीरैः स्वर्ग यहि पृथिभिदेवयानैः ॥५॥ [६।६]                                    |
| 11 34 11                                                                                             |
| श्रापिः अङ्गराः ॥ देवताविश्वकर्मा ॥ अन्दः १ बहतीगर्मा त्रिष्ट्रप्;                                   |
| २, ३ त्रिष्डपः ४, ४ सुरिक् त्रिष्डप् ॥                                                               |
| च्ये भुद्यपन्तो न वसून्यानुध्रयानुमयो श्रुन्वतंत्र्यन्त धिष्णयाः ।                                   |
| या तेषामवया दुरिष्टिः स्विष्टि नस्तां क्रियावद् विश्वकर्मा ॥ १ ॥                                     |
| थ्यज्ञपतिमृष्य एनसाहुनिभैक्षं प्रजा श्रेनुत्त्यमानम् ।                                               |
| मथन्यांन्स्तोकानप् यान् रराध सं नुष्टेभीः सजतु विश्वकर्मा ॥ २ ॥                                      |
| श्चदान्यश्वरसोम्पान् मन्यमानो युज्ञस्य विद्वान्त्सम्ये न धीरः।                                       |
| यदेनश्चकृतान् बद्ध एष तं विश्वकर्मन् प्र सुञ्चा स्वस्तये ॥ ३॥                                        |
| ः घोरा ऋषयो नमी श्रस्त्वेभ्यश्च बुर्यदेषां मनसश्च स्त्यम् ।                                          |
| ·बृहस्पतंथे महिष द्यमस्मो विश्वकर्मन् नर्मस्ते पाद्यश्रीस्मान् ॥ ४ ॥                                 |
| यज्ञस्य चत्रः प्रमृतिर्भुत्तं च वाचा श्रोत्रेण मनसा जहामि।                                           |
| द्धमं युत्रं वितंतं विश्वकर्मणा देवा यन्तु सुमन्स्यमानाः ॥ ५ ॥[६१४]                                  |
| 11 36 11                                                                                             |
| श्रिवः-पतिवेदनः ॥ देवता-१ अग्निः, २ सोमः, अर्थमा, षाताः, ३ अग्नी-                                    |
| खीमी: ४ इन्द्र: ५ सर्वः, ६ धनपतिः, ७ हिरण्यम्, भगः, ८ ओषधिः ॥                                        |
| - खन्दः — १ भुरिक् त्रिन्डप्, २, ५—७ अनुन्डप्, ३, ४ त्रिन्डप्, ८ निचृत                               |
| पुरंडाध्यक् ॥                                                                                        |
| ना नो ब्रम्ने सुमृति संभुको गमिदिमां कुमारी सुद्द नो भगेन।                                           |
| जुष्टा बरेषु समनेषु वृह्युरोषं परया सौभगमस्वस्य ॥ १॥                                                 |
| जुष्टा बर्षु समन्तु वृष्तुर्वि पर्वा सामगमस्युरम<br>सोमजुष्टं ब्रह्मजुष्टमर्वेभ्या संस्रुतं भर्गम् । |
|                                                                                                      |

# ॥ इति द्वितीयं काग्डम् समाप्तम्॥

CHESCOTT NURSE PRINT PRESENT

### श्रथ तृतीयं काराडम्

#### 11 8 11

श्वाचि:--अथर्वा ॥ देवता-- १ अग्निः, २ मस्तः, ३-६ इन्द्रः ॥ छन्दः-- १ ४ त्रिष्टुप्, २ विराडगर्मा मुरिक् त्रिटुष्, ३, ६ अनुष्टुप् ४ विराड् पुरविष्णक् ॥

श्राभिनः शत्रुन् प्रत्येत विद्वान् प्रतिदहं न्यभिश्वास्तिम्।
स सेनां मोहयतु परेषां निहें स्तांश्र कृणवञ्जातवेदाः ॥ १ ॥
यूयमुप्रा मंद्रत हुंदशें स्थामि प्रेतं मृणत् सहं ध्वम् ।
श्रामित्रुष् वसंवो नाथिता हुमे श्रामिश्वां दृतः प्रत्येतं विद्वान् ॥ २ ॥
श्रामित्रुष्तेनां मंघव न्यस्मान् कंत्रुष्यतीमामि ।
युवं तानिन्द्र वृत्रह न्याप्तिश्रं दहतं प्रति ॥ ३ ॥
अस्त इन्द्र प्रवता हरिम्यां प्रते वर्षाः प्रमृणकेतु शत्रुन् ।
जिहि प्रतीची श्रन्युः पराची विष्वं सत्यं कंष्णिह चित्तमेषाम् ॥ ४ ॥
इन्द्र सेनां मोहयामित्रांणाम् ।
श्रामेवांतस्य ध्राज्या तान् विष्वा वि नाश्य ॥ ५ ॥
इन्द्रः सेनां मोहयतु मुद्रतो ब्नन्त्वोत्तिसा ।
चित्रुविता देत्तां प्रनिरेतु पराजिता ॥ ६ ॥ [ १।१ ]

11711

श्विः—अथर्वा ॥ देवता— १, २ अग्निः, ३, ४ रुद्रः, ५ थौः, ६ मरुतः ॥ इन्दः— १, ५, ६ त्रिष्डुप्, २—४ अनुष्डुप् ॥ श्विग्निनी दूतः प्रत्येतु विद्वान् प्रतिदहंन्त्रभिर्शस्तिमरातिम् ।

स चित्तानि मोहयतु परेषां निहेस्तांश्च कृणवञ्जातवेदाः

11 9 1

श्रवमाग्नरंम् सुदुद् यानि चित्तानि वो दृदि ।

वि वो धमुखोकंसः प्र वो धमतु सर्वतः ॥ २ ॥

इन्द्रं चित्तानि मोहयं खर्वाङाकूंत्या चर ।

श्रव्याकृतय प्रवामिताथो चित्तानि सुद्धत ।

श्रथो यद्धैयां दृदि तदेंषां परि निजेहि ॥ ४ ॥

श्रमीषां चित्तानि प्रतिमोहयंन्ती गृहासाङ्गान्यप्वे परेहि ।

श्रमीषां चित्तानि प्रतिमोहयंन्ती गृहासाङ्गान्यप्वे परेहि ।

श्रमी प्रेहि निर्देह दृत्सु शोकुँपाँद्धाभित्रांस्तमंसा विध्य शत्रून् ॥ ५ ॥

श्रमी या सेना मरुतः परेषामुस्मानेत्युभ्योजंसा स्पर्धमाना ।

तां विध्यत तमुसापत्रतेन यथैषामुन्यो श्रन्यं न जानात् ॥६॥ [११२]

#### 11311

ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अग्न्यादयो मन्त्रोकाः ॥ अन्दः १, २, ४ त्रिष्टुप्, ३ चतुष्पदा भुरिक् पङ्किः; ४, ६ अनुष्टुप् ॥

श्रुचिकदत् स्वपा इह भुवदाने व्यचस्य रोदंसी हरूची। युञ्जन्तु त्वा मुरुती विश्ववेदस् चामुं नंय नमसा रातहब्यम् दूरे चित् सन्तमक्षास इन्द्रमा च्यावयन्तु स्ख्याय विप्रम् । बद् गांयुत्रीं बृहुतीमुर्कमंस्मै सीत्रामुण्या दर्धपन्त देवाः H 2 IP श्रुद्धध्यस्या राजा वर्षयो द्वयतु सोमस्त्वा द्वयतु पर्वतिभ्यः । इन्द्रंस्त्वा द्वयतु विद्भय श्राभ्यः द्येनो भूत्वा विश्व श्रा पतिमाः ॥ ३०॥ इयेनो हुब्बं नंयुरवा परंस्मादन्यक्षेत्रे अपंरुद्धं चर्रन्तम् । श्रु विना पन्थी कृणुतां सुगं तं हुमं संजाता श्रमिसंविशध्वम् 11 8 11 ह्यन्त त्वा प्रतिजनाः प्रति मित्रा प्रवृषत । 11 4 11 इन्द्राञ्ची विश्वे देवास्ते विशि चेममदीधरन् बस्ते इवं विवदंत् सजातो यश्च निष्टयः। 11 8 11 [ 318 ] अपान्चिमन्द्र तं कृत्वाथेममिहावं गमय

#### 11811

ऋषिः—अथवा ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१ जगतीः; २, ३, ६,७ त्रिष्डुप्, ४, ५ मुरिक त्रिष्डुप् ॥ मा स्वा गन् राष्ट्रं सह वर्षेसोदिहि प्राङ् विशा पतिरेक्राट् स्वं वि राज । सर्वोस्ता राजन् पदिशों ह्वयन्तूपसद्यों नमस्यों भवेह रवां विशों वृषातां राज्यांय त्वामिमाः प्रदिशः पम्चं देवीः। बदमेन् राष्ट्रयं कुकुदि श्रयस्व ततो न उम्रो वि भंजा वस्ति 11 2 11 ष्पच्छं स्वा यन्तु दृविनेः सजाता श्राविनर्दृतो श्रीजिरः सं चराते । जायाः पुत्राः सुमनसो भवन्तु बहुं बालि प्रति पश्यासा उप्रः 11 8 % श्रुश्विना स्वामें मित्रावरुंगोभा विश्वे देवा मरुतंस्स्वा ह्रयन्तु । ष्ठश्वा मनी वसुदेशाय कृष्णव्य तती न दुप्रो वि भंजा वसुनि 11 8 III मा प्रद्रंव पर्मस्याः परावतः शिवे ते बावाप्रिध्वी उमे स्ताम् । तदयं राजा वर्रणस्त्रयांह स त्वायमहत् स उपेदमेहि इन्द्रेन्द्र मन्ष्याः परेहिः सं ब्रज्ञास्था वरुंगैः संविदानः । स स्वायमहत् स्वे सुधस्थे स देवान् यंचुत् स ४ कल्पयाद् विशेः। पथ्यां रेवतीर्वहुधा विरूपाः सर्वीः सुझस्य वरीयस्ते शकन् । तास्त्वा सर्वीः संविद्याना ह्वयन्तु दशुमीमुग्रः सुमना वशेह ॥७॥ [१।४] श्विः - अथर्वा ॥ देवता - सामः, पर्णमणिः ॥ छन्दः - १ पुरोऽनुष्टुप्त्रिष्टुप् २, ३, ५--७ अनुष्टुप्; ४ त्रिष्टुप्; ८ विराहुरोबुहती ॥ आयमंगन् पर्णमृणिर्वेली बलेन प्रमुखन्रस्पन्नान् । भोजो देवानां पय जोषंधीनां वर्चेस। मा जिन्वस्वप्रयावन् 11 3 11. मयि जन्नं पर्णमये मयि धारयताद् र्यिम्। म्रहं राष्ट्रस्यांभीवुर्गे विजो भूयासमुत्तमः 41 5 11

H & B

यं निद्धवन्दपती गुद्धं देवाः प्रियं मुणिम् ।

तमस्मभ्यं सहायुंषा देवाः दंदत् भतेवे

| सोमस्यं पूर्याः सहं दुप्रमागुन्निन्द्रेया दुत्तो वर्रुणेन शिष्टः । |
|--------------------------------------------------------------------|
| तं प्रियासं बहु रोचमानों दीर्घायुखायं शतशारदाय ॥ ४॥                |
| श्रा मारुचत् पर्यम्थिम् द्या श्रीरेटतातये।                         |
| यथाहसुत्तरोऽसान्यर्थमण उत संविदंः ॥ ५ ॥                            |
| ये भीवांनी रथकाराः कुर्मारा ये मंनुधिर्णः।                         |
| खपुस्तीन् पंर्णं मद्धं त्वं सर्वीन् कृण्वाभितो जनान् ॥ ६ ॥         |
| थे राजांनी राजुकृतः सूता प्रामण्यश्च ये।                           |
| खपुस्तीन पंर्यं मह्यं स्व सर्वान् कृण्वभित्रो जनान् ॥ ७॥           |
| पुर्योऽसि तन्पानुः सर्योनिधीरो बीरेण मर्या ।                       |
| संवुत्स्तरस्य तेजीसा तेनी बधनामि स्वा मखे ॥ ८ ॥ [१।५]              |
|                                                                    |
| ऋषिः-जगद्धीजं पुरुषः ॥ देवता-अश्वत्थः ॥ अन्दः-अनुष्टुप् ॥          |
| पुमान पुंसः परिजातोऽश्वस्थः खांदिरादाधि ।                          |
| स इंन्तु शत्रून् मामकान् यान् हं द्वेष्मि ये च माम् ॥ १॥           |
| तानं श्वत्थ निः शृंगिहि शत्रून् वैवाधु दोधंतः।                     |
| इन्द्रें य वृत्रुद्रा मेदी मित्रेया वर्रायन च                      |
| ्यथाश्वरथ निरमनोऽन्तर्भहत्यर्णुवे ।                                |
| ण्वा तान्सवांत्रिभैङ्गिष् यानुहं द्वेदिम ये च माम् ॥ ३॥            |
| थः सहमानश्चरंति सासद्वान इव ऋषुभः।                                 |
| तेनाश्वरथु स्वयां वृयं सुपरनांन्स्सहिषीमहि ॥ ४ ॥                   |
| सिनात्वेनात् निक्रितिर्मृत्योः पाशैरमोक्यैः ।                      |
| अध्वत्था शत्रून् मामुकान् यानुहं द्वेष्मि ये च माम् ॥ ५ ॥          |
| यथाश्वस्य वानस्प्रयानारोहेन् कृणुषं ऽर्धरान् ।                     |
| ्रवा मे शत्रोम्धानं विष्यंग् भिनिद्ध सहंस्व च ॥ ६ ॥                |
| तेंऽधराञ्चः प्र प्लवनतां छिन्ना नौरिवं बन्धनात् ।                  |
| न वैबाधप्रसत्तानां पुनरहित निवत्तीनम् ॥ ७॥                         |

प्रैयान् नुदे मनसा प चित्तेनोत ब्रह्मया। प्रैयान् वृत्तस्य शास्त्रयाश्वस्थस्य नुदामहे

11 6 11 [ 319 ]

#### 11011

ऋषिः—भृग्विङ्गराः ॥ देवता—१—३ हरिणः, ४ विचृतौ तारकेः ५ आपः, ६, ७ यक्ष्मनाञ्चनम् ॥ छन्दः—१—५, ७ अनुष्टुप्, ६ भुरिगनुष्टुप् ॥

हिरियस्यं रघुष्यदोऽधि शीर्षणि भेषुजम् । स चेत्रियं विषाणया विष्चीनंमनीनशत् अनु रवा हरियो वृषां पुदिश्वतुर्भिरक्रमीत्। विषासे विषयं गृहिपतं यदस्य क्षेत्रियं हृदि श्रदो यदवरोचते चतुःपद्मामेव च्छादिः। तेनां ते सर्वे चेत्रियमङ्गम्यो नाशयामसि 41 5 11 श्रमू ये दिवि सुभगे विच्तौ नाम तारके। वि चेत्रियस्यं सुब्चतामध्मं पाशमुत्तमम् बापु इद् वा ड मेषुजीरापी ब्रमीव्चातंनी: । श्रापो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वां मुञ्चन्तु चेत्रियात् 11 4 17 यदांसुतेः क्रियमाणायाः चेत्रियं स्वां व्यानुशे । वेदाई तस्य भेषुजं चेत्रियं नाशयामि त्वत् 11 8 11 श्रुप्वासे नचंत्राणामप्वास दुषसांमुत । अपास्मत् सर्वे दुर्भतमपं चेत्रियम् च्छत 11 0 11 [ 313]

#### 11611

क्दिनि:—अथर्वा ॥ देवता—१—४ मित्रादयो विश्वे देवाः, ४, ६ मनः ॥ छन्दः—१, ३ त्रिष्डुप्, २, ६ जगतीः, ४ विराड् बृहतीगर्भा चतुष्पदा त्रिष्टुप्, ५ अनुष्टुप् ॥

श्चां योतु मित्र ऋतुभिः करुपमानः संवेशयेन् पृथिवीमुस्तियोभिः । अध्यास्मम्यं वर्रुणो वायुर्भिर्वृहद् राष्ट्रं सेवेश्यं दघातु ॥ ३ ॥

| थाता रातिः संवितेदं खंबन्तामिन्द्रस्वष्टा प्रति हर्यन्तु मे वर्चः | 1    |    |    |
|-------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| हुवे देवीमदिति श्रूरंपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासांनि         |      | 9  | H  |
| हुवे सोमं सिवतारं नमोभिविशानादित्याँ श्रहमुंत्तर्तवे ।            |      |    |    |
| श्रयम्मिदीदायद् द्विमेव संजाति दिद्धोऽ श्रीतन्वादिः               | II   | 2  | 11 |
| इहेदसाथ न पुरो गमाथेयी गोपाः प्रष्ट्रपतिर्वे भाजत् ।              |      |    |    |
| श्रासमें कामायोप कामिनीविश्वे वो देवा उपसंयन्तु                   | li   | 8  | H  |
| सं वो मनासि सं वता समाकृतानमामसि ।                                |      |    |    |
| श्रमी ये विवंता स्थन तान् वः सं नमयामसि                           | u    | 4  | u  |
| श्रहं गुम्यामि मनसा मनसि मर्म चित्तमनु चित्तेभिरेत ।              |      |    |    |
| मम् वशेषु हद्यानि वः कृषोमि ममं यातमनुवस्मीन एतं ॥६               | ı [: | 21 | 1] |

#### 11911

·ऋषिः--वामदेवः ॥ देवता--- द्यावापृथिव्यो, विश्वे देवाः ॥ छन्दः---१---१, ४ अतुन्दुप्; ४ चतुन्पान्निचृददृहती; ६ मुरिगनुन्दुप्॥

| क्शंफस्य विश्वकत्य द्यौदिपुता पृथिवी माता।       | THE RESERVE  |
|--------------------------------------------------|--------------|
| क्रिकारन विद्यारन बाल्युता श्रायुवा माता ।       |              |
| यथाभिचक देवास्तथापं कृणुता पुनः                  | 11 9 11      |
| श्रुरलेक्माया श्रधारयन् तथा तन्मनुना कृतम्।      |              |
| कृणोमि विधि विस्कन्धं मुकाबही गवामिव             | 11 7 1       |
| प्रिशङ्गे सूत्रे खृगलं तदा बंधनन्ति वेधसः।       |              |
| श्रवस्यं ग्रुष्मं काब्वं विधि कृरवन्तु बन्धुरः   | 2 2 H        |
| येना अवस्यवश्चरंथ देवा ह्वासुरमायया ।            |              |
| श्चनां कृपिरिव दूषणो बन्धुरा काब्वस्य च          | 11 8 11      |
| दुष्ये हि स्वां मस्स्यामि दूषायेष्मामि काब्वस् । | APP S. P. S. |
| हदाशवी रथा इव शुपर्थिभिः सरिष्यथ                 | 11 4 11      |
| प्कंशतं विष्कंन्धानि विष्ठिता प्रथिवीमतुं ।      |              |
| नेषां स्वामग्र उउजहरूमाण विकासमान                | Henfale 1    |

#### 11 90 11

| ऋषिः-अथर्गं ॥ देवता-अष्टका ॥ छन्दः-१-३, ८-                   | 19, 32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुष्डुप्; ४—६, १२ त्रिष्डुप्; ७ षट्पदा विराह्याभातिजगत      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्यम। हु ब्युंवास सा धेनुरंभवद् यमे।                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सा नः पर्यस्वती दुडामुत्तरामुत्तरां समाम्                    | 4 3 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यां देवाः प्रतिनन्दंन्ति राश्रि धेनुमुपायतीम् ।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| संवरसरस्य या पत्नी सा नो प्रस्तु सुमङ्गुली                   | . U 2 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| संवरसरस्य प्रतिमां यां स्वा राज्युपारमंहे ।                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सा न मार्युष्मती मुजां रायस्पोषेया सं संज                    | 11 % 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| इयमेव सा या प्रथमा ब्याब्झंदास्वितरासु चरति प्रविष्टा।       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| महान्तो धस्यां महिमानो खन्तर्वध् जिंगाय नवगण्जनित्री         | 11 8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वानस्परया प्रावाणो घोषमकत हुविष्कृण्वन्तः परिवरस्रीणम        | (1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| एकाष्टके सुप्रजलः सुवीरा वृयं स्याम् पत्यो रयीयाम्           | 11411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इडायास्पदं घुतवत् सरीसुपं जातंवेदः प्रति हृत्या ग्रेमाय ।    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ये ग्राम्याः प्रावी विश्वरूपास्तेषां सम्वानां मिष् रनितरस्तु | ueu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बामा पुष्टे च पोवें च रात्रि देवानी सुमृती स्थाम।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यूर्णां देवें परां पत् सुपूर्यां युन्रा पत ।                 | A STATE OF THE STA |
| सवीन् युज्ञान्सिंसुन्ज्वतीष्मूर्जी न श्रा भर                 | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ब्रायमंगन्रसंवरसरः पतिरेकाष्टके तर्व ।                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सा न बायुंष्मतीं प्रजां रायस्पोषेण सं संज                    | 11 6 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्चत्त् यंज ऋतुपतींनार्त्वानुत हायनात् ।                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| समीः संवरमुरान् मासीन् भूतस्य पतिये यजे                      | 1191                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्चतुम्बंध्वार्त्ववेम्बों माज्ञयः संवास्तरेम्बः।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धाने विधाने समुधे भृतस्य पत्रेये यजे                         | 11 30 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इंड्रया जुर्ह्वतो वृथं देवान् घृतवेता यजे ।                  | N 00 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| गृहानलुभ्यतो व्यं सं विशेषापु गोर्मतः                        | 11 33 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

प्काष्टका तपसा तप्यमाना जजान गर्भ महिमान् मिन्द्रंस् । तेनं देवा व्यंसहन्त शत्रूंन् हन्तः दस्यूंनाममव्द्छचीपतिः ॥ १२॥ हन्द्रंपुत्रे सोमपुत्रे दुहितासि मजापतः । कामान्समार्कं प्रयु प्रति गृङ्खाहि नो हविः ॥ १३॥ [ २१५]

#### 11 88 11

ऋषिः—बद्धाः, भृग्विक्तराश्च ॥ देवता—इन्द्राञ्ची, आयुः, यक्ष्मनाशनम् ॥ छन्दः—१—३ त्रिष्डप्; ४ शक्वरीगर्भा जगतीः, ४, ६ अनुष्डुप्; ७ उष्णिग्-ब्रह्तीगर्भा पथ्यापङ्क्तिः; = षट्पदा ब्रह्तीगर्भा जगती ॥

मुञ्चामि त्वा हविषा जीवनाय कर्मज्ञातय्चमादुत राजय्चमात्। माहिजुंमाह यद्येतदेन तस्या इन्द्रामी प्र मुंसुकमेनम् यदि चितायुर्वदि वा परेतो यदि मृत्योरिनतुकं नीत एव । तमा हरामि निर्ऋतिरुपस्थादस्पार्षमेनं शतशारदाय 11 5 11 सहस्राचेष शतवीर्येश शतायुषा हविषादांषमनम् । इन्द्रो यथैनं शारदो नयास्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम् 11 8 11 शुतं जीव शुरदो वर्षमानः शुतं हेम्मन्तान्छतस्र वसुन्तान्। श्रतं त इन्द्री श्राप्तिः संविता बृहस्पतिः श्रतायुषा ह्विषाहार्षमेनम्॥४॥ प्र विशतं प्राचापानावनुड्वाहाविव व्रजम् । वय नये यन्तु मृथयवो यानाहुरितराञ्छतम् हुहैव स्तं प्राणापाना मापं गातमिता युवम् । शरीरमस्याङ्गानि जरसे वहतं पुनः जुराये स्वा परि द्दामि जुराये नि ध्रवामि स्वा। जुरा खा भुद्रा नेष्ट्र ब्यू नये यन्तु मृथ्यवो यानाहुरितराञ्छतम् श्रुमि स्वा जरिमाहित गामुचयमित रज्जा। यस्त्वां मृत्युर्भ्यषत् जार्यमानं सुपाशया । तं ते सुःयस्य इस्ताभ्यामुदंमुञ्चद् इहस्पतिः 11 6 11 [ 313 ]

#### 11 83 11

ऋषि:—ब्रह्मा ॥ देवता—शाला, वास्तोष्पतिः ॥ छन्दः—१, ४, ५ त्रिष्ट्रप्; २ विराह् जगतीः, ३ ब्रह्तीः ६ शंक्वरींगर्भा जगतीः, ७ आर्थ्यंतुष्टुप्ः ८ सुरिक् (१, निवृत् ) त्रिष्टुप्, ९ अतुष्टुप् ॥

इहैव ध्रुवां नि मिनोमि शालां चेमें तिष्ठाति घृतमुचमाणा। तां रवा शाले सर्वविराः सुवीरा श्रारष्ट्रवीरा उप सं चरेम इहैव ध्रवा प्रति तिष्ठ शाले ऽश्वावती गोमती स्मृतावती। कर्जीस्वती घृतवंती पर्यस्वायुच्छूयस्य महते सौभंगाप 11 3 11 धरुण्यसि शाले बृहच्छन्दाः पूर्तिधान्या । श्रा खा वासी गंमेदा कुमार श्रा धेनवः सायमास्यन्दमानाः 11 3 11 इमां शालां सविता वायुरिन्द्रो बृहस्पतिनिं मिनोत् प्रजानन् । उचन्त्द्ना मुरुती घृतेन भगी नो राजा नि कृषि तनोतु मानस्य पत्नि शरुणा स्योना देवी देवेमिनिमितास्यमे । तृणुं वसाना सुमना श्रमस्वमथास्मभ्यं सहवीरं रुपि दाः ऋतेन स्थूयामधि रोह वंशोशो विराजना मृह्च शत्रून् । मा ते रिषत्रपस्तारों गृहायां शाले शतं जीवेम शुरदः सर्वेवीराः ॥ ६॥ प्मां कुमारस्तरुण श्रा वस्सो जगता सह। एमां परिख्तं: कुम्म पा दुध्नः कुलशैरगुः वृर्गं नारि प्र भर कुम्ममेतं घृतस्य धाराम्मतेन संस्ताम । इमां पात्रीमुमृतेना समंङ्ग्धिष्टापृत्माभि रंचात्येनाम् इमा आपः प्र भंराम्ययुदमा यदमनाशंनीः। गृहानुपु प्र सीदाम्युमृतेन सहाप्रिगां ॥ ९॥ [३१२]

11 83 11

क्रिः-भृगुः ॥ देवता-सिन्धः, आपः, वरुणः ॥ इन्दः- १ निचृदनुष्टुप्ः २-४, ७ अनुष्टुप्ः ५ विराट जगतीः ६ निचृदनुष्टुप् ( १, भुरिक् पङ्क्तिः )

|                                                                | Charles of | 100000 |           |
|----------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------|
| बद्दः संप्रयतीरहावनंदता हते ।                                  |            |        |           |
| तस्मादा नुद्यो नामं स्थ ता वो नामानि सिन्धव:                   | 11         | 9      | H         |
| बत् प्रेषिता वर्ष्णुनाच्छीमं सुमर्वलगत ।                       |            |        |           |
| तदां नोदिन्द्रों वो युतीस्तस्मादापो अर्चु छन                   | lŧ         | ?      | 11        |
| श्चप्कामं स्यन्दंमाना अवीवरत वो हिकंस्।                        |            |        |           |
| इन्ह्री वः शक्तिमिर्देवीस्तस्याद् वानांमं वो हितम्             | ii         | \$     | 12        |
| पुकों वो देवोऽप्यतिष्ठत् स्यन्दंमाना यथाद्यस् ।                |            |        |           |
| <b>डदांनिपु</b> र्मेहीरिति तस्मांदुदकसुंच्यते                  | 11         | 8      | 15        |
| आपों मुद्रा घृतमिदापं आसञ्जशियोगी बिश्रस्याप इत ताः।           |            |        |           |
| त्वीनो रसों मधुष्टचांमरंगुस श्रा मां प्रायोनं सुह वर्षसा गमेत् | 11         | 4      | 13        |
| शादित परवाम्युत वा श्र्णोश्या मा घोषी गच्छति वाङ् मांस         | ाम्        | 1      |           |
| मन्यें भेजानी श्रमृतस्य ति हिर्ण्यवर्णा अर्हपं यदा वंः         | n          |        | U         |
| इदं वं आपो हदंयमुयं वृत्स ऋंतावरीः।                            |            |        |           |
| इद्देश्यमेतं शक्वरीर्यत्रेदं वेशयामि वः ॥ ७॥                   | 1          | 13     | 1         |
|                                                                |            |        | Barrier ! |

#### 11 88 11

भाविः—मसा ॥ देवता—गोष्ठः, अर्थमादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—१—५ अनुष्डप्, ६ आधी त्रिष्डप् ॥

```
सं वो गोष्ठेन सुषदा सं रुग्या सं सुभूत्या।

श्रद्धेजांतस्य यश्चाम तेनां वः सं स्ंजामिस

सं वंः सजस्वर्यमा सं पूषा सं वृष्ट् स्पतिः।

समिनद्वो यो र्षनम्ज्यो मिथे पुष्यत् यद् वस्तुं ॥ २ ॥

संजग्माना श्रविम्युषीर्हिमन् गोष्ठे कर्रीषियाः।

विश्रताः सोम्यं मध्वनसीवा ष्ट्रपेतंन ॥ ३ ॥

इहैव गांव एतंनेहो शकेव पुष्यत।

इहैवोत प्र जांवध्वं मिथे संज्ञानंमस्तु वः ॥ ४ ॥
```

शिवो वो गोष्ठो भवत शारिशकिव पुष्यत । इहैवोत प्र जायध्वं मया वः सं सृंजामिस ॥ ५॥ मया गावो गोपितिना सचध्वमयं वो गोष्ठ हृह पौषिवृष्णः । रास्यपोषेख बहुता भवन्तीर्जीवा जीवेन्तीरुप वः सदेम ॥६॥ [३।४]

## 11 24 11

ऋषि:—सथर्वा (पण्यकामः ) ॥ देवता—१ इन्द्रः, २ पन्थानः, ३ स्राधः, ४ प्रपणः विकथ्धः, ५ देवाः, अग्निः, ६ देवाः, इन्द्रः, प्रजापतिः, सविताः सोमः, अग्निः, ७ वैन्धानरः; ८ जातवदाः ॥ छन्दः—१ श्रुरिक् त्रिण्डुण्, २, ३, ६ त्रिण्डुण्, ४ षट्पदा बहतीगर्भा विराहत्यिष्टः; ५ विराह् जगतोः, ७ अनुष्डुण्, ६ निचृत त्रिण्डुण् ॥

इन्द्रमहं वृश्यिजं चोदयामि स न ऐतु पुरएता नी प्रस्तु । नुद्वराति परिपन्धिनं मृगं स ईशानो धनुदा अस्तु महाम् 11 2 10 ये पन्थानी बहवी देवयाना अन्तरा बावाष्ट्रियी संचरन्ति । ते मां ज्ञषन्तां पर्यसा घृतेनं यथां क्रीस्वा धनमाहरांगि 11 5 11 इध्मेनाम इच्छमानी घृतेन जुहोमिं हुव्यं तरसे बलाय। यावदीशे ब्रह्मणा वन्दमान इमां वियं शतसेयाय देवीम् H ? IP इमामंग्ने शुर्शिं मीमुबो नो यमध्यानमगाम दूरम्। श्नं नो अस्तु प्रपुणो विक्रयश्चं प्रतिपुणः फुलिनं मा कृयोतु । इदं हब्यं संविदानी जुषेथां शुनं नो अस्तु चार्तिसुरियतं च 11 8 11 येन धर्नेन प्रपृषां चरामि धर्नेन देवा धर्नमिष्छमानः। तन्मे भूयों भवतु मा कनीयोऽप्नें सातुःनो ेवान् हविषा नि षंध ॥५॥ येन धर्नेन प्रपूर्ण चरांमि धर्नेन देवा धर्नमि ब्ल्मानः। तिस्मित् म इन्द्रो राचिमा दंघातु प्रजापंतिः सिवता सोमी श्रामः . डपं त्वा नमसा व्यं होतंवें सानर स्तुमः। स न प्रजा वासमसु गोषु प्रायोषु जागृहि

विश्वाहां ते सद्मित्ररेमाश्वायेव तिष्ठते जातवेदः । रायस्पोर्षेया समिषा मदन्तो मा ते अग्ने प्रतिवेशा रिषाम ॥८॥ [३।५]

#### ॥ १६॥

ऋषिः — अथर्वा ॥ देवता — १ अग्नी-द्रादयो मन्त्रोक्ताः, २-५ भगः, ७ उषाः ॥ छन्दः—१ आधी जगती; २, ३, ५—७ त्रिष्टुप्, ४ मुरिक् पङ्किः ॥ मातर्भि मातरिन्दं हवामहे प्रातिमेत्रावर्गा मातर्भिना । प्रातर्भगं पूष्णं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोममुत रुद्धं ह्वामहे प्रातुर्जितं भगमुप्रं ह्वामहे व्यं पुत्रमदितेयों विध्वता । श्राप्तश्चिद् यं मन्यमानस्तुरश्चिद् राजां चिद् यं भगं मुद्दीत्याह ॥ २ ॥ सग प्रणेतर्भग सत्यराधो सगुमां धियमुद्वा ददेखः। मग प्र गों जनय गोमिरश्वैभेग प्र नृभिनृवन्तः स्याम 11 3 11 उतेदानी भगवन्तः स्थामोत प्रापुष्व उत मध्ये श्रह्माम्। उतोदितौ मघवन्त्स्य वयं देवानी सुमतौ स्याम 11 8 11 मर्ग एव भर्गवाँ अस्तु देवस्तेनां वर्ष भर्गवन्तः स्याम । तं त्वा भग सर्व इन्जोहवीमि स नो भग पुर एता भवेह 11 4 11 समध्वरायोषसी नमन्त दधिकावेव शुचये पुदायं। श्रवांचीनं वस्विदं भगं मे रथिसवाश्वा वाजिन श्रा वहन्तु 11 & 11 श्रशावतार्गोमंतीनं दुषासी वीरवंती: सदंगुच्छन्तु मुद्राः । घृतं दुहाना विश्वतः प्रपीता यूर्य पात स्वस्तिमि सदा नः ॥७॥[ ४।१ ]

#### 11 20 11

ऋषिः—विश्वामितः ॥ देवता—सीता ॥ छन्दः—१ आर्षो गायत्री; २, ५, १ त्रिष्टुप्; ३ पथ्या पङ्क्तिः; ४, ६ अनुष्टुप्; ७ विराट् पुरवाणिक् ८ निचृदनुष्टुप् ॥

सीरां युम्जन्ति क्वयों युगा वि तन्वते प्रथंक्।

H 9 H

| युनक्र सीरा वि युगा तनीत कृते योनी वपतेह बीर्जम्                    |
|---------------------------------------------------------------------|
| विस्तान क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक क्लिक                               |
| विराजः रत्तुष्टिः सभरा असन्त्रो नेदीय इत् सुण्यः                    |
| पुरुवमा ग्रांत्रज्ञ                                                 |
|                                                                     |
| लाङ्गलं प्रविरवत् सुशीमं सोमुसरसरः।                                 |
| विदिद् वेपतु गामि प्रस्थावेद् रथवाईनं पीवेरी च प्रकृत्येम् ॥ ३ ॥    |
| 2-2                                                                 |
| इन्द्रः सीतां नि गृह्णातु तां पूषाभि रचतु ।                         |
| सा नः पर्यस्वती दुहामुत्तरामुत्तरां समाम् ॥ ४॥                      |
| यानं स्वापाना वि चेनच्य प्रति चने व्यापाना च                        |
| शुनं सुफाला वि तुदन्तु भूमि शुनं कीनाशा अनु यन्तु वाहान्।           |
| श्चनासीरा हविषा तोशमाना सुपिप्पता भोषंभीः कर्तम्सम ॥ ५ ॥            |
| शुनं वाहाः शुनं नरं: शुनं क्रेषतु लाङ्गलम् ।                        |
|                                                                     |
| शुनं वर्त्त्रा बध्यन्तां शुनमष्ट्रामुदिङ्गय ॥ ६॥                    |
| ग्रुनांसीर्देह स्मं मे जुषेथाम् ।                                   |
|                                                                     |
| यद् दिवि चक्रयुः पयस्तेनेमामुपं सिम्चतम् ॥ ७॥                       |
| सीते वन्दामहे खावांची सुमगे अव ।                                    |
|                                                                     |
| यथा नः सुमना श्रमा यथा नः सुफला सुनः                                |
| घुतेन सीता मर्जुना समझा विश्वेदेवैरर्जुमता मुरुद्धिः।               |
| सा नं: सीते पर्यसाम्यावंतृत्स्वोजस्वती घृतवृत् पिन्वंमाना ॥९।[४।२]  |
|                                                                     |
| 11 86 11                                                            |
| ऋषिः-अथवी ॥ देवता-वनस्पतिः (वाणापणी ) ॥ छन्दः-१-३, ५                |
| अनुष्डप्, ४ अनुष्ड न्यमा चतुष्पाद्धिणक्, ६ उष्णियामा पथ्या पज्ञिः ॥ |
|                                                                     |
| हुमां खेनु स्थोपे विश्वां बर्जवत्तमाम् ।                            |
| ययां सुपरन्ति वार्षते ययां संविन्दते पतिम् ॥ १ ॥                    |
|                                                                     |
| उत्तानपर्थे सुभगे देवजुते सहस्वति ।                                 |
| सुपत्नीं में पर्ग णुद् पर्ति में केवलं कृषि ॥ २ ॥                   |
|                                                                     |
| नुहि ते नाम जुपाह नो श्रस्मिन् रमसे पतौ।                            |
| परामेद परावर्ते सुपानी गमयामाति ॥ ३ ॥                               |
|                                                                     |

डत्तेराहम्रुत्तर् डत्तरेदुत्तंराभ्यः । श्राधः सपरनी या ममार्थरा सार्थराभ्यः ॥ ४ ॥ श्राहमंहिम सहंमानाशो स्वमंसि सास्तिहः । डमे सहंस्वती भूत्वा सपरनी मे सहावहै ॥ ५ ॥ श्राभि तेंऽधां सहंमानामुपं तेऽधां सहीयसीम् । मामनु प्र ते मनी वृत्सं गारिव धावतु प्या वारिव धावतु ॥६॥ [४।३]

#### 11 39 11

श्विः—नासिष्ठः ॥ देवता—विश्वे देवाः, ॥ छन्दः—१ पथ्या बृहतीः, २, ४ अनुष्डणः ३ श्वारेग्बहतीः ५ त्रिष्डणः, ६ षट्पदा त्रिष्डण्ककुम्मतीगर्भाऽतिजगतीः, ७ विराडास्तारपङ्किः, ८ पथ्या पङ्क्तिः ॥

संशितं म हुदं बह्य संशितं वृथि बलम्। संशितं चत्रमुजरंमस्तु जिंब्णु येषु।मस्मि पुरोहितः 11 9 11 समहमेषां राष्ट्रं श्यामि समोजों वीर्यं बर्लम् । वृक्षामि शत्रूणां बाहूननेनं हविषाहम् 11 5 11 नीचै: पंचन्तामधरे भवन्तु ये नेः सूरि मुघवानं प्रतुन्यान् । विणामि बर्गणामित्रानुषयामि स्वाहनम् 11 2 11 तीच्यांयांसः पर्शोर्ग्नेस्तीच्यातंरा उत । इन्द्रंस्य बच्चात् तीचणीयां सो येषामस्मि पुरोहितः 11 8 11 प्षानुहमायुंघा स श्याम्येषां राष्ट्रं सुक्षीरं वर्षयामि । पुषां चुत्रमुजरमस्तु जिल्ले वे चा चित्तं विश्वेऽवन्तु देवाः H 4 H उद्देषेन्तां मघतुन् नाजिनान्युद् वृश्यिणां जयतामेतु घोषः । पृथ्ग घोषां उनुनयः केतुमन्त उदीरताम् । देवा इन्द्रं अयेष्टा मुक्ती यन्तु सेनया H B II भेता जयंता नर दुमा वेः सन्तु बाहवेः। त्विष्णेषेवोऽव्लघन्वनो हत्वोप्रायुषा मव्लानुप्रवाहेवः

अवसिष्टा परा पत् शरंब्ये बहांसांशते । जयामित्रान् प्र पंचस्व जहांषां वरंवरं मामीषां मोचि कश्चन ॥८॥[४।४]

#### 11 30 11

ऋषि:—वासिष्ठः ॥ देवता—१, २, ५ अग्निः; ३ अयमाः, भगः, बृहस्पतिः, देवीः; ४ सोमः, अग्निः, आदित्यः, विष्णुः, ब्रह्मः, बृहस्पतिः; ६ इन्द्रवायुः, ७ अर्थमा, बृहस्पतिः, इन्द्रः, वातः, विष्णुः, सरस्वतो, सविता, वाजीः, ८ विश्वानि भुवनानि, ९ पञ्च प्रदिशः, १० वायुः, त्वष्टा ॥ छन्दः—१—५, ७, ९, १० अनुष्टुप्, ६ पथ्या पङ्किः; ८ विराह् जगती ॥

| श्चरं ते योनिऋं स्वियो यती जाती श्वरीचथाः।                      |
|-----------------------------------------------------------------|
| तं जानसम् श्रा रोहाभा नो वर्षया रुविम् ॥ १॥                     |
| अमे अब्दां बदेह नेः प्रथक् नेः सुमना भव।                        |
| भ गों यच्छ विशां पते धनुदा असि नस्त्वम् ॥ ॥ ॥                   |
| प्र यो यच्छत्वर्यमा प्र भगुः प्र बृहस्पतिः।                     |
| प्र देवी: प्रीत सूनृता राथ देवी दंघातु मे ॥ ३ ॥                 |
| सोम राजानुमवंसेऽाप्न गुर्गिर्महैवामहै।                          |
| श्रादित्यं विष्णुं स्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम् ॥ ४॥             |
| स्वं नों अम्रे श्रुमिष्टिं युर्ज चं वर्षय                       |
| रवं नों देव दातंवे रुपि दानांय चोदय                             |
| हुन्द्रवायु उभाविह सुहवेह हंवामहे।                              |
| यथां नः सर्वे इजानः संगात्यां सुमना असद् दानकामश्र नो सुवत् ॥६॥ |
| मुर्थमणं बृहस्पतिमिन्द्वं दानांय चोदय।                          |
| वातं विष्युं सरस्वतीं सिवितारं च वाजिनम् ॥ ७॥                   |
| वाजस्य तु प्रसवे सं बंभूविमेमा च विश्वा सुवनान्यन्तः।           |
| खतादिस्तनतं दापयतु प्रजानन् रिव च नः सर्ववीरं नि यंदक ॥ ८ ॥     |

दुहां मे पन्चे प्रदिशों दुहामुर्वीयैथावृत्तम् । प्रापेयं सर्वो भाकृतीर्भनेसा हदंयेन च ॥ ९ ॥ गोसन् वाचमुदेयं वचैसा माभ्युदिहि । भारुन्धां स्वेतों वायुस्त्वष्टा पोषं दधातु मे ॥ १०॥ [ ४।५ ]

#### 11 28 11

क्यिः—वसिष्ठः ॥ देवता—१—७ आग्नः; =-११ सावित्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ बन्दः—१ पुरोऽतुष्टुप् त्रिष्टुप्; २, १, ८ सुरिक् त्रिष्टुप्, ४ त्रिष्टुप् ४ जगती, ६ उपरिष्टाद् विराड् बृहती, ७ विराड्गर्मा त्रिष्टुप्, ९ निचृद-तुष्टुप्, १० अनुष्टुप् ॥

ये भ्राग्नयो श्राप्सव कतर्थे वृत्रे ये पुरुषे ये भारमंसु । य अविवेशीषधार्यो बनुस्पतींस्तेभ्यो स्राविनभ्यो हुतमस्वेतत् यः सोमें श्रुन्तयों गोष्वुन्तर्यं अविष्टो वर्यःसु यो मृगेषु । य माविवेश द्विपदो यश्चर्यं प्यदस्तेभ्यो श्वाग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत् ॥ २ ॥ य इन्द्रें या सर्थं याति देवो वैश्वानुर उत विश्वद्वाब्यः। यं जोहंवीमि प्रतनासु सासिहि तेम्यों श्रावनम्यों हुतमं स्वेतत् यो देवा विश्वाद् यमु कार्ममाहुर्यं दातारं प्रतिगृह्णन्तमाहुः। यो धीरः शुक्रः पंरिभूरदाभ्यस्तेभ्या श्रुग्निभ्यो हुतमस्वेतत् यं खा होतारं मनसामि संविदुखयोदश मौवनाः पञ्च मानवाः। वचींधसे यशसे स्नृतांवते तेम्यो श्रुमिम्यो हुतमस्वेतत् वचाकाय वशाकाय सोमप्रधाय वेघसे । वैशान्रज्येष्ठेभ्यस्तेभ्यो श्राग्नभ्यो हुतमंसवेतत् दिवं प्रथिवीमन्बन्तरिंचं ये बिद्युतमञुक्षंचरित । ये दिषवर्ंन्तर्थे वातं ग्रन्तस्तेभ्यों श्राग्निभ्यों हुतमंश्वेतत् हिरंण्यपाणि सवितार्मिन्द्रं बृहस्पति वर्रणं मित्रमृग्निम् । विश्वान् देवानुक्षिरसी हवामह हुमं कुम्यादं शमयन्त्वानिम्

शान्तो श्रान्तः कृष्याञ्चान्तः पुरुषरेषयाः। अयो यो विश्वदान्य स्तं कृष्यादं मशीशमम् 11 8 11 ये पर्वताः सोमपृष्टा आपं उत्तानशिवंशः। वातः पूर्जन्य श्राद्मिस्ते कुच्याद्मशीशमन् 11 90 11 919

#### 11 37 11

ऋषि:-ासिष्ठ: ॥ देवता-विश्वे देवाः, बृहस्पतिः, वर्चः ॥ छुन्ड:--१ विराट् त्रिष्डण्, २, ४, ६ अनुष्डण्, ३ पन्चपदा परानुष्डण् विराहतिजगती, ४ षट्षदा जगती ॥

हस्तिवर्चसं प्रथतां बृहद् यशो प्रदित्या यत् तन्वः संबुभूवं। तत् सर्वे समदुर्मद्यमेतद् विश्वे देवा श्रदितिः सजीषाः मित्रश्च वरुंगुश्चेन्द्री रुद्रश्च चेततु । देवासी विश्वषायसस्ते माञ्जन्त वर्चसा 11 2 11 येन हस्ती वर्चसा संबुभुव येन राजा मनुष्येष्वप्स्व कृतः।

येन देवा देवताम्य श्रायत् तेन मामुध वर्चसारने वर्चस्विन कृणु यत् ते वर्षी जातवेदो बृहद् भंवत्याहुतै:। यावत् सूर्यस्य वर्चे श्रापुरस्यं च हास्तिनः। तावनमे श्रिक्ता वर्च था धत्तां पुष्करस्रजा यावचतंत्रः प्रदिश्रश्चचर्यावंत् समरनुते ।

तावंत समैलिनिइयं मथि तद्धं स्तिवर्चंसम् हस्ती मृगायां सुषदामितिष्ठावान बुभूव हि। तस्य भगेन वर्वसाडिम विन्वामि मामहम्

॥ ६॥ [५१२]

H & H

#### ॥ २३॥

ऋषि: अह्या ॥ देवता - योनिः ॥ द्यन्दः - १ - ४ अनुष्टुप्; ५ उपरिष्टाद् भुरिग् बहती: ६ स्कन्धोद्रीवा बहती ॥

येनं वेहद् बुभूविय नाशयांमिति तत् स्वत्। इदं तद्वन्यत्र त्वदपं दूरे नि दंध्मासि

| मा ते योनिं गर्भं एतु पुमान् बाणंइवेषुधिम् ।                       |
|--------------------------------------------------------------------|
| भा वीरोऽत्रं जायतां पुत्रस्ते दर्शमास्यः ॥ २ ॥                     |
| पुर्मांसं पुत्रं जनय तं पुमानतुं जायताम्।                          |
| भवासि पुत्राणां माता जातानां जनयाश्च यान् ॥ ३॥                     |
| यानि भ्रदाणि बीजान्यृष्मा जनयन्ति च ।                              |
| तैस्त्वं पुत्रं विन्द्स्व सा प्रसुर्धेनुका भव ॥ ४ ॥                |
| कृयोमि ते प्राजापुरयमा योनि गर्भ एत ते।                            |
| विन्दस्य स्वं पुत्रं नारि यस्तुभ्यं शमसुच्छम् तस्मै स्वं भवं ॥ ५ ॥ |
| बासुं चौष्पिता पृथिवी माता समुद्रो मूलं वीरुधा बुभूवं।             |
| तास्त्वा पुत्रविषाय देवीः प्रावन्त्वोषधयः ॥ ६ ॥ [ ५।३ ]            |

#### 11 38 11

श्विः — भृगुः ॥ देवता — वनस्पतिः, प्रजापतिः ॥ झन्दः — १, ३ — ७ अनुष्दुप्, २ निदृत् पथ्या पङ्किः ॥

पर्यस्वतिरोषंषयः पर्यस्वन्मामकं वर्तः।

श्राथो पर्यस्वतिनामा मेरे द्रहं सहस्रशः ॥ १ ॥
वेदाहं पर्यस्वन्तं चुकारं धान्यं बहु ।
सम्भ्रुःवा नाम यो देवस्तं वयं हवामहे यो यो श्रयंज्वनो गृहे ॥ २ ॥
हुमा याः पन्तं प्रदिशों मानवीः पत्रं कृष्टयः।
वृष्टे शापं नदीरिवेह स्फार्ति समावंहान् ॥ ३ ॥
श्रद्धाः श्रातं श्राव्यं सहस्रधारमित्रं ॥ ३ ॥
श्रव्तास्माकेदं धान्यं सहस्रधारमित्रं ॥ ७ ॥
श्रातंहस्त समाहंर सहस्रहस्त सं किर ।
कृतस्यं कृष्यंस्य चेह स्फार्ति समावंह
कृतस्यं कृष्यंस्य चेह स्फार्ति समावंह
विस्रो मान्नां गन्धवांगां चर्तस्रो गृहपंत्न्याः।
वासां या स्फोर्तिमत्तम् ॥ ६ ॥

बुपोहश्चं समूहश्चं चुत्तारी ते प्रजापते । वाविहा बहुतां स्फार्ति बहुं भूमानुमचितम् ॥ ७ ॥ [ ५१४ ] ॥ २५ ॥

ऋषि:- मृगुः ॥ देवता-कामेषुः, मित्रावरुणी ॥ खन्दः- अनुष्ट्रप् ॥

बुतुदस्त्वोत् तंदतु मा ध्याः शर्यने स्वे। इषुः कार्मस्य या भीमा तया विध्यामि स्वा हृदि 11 3 14 श्राधीपंगुं कामशल्यामिषुं सङ्कृषपकुं स्मलाम् । तां सुसंज्ञतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि 11 5 13 या प्लीहानं शोषयंति कामस्येषुः सुसंसता । माचीनंपचा ब्योपा तयां विध्यामि स्वा हृदि 11 8 12 शुचा विद्धा व्योषया शुक्कांस्यामि संर्थ मा । मृदुर्निसन्युः केवंत्ती प्रियवादिन्यनुवता H & 16 श्राजामि स्वाजन्या परि मातुरथी पितुः। वथा मम् ऋतावस्रो ममं चित्तमुपायंति व्यंस्य मित्रावरुणी हृदश्चित्तान्यंस्यतस् । 11 & H [ - 14] श्रथैनामकृतुं कृत्या ममैव कृषुतं वशे

#### ॥ २६॥

स्विः—अधवा ॥ देवता— १ सावनयो हेतयः; २ सकामा अविष्यवः, १ अव्युक्ता वैराजः; ४ सवाताः प्रविष्यन्तः; ५ सौषधिका निलिम्पाः; ६ बृहस्पतियुक्ता अवस्वन्तः ॥ स्वन्दः— १ त्रिष्टुप्; २, ५, ६ जगतीः, १, ४ मुस्कि त्रिष्टुप्; सर्वाः (१—६) पत्र्चपदा विपरीतपायस्याः ॥

येर्डस्यां स्थ प्राच्यां दिशि हेत्यों नामं देवास्तेषां वो श्रुश्निरिर्षवः ।
ते नी मृहत् ते नोऽधि बृत् तेभ्यों वो नमुस्तेभ्यों वः स्वाहां ॥ १ ॥
येर्डस्यां स्थ दिखेणायां दिश्यंदिष्यवो नामं देवास्तेषां वः काम इषेवः ॥
ते नी मृहत् ते नोऽधि बृत् तेभ्यों वो नमुस्तेभ्यों वः स्वाहां ॥ २ ॥

ये बेह्यां स्थ प्रतिच्यां दिशि वैराजा नामं देवास्तेषां व जाप इषवः ।
ते नो सहत ते नो ऽषि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥ १ ॥
ये बेह्यां स्थोदींच्यां दिशि प्रविष्यंन्तो नामं देवास्तेषां वो वात इषवः ।
ते नो सहत ते नोऽषि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥ ४ ॥
ये बेह्यां स्थ प्रवायां दिशि निल्पिया नामं देवास्तेषां व श्रोषधिरिषवः ।
ते नो सहत ते नोऽषि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥ ५ ॥
ये बेह्यां स्थोधवायां दिश्यवस्वन्तो नामं देवास्तेषां वो वृहस्पतिरिषवः ।
ते नो सहत ते नोऽषि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥ ६ ॥
ये बेह्यां स्थोधवायां दिश्यवस्वन्तो नामं देवास्तेषां वो वृहस्पतिरिषवः ।
ते नो सहत ते नोऽषि बृत तेम्यों वो नमस्तेम्यों वः स्वाहां ॥ ६ [६।१]

#### 11 2011

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—१ प्राची, अग्निः, असेतः, आदित्याः, २ दिच्चगा, इन्द्रः, तिरिश्चराजिः, पितरः, ३ प्रतीची, वरुणः, पृदाकुः, अन्नम्, ४ उदीची, स्रोमः, स्वजः, अश्वनिः; ४ प्रुगः, ावःणुः, कल्माध्यांवः, वीरुधः, ६ कस्त्रां, इहरपतिः, विन्नः, वर्षम् ॥ छन्दः—१, ३, ४, ६ अष्टः, २ अत्यिष्टिः;

३ मुरिगष्टिः, सर्वाः (१—६) पन्चपदाः ॥
आची दिग्निमर्षिपितरसितो रेचितादित्या इषंवः ।
तेम्यो नमोऽषिपितिभयो नमी रिच्तिम्यो नम् इष्मयो नम् ।
प्रभयो सस्तु ।

यो अस्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मस्तं वो जम्में दश्मः दिविणा दिगिन्द्रोऽधिपित्विस्तिरंश्चिराजी रिच्ता पितर् इष्वः । तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमी रिच्तिम्यो नम् इषुम्यो नमे युभ्यो बस्त ।

योर्डसमान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे द्ष्मः
प्रतीची दिग् वरुणोऽियपितः प्रदांक् रिचताक्विमर्थवः ।
तेम्यो नमोऽिषपितिम्यो नमो रिचित्रम्यो नम् इषुंभ्यो नमे ।
प्रथो प्रस्त ।
योर्डसमान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे द्ष्मः

11 3 11

सदीची दिक सोमाऽधिपतिः स्वजो रेचिताशनिरिषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमा रचितृभ्यो नम इव्भयो नम प्रयो श्रस्त । योशस्मान् देष्टि यं वयं द्विष्मस्तं श्री जम्भे दश्मः 11 8 14 भुवा दिग् विष्णुरिषपितः कुल्मार्थप्रीवो रिच्तता वीरुध् इषवः। तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रचितृभ्यो नम् इष्भ्यो नम एभ्यो घरत्। योश्सान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तं वो जम्मे द्रध्मः 世中 ज्ञध्वां दिग् बृहुस्पतिरिधपतिः श्रित्रो रांचिता वंधीमववः। तेम्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमों रचित्भयो नम इष्भ्यो नमं एम्यो शस्त । योर्श्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्समतं वो जम्में दध्मः 11 8 11 [ 215 ] 11 36 11 ऋषि:- बद्याः ॥ देवता-यमिनी ॥ छन्दः- श्वतिशक्वरीगर्भा चतुष्पदा-तिजगती; २, ३ अनुष्टुण्, ४ यनमध्या निराट् ककुण्, ५ त्रिष्टुण्, ६ निराड्-गर्भा प्रस्तारपङ्किः ॥ प्कैंकयुवा सृष्या सं बभूव यत्र गा अर्धजन्त भूतकृती विश्वरूपाः । यत्रं विजायंते युमिन्यंपुर्तुः सा पुशून् चिंगाति रिक्ति दशंती ॥ १ ॥ पुवा पुशून्समं विचाति कृष्याद् भूत्वा व्यद्वेरी । उतैनां ब्रह्मणें द्यात् तथां स्योना शिवा स्यात् शिवा भव पुरुषेभ्यो गोभ्यो अश्वेभ्यः शिवा । शिवास्मे सर्वस्मे चेत्राय शिवा न इहै भि H 3 11: इह प्रष्टिरिह रसं हुह सहस्रंसातमा भव । पश्चन् यमिनि पोषय 11 8 10 यत्रा सुहादैः सुकृतो मदंन्ति विहाय रोगं तुन्वर्रः स्वायाः । तं लोकं यमिन्यभिसंबभूव सा नो मा हिंसीत् पुरुषान् पृश्ंश्रं ॥ ५ 18 यत्रां सुहादीं सुक्रतामभिहोत्रहुतां यत्रं लोकः । तं लोकं युमिन्यंभिसंबंभूव सा नो मा हिंसीत् पुरुषान् पृश्कं

renfeis i

#### 11 29 11

र्श्विः—उद्दालकः ॥ देवता—१—६ शितिपाद् अविः;७ कामः; ८ भूमिः ॥ जन्दः—१, ३ पथ्या पर्लाकः; २, ४—६ अनुष्टुप्; ७ षट्पदा उपरिष्टादैवी-श्वदती ककुम्मतीगर्भा विराद् जगती; = उपरिष्टाद्वहर्ता ॥

| · 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10                        |
|-----------------------------------------------------------------|
| व्यद् राजांनी विभजनत इष्टापूर्त्तस्य पोड्शं युमस्यामी संमासदैः। |
| अविस्तस्मात् प्र मुन्चित दुत्तः शिंतिपात् स्वधा ॥ १॥            |
| सर्वान् कामान् प्रयत्याभवंन् प्रभवन् भवंन् ।                    |
| श्राकृतिमोऽविदंत्तः शितिपान्नोप दुस्यति ॥ २॥                    |
| सो ददाति शितिपाद्यमर्थि लोकेन संमितम् ।                         |
| स नाकम् म्यारोहिति यत्र शुल्को न क्रियते सब्लेन बर्लीयसे ॥ ३ ॥  |
| पञ्चापूरं शितिपादमिवं लोकेन संमितम्।                            |
| मुदावोप जीवति पितृयां लोकेऽ चितम् ॥ ४ ॥                         |
|                                                                 |
| 'पब्चाप्पं शितिपाद्मिवं लोकेन संभितम्।                          |
| भ्रद्वातोपं जीवति सूर्यामासयोरचितम् ॥ ५ ॥                       |
| हरें व नोप दस्यति समुद्र ईव पर्यो महत्।                         |
| चुवा संवासिनाविव सित्पाक्षाप दस्यति ॥ ६ ॥                       |
| क हुदं कस्मा अदात कामः कामायादात्।                              |
| कामों दाता काम: प्रतिप्रहीता काम: समुद्रमा विवेश ।              |
| कामेन खा प्रति गृह्वामि कामैतत् ते ॥ ७॥                         |
| न्युमिष्वा प्रति गृह्या वुन्तरिचामिदं महत्।                     |
| नाहं भारोनु मारमना मा प्रजयां प्रतिगृह्य वि राधिषि ॥८॥ [ ६।५ ]  |
|                                                                 |

#### 11 30 11

ऋषिः — अथर्श ॥ देवता — संमनस्यम् ॥ छन्दः — १ - ४ अनुष्टुप् ५ विराह् जगती, ६ प्रस्तारपङ्क्तिः, ७ त्रि॰द्वप् ॥

सहदयं सामनस्यमविदेषं कृणोमि वः। श्रन्यो श्रन्यम्भि इंर्यंत वृत्सं जातमिवादन्या अनुवतः पितुः पुत्रो मात्रा भवत् संमनाः । जाया परये मधुमती वार्च वदत् शनित्वास् मा आता आतंरं द्विज्नमा स्वसारम्त स्वसा । सुम्यब्द्यः सर्वता मूखा वार्च वदत मृद्रया थेनं देवा न वियन्ति नो च विद्विपते मिथः। तत् क्रणमो बहा वो गृहे संज्ञानं पुरुषेभ्य: डबायस्वन्तश्चितिनो मा वि यौष्ट संराधयन्तः सर्धुराश्चरन्तः । श्रन्यो श्रन्यसमें बल्गु वदन्त एतं सधीचीनान् वः संभेनसस्कृषोभि सुमानी प्रपा सह वींडब्रमागः समाने योक्त्रे सह वी युनिन्म । ंसम्यम्बोऽप्रि संपर्यतारा नाभिमिवाभितः सुधीचीनान् वः संमनसस्कृष्णोरंथेकंश्नुष्टीन्रसंवननेन सर्वान् । देवाह्वामृतं रचमायाः सार्थप्रातः सीमनुसी वा भस्तु ॥ ७ ॥ [६।५]

#### 11 38 11

ऋषिः—प्रद्या ॥ देवता—अग्न्यादयः पाष्महनो मन्त्रोक्षाः ॥ ख्रन्दः-- १---३, ६-११ अनुष्डुप् ४ अरिगनुष्डुप्; ५ विराट् प्रस्तारपङ्कि :

वि देवा जरमांबृतुन् वि स्वमंग्ने भरांस्या। ह्य हं सर्वेश पाष्मना वि यहमेश समायुषा ब्यार्था पर्वमानो वि शुक्तः पापकृत्ययां। अयोहं सर्वेण पाष्मना वि यचमेण समायुषा

11 7 11

| वि ख्रास्याः पुशवं चार्ण्येवप्रिस्तृः ण्यासरन् ।        |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| डयर्इ सर्वेण पाष्मना वि यसमेणु समार्थुषा                | 11 5 11.              |
| बां में चार्वापृथिवी इतो वि पन्थानो दिशंदिशम्।          |                       |
| इय्हें सर्वेश पाष्मना वि यचमें श समायुंबा               | 11 8 11               |
| स्वष्टा दुहिन्ने बंहतुं युनक्रीतीदं विश्वं अवनं वि याति | L                     |
| ब्याहं सर्वेया पाष्मना वि यचमेया समायुषा                | 11 4 19               |
| मारिनः माणान्तसं दंधाति चन्द्रः माणेन संहितः ।          |                       |
| क्य हं सर्वेख पाष्मना वि यचमें समार्थं वा               | 11 € 11               |
| प्राचीन विश्वतीवीय देवाः सूर्यं समेरयन्।                |                       |
| क्यां हं सर्वेश पाष्मना वि यचमें ण समायं वा             | 4 6 11                |
| बार्युक्मतामायुक्कृती शायोनं जीत मा स्थाः।              | in the fact of        |
| ब्यां हं सर्वेण पादमना वि यचमें समार्थं पा              | H & It                |
| माखनं प्रायुत्तां प्रायाहेव भंव मा संथाः।               |                       |
| क्यां हं सर्वेग पाष्मना वि यहमेगा समायुंवा              | HAR                   |
| हदायुवा समायुषोदोषंषीना र वेन ।                         | W THE INTERPRETATION  |
| स्य हं सर्वेष पाष्मना वि यक्ष्मण समायुषा                | 11 90 11              |
| बा पूर्जन्यस्य वृष्ट्योदंस्थामासृतां व्यम् ।            | and the second second |
| क्यां इं सर्वेश पाप्मना यचमें समायुंवा                  | H 99 11 [ 614 ]       |

# ॥ इति तृतीयं काग्डम् समाप्तम्॥

# अथ चतुर्थे काराडम्

#### ---

#### 11 8 11

व्यायः-विनः ॥देवता-बृहस्पतिः, आदिस्याः ॥ छन्दः-१; ३, ४, ६, ७ त्रिष्डुप्, २, ५ पुरोऽनुष्डुप् त्रिष्डुप् ॥ अद्यं जजानं प्रथमं पुरस्ताद् वि सीमृतः सुरुची वेन प्रावः। स बुधन्यां उपमा श्रास्य विष्ठाः सुतश्च योनिमसंतश्च वि वेः ह्यं पिष्या राष्ट्रयेखमें प्रथमार्य जुजुषे सुबनेषाः । तस्मा पतं सुरुचं द्वारमद्यं घुमै श्रीयान्तु प्रथमायं घास्यवे प्र यो जुझे विद्वानस्य बन्धुर्विश्वा देवानां जिनमा विविक्ति। अह्य ब्रह्मणु उडजमार् मध्यांक्वीचैरुचै: स्वधा श्रमि व तस्थी स हि दिवः स पृथिष्या ऋतस्या मही चमं रोदसी बस्कमायत्। महान् मही श्रंस्कभायद् वि जातो थां सम्रा गार्थिवं च रर्जः 11 8 11 स बुध्न्यादाष्ट जुनुषो १ म्ययं बृहुस्पतिदेवता तस्य सम्राट् । अहर्थं च्छा के ज्योतियो जिन्छ। ये खुमन्तो वि वंसन्तु विप्राः न्नं तदंस्य काव्यो हिनोति मुहो देवस्य पूर्वस्य धामं। पुष जी बहुभिः साकमित्था पूर्ने बधे विषिते सुमन् नु 11 8 11 योऽथर्वाणं पितरं देवबंन्धुं बृहस्पति नमुसावं च गच्छ्रात् । स्वं विश्वेषां जित्ता यथासः कृविदेवो न दमायत् स्वधावान् 1 9 11 [ 319 ]

#### 11711

ऋषिः—भेनः ॥ देवता—आत्मा ॥ अन्दः—१—५, ८ त्रिष्टुप् पुरोड ६ पुरोडनुष्टुप् त्रिष्टुप्, ७ तपारिष्टाष्ट्रभोतिस्त्रिष्टु ॥

| य प्रात्मदा बंलुदा यन्य विश्वं उपासंते मुशिषुं यस्यं देवाः । |    |     |    |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|----|
| योर्ड्येयो द्विपदो यश्चतुं प्यदः कस्मै देवाय हिवया विश्वम    | a  | 1   | U  |
| यः प्राणुती निमिष्ती महित्वैको राजा जर्गती बुभूवं।           |    |     |    |
| बस्यं च्छायामृत् यस्यं मृत्युः कस्मै देवायं हृवियां विश्वेम  | #1 | 2   | 15 |
| यं क्रम्दंशी अवतश्रकमाने भियसाने रोदंशी अहंयेतास्।           |    |     |    |
| बस्यामी पन्था रजसी विमानुः कश्मै देवायं हुविषा विधेम         | 15 | 3   | 13 |
| बस्य बौहुर्वी पृथिवी च मही यस्याद बुद्धैं नतिरिश्वम् ।       |    |     |    |
| बस्यासी सूरो वितंती महित्वा कस्में देवाय हिवयां विधेम        | R  | 8   | D  |
| यस्य विश्वे हिमवं न्तो महित्वा संमुद्दे यस्य रुसामिदाहुः।    |    |     |    |
| इसाश्च प्रदिशो यस्य बाहू कस्मै देवाय हिविषा विधेम            | 11 | d   | 12 |
| आयो अग्रे विश्वमावन गर्भ दर्धाना श्रमता ऋतज्ञाः।             |    |     |    |
| बार्च देवी व्यक्षि देव श्रामीत कस्मै देवार्य हविया विधेम     | u  | 8   | 10 |
| हिरुण्युगर्भः समवर्ततामें भूतस्यं जातः पतिरेकं आसीत्।        |    |     |    |
| स दांधार पृथिवीमुत थां कस्मै देवायं हिविषां विश्वेम          | u  | 19  | N  |
| मापों वृक्षं जनमंन्त्रीर्गभूमग्रे समैरयन् ।                  |    |     |    |
| तस्योत जायमानस्योत्वं श्रासीदिर्ण्ययाः कस्मै                 |    |     | 1  |
| देवार्थ हिवर्षा विश्वेम ॥ ८ ॥                                |    | 113 | I  |

#### 11311

श्वाधि:—अथर्वा ॥ देवता—व्याघः ॥ अन्दः— १ पश्यापक्तिः; २, ४ — ६ अतु•दुष्, ६ गायत्रीः, ७ ककुम्मतीगर्भोपरिष्टाद्बहती ॥

उद्वितस्तरी शकमन् व्याघः पुरुषो वृक्ः । हिरुगिव यन्ति सिन्धंदो हिरुग् देवो वनुस्पितिहिरुष् नमन्तु शत्रंदः परेथेत पुथा वृकः परमेग्रोत तस्करः । परेथे दुस्वती रञ्जुः परेगाघायुर्षेतु

|                                                     | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रुच्यों च ते मुखं च ते व्याघ्र जम्मदामसि ।        | tern june                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रात् सर्वोन् विंशाति नुखान्                       | 11 & 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ब्याघ्र व्यवतां वृयं प्रथमं जम्मयामसि ।             | weeky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| भार्डु प्टेनमथी महि यातुषानुमधी वृक्षम्             | 11 8 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यो श्रुय स्तेन भावति स संपिष्टो भ्रपायति ।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पुथामंपध्वंसे नैहिनन्द्रों बज्जें स हन्तु तम्       | 11 4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मूर्णा मृगस्य दन्ता धिपशीर्णा उ पृष्टयः।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| निमुक् ते गोधा भवतु नीचार्यच्छश्रयुर्मृगः           | 11 & 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यत् संयम्रो न वि यम्रो यज्ञ संयमः।                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हुनद्वजाः सोमुजा भाषर्वुणमंति व्याध्रजस्मनम् ॥ ७    | 1 [ 912 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11.8.11                                             | P. P. P.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ऋषि:- १ अथर्ग ॥ देवता-वनस्त्रतिः ( उच्छुन्मीषधिः ); | ६ अभि:,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सविता, सरस्वती, ब्रह्मगरूपतिः ॥ छन्दः—१—३, ५, ६     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ४ पुग्विष्यकः, ६, ७ भुरिगनुष्टुप् ॥                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यां त्वां गन्धुवी श्रंखनद् वरुणाय मृतस्रोते ।       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तां स्वा वयं खंनामस्योषधि शपहषेणीम्                 | 11 9 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>डदुषा डदु सूर्ये डि</b> ट्दं सामुकं वर्च: ।      | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| स्देजतु प्रजापंतिर्वृषा शुक्मंण वाजिना              | 11 2 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यथां स्म ने विरोहेतोऽभिनंसिमुवानंति ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तत्रं शुष्मेवत्तरमिथं कृष्णाःवोषधिः                 | 11 2 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उच्छुव्मीषंधीनां सारं ऋष्माणांम् ।                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सं पुंसामिनद्र वृष्ण्यंमस्मिन् घंहि तन्वशिन्        | N 8 4b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रुपां रसंः प्रथमुजोऽथो वनस्पतीनाम् ।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उत सोमंस्य आतांस्युतार्शमंति वृद्ययंम्              | 11 4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रुवामे श्रुव संवितर्व देवि सरस्वति ।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुचास्य ब्रह्मगरपते घर्तुदिवा तान्या पर्तः        | 11 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बुत सोमंस्य आतांस्युताशंमांति बृष्णयंम्             | 11 % 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रद्यास्य ब्रह्मग्रस्पते घर्त्रारेवा तानया पर्सः   | 11 4 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

श्राहं तंनोमि ते पसो श्रिध ज्यामिन धन्वनि । ऋमस्वर्शह्य रोहितमनंबग्लायता सदां ॥ ७ ॥ श्रिश्चेत्यस्थात्रस्यात्रस्य पेरवंस्य च । श्रिथं ऋष्मस्य ये वाजास्तान्हिमन् घेहि तन्वशिन् ॥ ८ ॥ [१।४]

#### 11411

न्यापिः — मद्या ॥ देवता — वृषभः, स्वापनम् ॥ छन्दः — १, ३ — ६ अनुष्टुप्ः २ भुरिगनुष्टुप्ः ७ पुरस्ताज्योति स्त्रिष्टुप् ॥

सहस्रंशृङ्गो वृष्भो यः संमुद्रादुदाचरत् । तेनां सहस्येना वयं नि जनांन्रस्वापयामसि न भूमि वातो श्रति वाति नाति पश्यति कश्चन । श्चियंश्च सर्वोः स्वापय शुनुश्चेन्द्रंसखा चरंन् 11 5 11 प्रोष्टेशयास्तरुपेशया नारीया वह्यशीवरीः। श्चियो याः पुण्यंगन्धयस्ताः सर्वौः स्वापयामसि 11 8 11 एजंदेजद्जयभं चत्रंः प्राणमंजप्रभम्। मङ्गान्यज्ञम् सर्वा राष्ट्रीयामतिशर्वरे 11 8 11 य भारते यश्चरंति यश्च तिष्ठंन विपर्यति । तेषां सं दंधमो मचीं यि यथेदं हुम्य तथा 11 4 11 स्वप्तुं माता स्वप्तुं पिता स्वप्तु श्वा स्वप्तुं विश्वपतिः । स्वपंन्स्वस्यै ज्ञातयुः स्वप्त्वयम्भितो जनः 11 8 11 स्वमं स्वमाभिकरंगेन सर्वे नि व्वापया जनम्। श्चोत्सूर्यमुन्यान्त्स्वापयां ब्युषं जागृताद्वहमिन्द्रं ह्वारिष्टो । चाचितः 11 9 11 [ 314]

#### 11 & 11

काषिः—गरुशमान् ॥ देवता—१ त्राद्यणः, २ धावापृथित्री, सप्त सिन्धवः; ३ सुपर्णः, ४—= विषम् ॥ छन्दः—अनुष्टुप् ॥

|                                                 | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बाह्ययो जंजे प्रथमो दर्शशीषों दशांस्यः।         | THE PARK NOW!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स सोम प्रथमः पंषा स चकारार्सं विषम्             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यावती वावाप्रियुवी वार्मणा यावत सप्त सिन्धवी ।  | वित्रिष्टे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| वाचं विषस्य दूषंगीं तामितो निरंवादिषम्          | - 7 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सुपर्यास्त्वां गुरुतमान् विषं प्रथममावयत् ।     | ALT WARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नामींमद्री नारूरुप बुतास्मां श्रभवः पितुः       | 11 3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यस्त म्रास्यत पञ्चाङ्गुरिर्वकाचिद्धि भन्वनः।    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुपुस्कुम्मस्य शुल्यान्निर्वाचमुहं विषम्      | 11811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| शुल्याद् विषं निरवोचं पान्जनादुत पर्याधाः।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुपाष्टाच्छूङ्गात् कुल्मलान्निरंबोचमुदं विषम् | Пчр                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रुरसस्तं इषो श्रुल्योऽधो ते घरसं विषम् ।      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ड्वार्सस्य वृत्तस्य घर्त्रष्टे घरसार्सम्        | 11 3 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ये अपीषुन् ये अदिहुन् य आस्युन् ये श्रुवासृजन्। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वे ते वर्ष्रयः कृता वृश्चिविषागिरिः कृतः     | II ve Ik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वध्रयस्ते खनितारो वधिस्वमस्योषधे ।              | 11 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विधः स पर्वतो गिरियंतो जातिमदं विषम्            | 11 6 11 [ 213 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| William Straight State                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### 11011

ऋषिः—गरुग्मान् ॥ देवता—वनस्पतिः ॥ खन्दः—१—३, ५—७ अनुष्टुण्, ४ स्वराहनुष्टुण् ॥

वारिदं वारयाते वर्णावरयामधि ।
तन्नामृत्स्यासिक्तं तेनां ते वारये विषम्
ग्रुर्सं प्राच्यं विषमंर्सं यदुंदीच्यंम् ।
ग्रुर्सं प्राच्यं वर्षमंर्सं यदुंदीच्यंम् ।
ग्रुर्मं कृरवा तियं पीवस्पाकमंदार्थिम् ।
नुभा किर्लं त्वा दुष्टनो जिल्लवान्तस न र्रूरुपः ॥ ३॥

वि ते मदं मदावति शरमिव पातवामानि। प्र रवा चरुमित् येषन्तं वचला स्थापयामसि परि प्राममिवाचितं वर्चसा स्थापयामसि । तिष्टा वृत्त इव स्थामन्याञ्चलाते न रूहपः पवस्तैस्वा पर्यक्रीणन् द्रशेभिरिजनैरुत । प्रकीरंसि स्वमीपुषेऽभ्रिखाते न रूरपः II & V अनामा ये वं: प्रथमा यानि कमांगि चिकिरे। बीरान नो श्रत्र मा दंभन तद् वं प्तत् पुरो दंधे 11 0 11 [ 313] श्विः अपर्वाङ्गिराः ॥ देवता-राज्याभिषेकः: आपः, (मन्त्रोह्मा राजादयः) ॥ छन्दः- १, ७ भुरिक त्रिंडप्, २, ४, ६ अनुब्दुप्, ३ त्रिब्दुप्, ४ विराट् प्रस्तारपङ्किः ॥ भूतो भूतेषु पय मा दंघाति स भूतानामधिपतिर्वभृव। त्तस्यं मृत्युश्चरति राजसूर्यं स राजां राज्यमनुं मन्यतामिदम् ... ॥ १ ॥ श्रमि प्रेहि मापं वेन उप्रश्चेता संपःनहा । था तिष्ठ मित्रवर्धन तुभ्यं देवा श्रधि जवन् 11 7 11 श्चातिष्ठं-तं परि विश्वं अभूषांन्छ्यं वसानश्चराति स्वरोचि:। महत् तद् वृष्णो अधुंगस्य नामा विश्वरूपो श्रमृतानि तस्थी। 11 2 11 ख्याघ्रो प्रधि वैयांघ्रे वि क्रमस्व दिशों महीः। विशंस्त्वा सर्वो वाञ्छन्त्वापो दिन्याः पर्यस्वतीः 11 8 11 या आपो दिन्याः पर्यसा मदन्त्यन्तारीच उत वा पृथिव्याम्। त्तासी खा सर्वीसामुपामिम विद्यामि वर्चेसा 11 4 11 श्रमि खा वर्षेसासिचुबापी दिब्याः पर्यस्वतीः । यथासी मित्रवर्धनुस्तथा खा सविता कं।त् 11 & 11 एना ब्याघ्रं परिषस्वजानाः सिंहं हिन्तन्ति महते सौमेगाय । समुद्रं न सुभुवंस्ति ध्यवां सं मर्मृष्यन्ते द्वीपिनमुष्स्व र्न्तः ॥७॥ [२।३]

| 11 | 9 | 11 |  |
|----|---|----|--|
|----|---|----|--|

| 11 5 11                                                         |
|-----------------------------------------------------------------|
| श्विः मृगुः ॥ देवता त्रैककुराक्षनम् ॥ छन्दः - १, ४ १० अनुष्टुप् |
| र ककुम्मत्यनुष्टुण् ३ पथ्या पङ्किः ॥                            |
| पहिँ जीवं त्रायमाणुं पर्वतस्यास्य चर्यम् ।                      |
| विश्वेभिर्देवैद्तं परिधिर्जीवनाय कम्                            |
| परिपाणं प्रहेवाणां परिपाणं गर्वामसि ।                           |
| ष्मश्चानामवीतां परिपाणांय तास्थवे । २ ॥                         |
| ब्तासि परिपार्यं यातुजन्मनमाञ्जन ।                              |
| बुतासृतस्य स्व वेत्थायो प्राप्ति जीव्यमोजन्मयो हरितमेषुजम् ॥ ३॥ |
| यस्यांन्जन प्रसर्पस्यक्षमङ्ग्रं पर्दर्पकः।                      |
| वर्षे करते कि जांच्या करें ने करत                               |
| नैनं प्राध्नोति शप्यो न कृत्या नाभिशोर्चनम्।                    |
| वेसे विकार कार्य के कार्य कि                                    |
| अतुन्मन्त्राद् दुःद्वपन्याद् दुद्कृताच्छ्रमेलादुत । ॥ ५ ॥       |
| Zeizwent Circe                                                  |
|                                                                 |
| हुदं बिद्धानाक्षन सुर्थं वेषयामि नार्नृतम् ।                    |
| सुनेयुमश्चं गामहमाक्ष्मानं तर्व पूरुष ॥ ७॥                      |
| त्रयो दासा मान्जनस्य त्रमा बुलास मादहिः।                        |
| वर्षिष्टः पर्वतानां त्रिक्कुन्नामं ते पिता                      |
| यदाञ्जनं त्रैककुदं जातं हिमवत्स्परि ।                           |
| यात्थ्य सर्वोष्ट्रज्ञम्भयत् सर्वोश्च यातुष्टान्यः ॥ ९॥          |
| यदि वासि त्रैककुदं यदि यामुनमुख्यसे ।                           |
| ष्ठमे ते मद्रे नाम्नी ताभ्यां नः पाद्याञ्जन ॥ १०॥ [२।४]         |
| 11 90 11                                                        |
|                                                                 |

चि:-अथर्वा ॥ देवता-शङ्खमाणिः, कृशतः ॥ खन्दः-१-४ अतु•दुप्; ६ पथ्या पङ्किः, ७ पञ्चपदा पराटु दुप्शनवरी ॥

बातांडजातो श्रुन्तरिचाद विख्नो उयोतिष्रपरि । स नो हिरण्युजाः शुङ्खः कृशनः पारवहसः 11 9 11 यो प्रमता रोचनानां समदाद्धिं जिज्ञ्वे। शृङ्खेन हत्वा रसांस्यारित्रणां वि षंहामहे 11 5 11 शुड्खनामावाममति शङ्खनीत सदान्वाः। शुक्ता नो विश्वभेषजः कृशनः पारवहसः 11 & 11 दिवि जातः संसुद्रजः सिन्धृतम्पर्यासृतः। स नो हिरण्युजाः शङ्ख ष्यायुष्प्रतरंगा मृग्धिः 11 8 11 सुमुद्राञ्जातो मुणिर्वृत्राञ्जातो दिवाक्रः । सो श्रुस्मान्धमुर्वतः पातु हेत्या देवासुरेभ्यः 11 4 11 हिरंण्यानामको रिस सोमात् स्वमिषं जित्त्वे । रथे स्वमंसि दर्शत ईषुषी रोचनस्तं प्र ग्रा प्रायूंषि तारिषत् 11 & 11 देवानामस्थि कृशनं बभूव तदात्मन्वचरत्यप्रवर्गन्तः। तत् ते वधनाम्यायुषे वर्षेते बलाय दीर्घायुखाय शतशास्दाय कार्शनस्वाभि रचतु 11 6 11 [ 514 ]

#### 11 88 11

मानि:—भुग्विक्तराः ॥ देवता—अनद्वान् इन्द्ररूपः ॥ बन्दः—१, ४ जगतीः, २ भुरिक् त्रिष्टुप्, ३, ५, ६ त्रिष्टुप्, ७ षट्पदाऽनुष्टुग्गभोपरिष्टाञ्जगती निचृच्छक्वरीः; ८—१२ अनुष्टुप् ॥

श्रुन्द्वान् दांधार पृथिवीमुत धार्मनृद्वान् दांधारोवें न्तरिषम् ।
श्रुन्द्वान् दांधार प्रदिशः षड्वीरंन्द्वान् विश्वं भुवेन्मा विवेश ॥ १ ॥
श्रुन्द्वानिन्दः स पृशुभ्यो वि चष्टे श्रयाञ्चको वि मिमीते अध्वनः ।
भूतं मेविष्यद् भुवेना दुहानः सवी देवानां चरति वृतानि ॥ २ ॥
इन्द्री जातो मेनुष्येष्वन्तर्वमंस्तुसश्चरित शोश्चानः ।
सुमुजाः सन्तर्स वेद्वारे न संष्ट्र यो नाश्चीयादेनुदुही विज्ञानन् । ३ ॥

| श्चनड्वान् दुंहे सुकृतस्य लोक ऐनं प्याययित पर्वमानः पुरस्तात्।       |
|----------------------------------------------------------------------|
| पुर्जन्यो धारां मुरुत कथीं ब्रस्य युज्ञः पयो दिखेणा दोही ब्रस्य ॥ ४॥ |
| यस्य नेशे युज्ञपंतिनं युज्ञा नास्यं दातेश न प्रतिप्रहीता।            |
| या विश्वासित विश्वयन विश्वयन विश्वयन विश्वयन                         |
| येन देवाः स्वरारुक्टुर्डिखा शरीरमस्तरम् नाभिम् ।                     |
| तेनं ग्रेडम सकत्ववर्षे लोकं प्राप्तकं करेन नक्ता                     |
| इन्हों रूपेगु।भिवंहीन प्रजापंतिः परमेष्ठी विराट्।                    |
| विश्वानरे अक्रमत वैश्वानरे अक्रमतानुडुद्यंक्रमत ।                    |
| सींऽदंहयत् सींऽधारयत                                                 |
| मध्यमेतद्नुद्धहो यत्रैष वह ब्राहितः।                                 |
| Warden web:                                                          |
| यो वेदानहुद्दी दोहान्स्यप्तानुपदस्वतः।                               |
| प्रजों च लोकं चारबोरि बार्ग जनकारी है                                |
| प्रक्रिः सेदिमंबुकाम्बिरां जङ्घांभिरुत्विदन्।                        |
| अमेगानहरूत की कार्य के राज्यान की                                    |
| द्धादेश वा एता रात्रीर्वस्यां आहुः प्रजापतेः ।                       |
| नवीप बहा मी नेत नट ना बानवरी करन                                     |
| दुहे सायं दुहे मातर्दुहे मध्यनिदनं परि।                              |
|                                                                      |
| खाष्ट्रा य घरण स्वयान्त तान् विद्यानुंगदस्वतः ॥ १२ ॥ [३।१]           |
| आधिः—अग्रमः ॥ हेतता—गोनिया वर्णानिः ॥ ——                             |
| अविशः—ऋमुः ॥ देवता—रोहिणी वनस्प तिः ॥ छुन्यः— १ त्रिपदा गायत्रीः     |
| २—५ अनु॰द्वप्, ६ त्रिपदा यवभध्या मुरिग्गायत्री; ७ वृहती ॥            |
| -रोइंण्यासि रोइंण्युस्थ्नारिख्यसस्य रोइंग्यी।                        |
| -रोह्येदमंदनभति ॥ १ ॥                                                |
| -यत् ते रिष्टं यत् ते धुत्तमस्ति पेष्ट्रं त द्या मनि ।               |

श्वाता तद् भद्रया प्रनः सं दंघत परुषा परुः

| सं ते मुजा मुद्भा भवतु समु ते पर्रुषा पर्रः।                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सं तें मुांसस्य विस्नस्तं समस्थ्यपि रोहतु ॥ ३ ॥                                                          |
| सङ्जा सङ्जा सं धीयतां चर्मणा चर्म रोहतु ।                                                                |
| असंक् ते प्रस्थि रोहतु मांसं मांसेनं रोहतु ॥ ४ ॥                                                         |
| स्रोमु लांग्ना सं कल्पया खुचा सं कल्पया खर्चम् ।                                                         |
| अर्मुक ते अस्थि रोहतु च्छितं सं घेंद्योषघे ॥ ५ ॥                                                         |
| स उन तिष्ठ प्रेहि प्र दंव रथं: सुचकः सुप्विः सुनाभिः।                                                    |
| प्रति तिष्ठोध्वैः ॥ ६ ॥                                                                                  |
| यदि कृतै पितित्वा संशुश्रे यदि वारमा प्रहंतो जुवान ।                                                     |
| ऋभू रथस्येवाङ्गानि सं दंधत् परुंषा परुंः ॥ ७ ॥ [३।२]                                                     |
| 11 83 11                                                                                                 |
| ऋषिः—शंतातिः ॥ देवता—विश्वे देवाः ॥ छन्ः-अनुष्डुण् ॥                                                     |
| उत देवा अवहितं देवा सर्वयथा पुनः।                                                                        |
| ब्तागश्चकुषं देवा देवां जीवयंथा पुनः ॥ १ ॥                                                               |
| द्वाविमी वाती वातु मा सिन्धोरा परावर्तः ।                                                                |
| दर्च ते भ्रन्य भ्रावातु व्यानयो वातु यद् रपः ॥ २ ॥                                                       |
| मा वांत वाहि भेषुजं वि वांत वाहि यद् रर्पः ।                                                             |
| स्वं हि विश्वभेषज देवानां दृत ईयंसे ॥ ३ ॥                                                                |
| त्रायंन्तामिमं देवास्त्रायंन्तां मुरुतां गुणाः।                                                          |
| त्रायं न्तां विश्वां भूतानि यथायमं पा अर्मत् ॥ ४ ॥                                                       |
| मा त्वांगमं शन्तांति।भिरथों त्रारिष्टतांतिभिः ।                                                          |
| दर्च त उप्रमामाहिषुं परा यक्ष्मं सुवामि ते ॥ ५ ॥                                                         |
| श्रुयं में हस्तो भगवानुयं में भगवत्तरः।                                                                  |
| भ्रयं में विश्वभेषजोऽयं शिवाभिमर्शनः ॥ ६ ॥                                                               |
|                                                                                                          |
| हस्ताम्यां दर्शशाखाम्यां जिहा वाचः पुरीग्वी ।<br>मनुमिष्रतुम्यां हस्ताम्यां त्वाभि संशामसि ॥ ७ ॥ [ ३१६ ] |

#### 11. 88 11

॥ देवता—अग्निः, आज्यम् ॥ छन्दः—१, ५, ६ त्रिष्टुप्; २, ४ अनुष्डप्; ३ प्रस्तारपङ्किः; ७, ९ जगती; ८ पञ्चपदाऽतिश्वनवरी ॥ श्रुजो इन्द्रेगरजनिष्ट शोकात् सो श्रंपश्यक्जिन्तार्मभे । तेनं देवा देवताममं भायन् तेन रोहान् रुरुहुर्नेध्यासः 11 9 11 क्रमध्वमुश्चिना नाकुमुख्यान् इस्तेषु विश्रंतः। विवस्पृष्ठं स्वर्गस्वा मिश्रा देवेभिरादुध्वम् 11 3 11 पृष्ठात् प्रथिव्या श्रहमन्तरिचमारुहम्नतरिचाद् दिवमारुहम् । दिवो नाकस्य पृष्ठात् स्वर्ण्डयोतिरगामहम् 11 2 11 स्वर्थन्तो नापेचन्त आ द्यां रोहन्ति रोदसी। यज्ञं ये विश्वतीधारं सुविद्वांसी वितेनिरे 11.8 11 असे मेहि प्रथमी देवतानां चचुदेवानामृत मानुषाणाम् । इयंचमाणा भृगुंभिः सुनेष्णाः स्वर्थन्तु यर्जमानाः स्वस्ति 11 4 1 श्रुजर्मनाहम् पर्यसा घृतेन दिन्यं सुपूर्यं प्यसं बृहन्तम् । तेन रोष्म सुकृतस्य लोकं स्वरारोहन्तो श्रमि नाकंमुनुमम् ' पन्चौदनं पुरुचिमरुङ्गुविभिदंद्योद्धर परुचुषैतमोदुनम् । प्राच्यां दिशि शिरों श्रजस्य धेहि द्विणायां दिशि द्विणं धेहि पार्श्वम् मुतीच्यां दिशि मुसद्मस्य घेह्यत्तरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पार्श्वम् । कथ्वायां दिवय जस्यानुकं घेहि दिशि धुवायां घेहि पाजस्यमन्तरिचे मध्यतो मध्यमस्य शतमजं शतया प्रोश्रीहि स्वचा सर्वे रङ्गैः सम्मृतं विश्वरूपम् । स उत् तिश्वेतो श्राभि नाकं मुत्तमं पदिश्वतुर्भिः प्रति तिष्ठ दिच

11 84 11

क्रिकि:--अथवी ॥ देवता-- १ दिशः, २, ३ वीरुषः, ४ मारुतपर्जन्यो, ५---

१० मरुतः, ११ प्रजापतिः, स्तनायित्तुः, १२ वरुणः, १३ -- १५ मण्ड्काः, (१५ पितरः); १६ वातः ॥ छन्द--१, २ ५ विराड् जगती; ३, ६, ८, ११, १४, १६ त्रिष्डुप्; ४ विराट् पुरस्ताद् इती; ७, १३ अनुष्डुप्; ९ पथ्या पङ्किः, १० भुरिक् तिष्डुप्; १२ पन्चापटाइनुष्डुन्गर्भा भुरिक् त्रिष्डुप्,

#### १५ शङ्कुमत्यनुष्टुप ॥

| समुख्यतन्तु प्रदिशो नर्भस्वतीः समुञ्जाणि वातंज्तानि यन्तु ।        | 12.20  |   |    |
|--------------------------------------------------------------------|--------|---|----|
| महन्द्रप्रभस्य नदंती नमस्वती वाश्रा आपः पृथिवी तर्पयन्तु           | U-     | 9 | u  |
| समीचयन्तु तिवेषाः सुदानवोऽपां रसा श्रोषंशीभः सचन्ताम्              | 1      |   |    |
| वर्षस्य सगी मह्नुत भूमि पृथंग् जायन्तामोषधयो विश्वरूपाः            | u.     | 2 | u  |
| समीचयस्व गायंतो नभांस्यपां वेगांसः पृथ्गुद् विजन्ताम्।             |        |   |    |
| वर्षस्य सगौ महयन्तु भूमि पृथंग् जायन्तां वृक्तिधौ विश्वरूपाः       | u :    | ş | u  |
| गुगास्त्वोपं गायन्तु मारुताः पर्जन्य घोषिणः पृथक् ।                |        |   |    |
| सगी वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पृथिवीमनु                              | u ·    | 8 | 11 |
| उदीरयत मरुतः समुद्रतस्त्वेषो श्रकी नम् छत् पातयाथ ।                |        |   |    |
| महत्र्यप्रमस्य नदंतो नभस्वतो वाश्रा आपः पृथिवीं तर्पयन्तु          | n ·    | 4 | u  |
| श्रामे कन्द स्तुनयार्दयोदार्धि भूमि पर्कन्य पर्यक्षा समाङ्ग्ध।     |        |   |    |
| स्वयां सृष्टं बंहुलमैत वर्षमाशारेषी कृशगुरेखस्तम्                  | U :    | Ę | u  |
| सं वींऽवन्तु सुदानंव अस्तां श्रजगरा उत ।                           | 19/1   |   |    |
| मुरुद्धिः प्रच्युंता मेघा वर्षेन्तु पृथिवीमर्च                     | 11 5   | 9 | U  |
| भाशांमाशां वि चौततां वातां वान्तु दिशोदिशः।                        | P A IS |   |    |
| मुरुद्धिः प्रद्युता मेघाः सं यन्तु पृथिवीमचु                       | u «    | 6 | H  |
| आपो विद्युद्भं वर्षं सं वीऽवन्तु सुदानव उत्सा अजगुरा हत ।          |        |   |    |
| मुर्क्षेत्रः प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवीमन्                   | 11:5   | 3 | H  |
| श्रुपाम्पिस्तुन् भिः संविद्वानी य भोषशीनामधिपा बुभूवं।             |        |   |    |
| स नो वर्षं वंद्यतां जातवेदाः प्रायां प्रजाभ्यों श्रमृतं दिवस्परि ॥ | 19     |   | H  |
|                                                                    |        |   |    |

युजापतिः सालिलादा संमुदादाप हेरये नुद्धिमंद्याति । प्र प्यायतां वृष्णो प्रश्वस्य रेतोऽर्वाङ्तेन स्तनियस्नुनेहि श्रुपो निष्टिन्चन्नसुंरः पिता नः श्वसंन्तु गर्गरा श्रुपां वह्णानु नीचरिपः स्ज। वदंन्तु पृक्षिंबाहवो मण्डूका इरियान् 11 25 11 संबुरसरं शंशयाना ब्राह्मणा वंतचारियाः। वाचं पुर्जन्यंजिन्वितां प्र मण्डूकां श्रवादिषुः 11 93 11 ड्यूप्रवंद मण्डूकि वर्षमा वंद तादुरि। अध्ये ह्रदस्य प्लवस्व विगृद्धं चतुरः पदः 11 8 1 11 खण्वसाः इ समुखा३ इ मध्ये तदुरि । वर्ष वंतुश्वं पितरो मुख्तां मन इच्छत 11 94 11 महान्तं कोश्यमुदंचाभि षिञ्च सविद्युतं भवतु वातु वातः। तन्वता युक्तं बंहुचा विल्रष्टा मानुन्दिनीरोपंचयो सवन्तु ॥ १६ ॥ [१।५]

#### 11 88 11

त्राषिः— त्रद्या ॥ देवता— वरुणः, सत्यानृतान्वीचणम् ॥ छन्दः— १ अतुष्दुप्, २—६, ६ त्रिष्टुप्; ५ भुरिक् त्रिष्टुप्; ७ जगती, ८ त्रिपान्मह। इस्ती; ९ विराणनाम त्रिपाद् गायत्री ॥

बुहन्नेषामिषष्ट्राता अनित्कादिव पश्यति ।

य स्तायनमन्येते चर्न्सर्सर्वे देवा हृदं विदुः ॥ १ ॥

यस्तिरुठंति चरेति यश्च वन्चिति यो निलायं चरेति यः प्रतङ्क्षेम् ।

द्वौ संनिषद्य यनमन्त्रयेते राजा तद् वेद वर्षणस्तृतीयः ॥ २ ॥

स्रुतेयं भूमिवर्षणस्य राज्ञं स्तासी सौबुँहती दूरेश्वन्ता ।

स्रुतेयं भूमिवर्षणस्य कन्नी द्वासि श्रव्हे निलीनः ॥ ३ ॥

द्वत यो सम्मुद्दी वर्षणस्य कन्नी द्वासिमञ्चर्प उद्के निलीनः ॥ ३ ॥

द्वत यो सम्मुद्दी त्रस्य सहस्राज्ञ स सुन्याते वर्षणस्य राज्ञः ।

दिव स्पश्चः प्र चरन्तीदमस्य सहस्राज्ञा श्रति परयन्ति भूमिम् ॥ ४ ॥

| सर्वे तद् राजा वरुणो वि चष्टे यदन्त्रा रोदंसी यत् प्रस्तात्।     |
|------------------------------------------------------------------|
| संख्यांता श्रस्य निमिष्टो जनानामचानिव श्रद्धी नि सिनोति तानि ॥५॥ |
| ये ते पाशां वरुण सप्तसंस त्रेचा तिष्टन्ति विचिता रुशन्तः।        |
| िक्चनन्तु सर्वे अनृतं वदन्तं यः संध्यवाद्यति तं स्जन्त ॥ ६ ॥     |
| शतेन पाशैरमि धेहि वरुणैनं मा ते मोच्यनृत्वाङ् नृचचः।             |
| आस्ता जालम उद्दे स्रंसियत्वा कोश इवाबन्धः परिकृत्यमानः ॥ ७ ॥     |
| यः समाम्यो वहणो यो ब्याम्यो यः संदेश्यो वहणो यो विदेश्यः।        |
| या द्वा वर्रणो यश्च मानंषः                                       |
| तैस्त्वा सर्वेर्मि ष्यामि पाशैरसावासुष्यायणासुष्याः पुत्र ।      |
| तानुं ते सर्वाननुसंदिशामि॥ १॥ (४।१)                              |
| 11 89 11                                                         |
| म्रवि:शुकः ॥ देवता-अपामार्गो वनस्पतिः ॥ छन्दःअनुष्द्रप ॥         |
| द्रेशांनां त्वा भेषजानामुञ्जीष था रभामहे।                        |
| चके सहस्रवीया सर्वस्मा बोषधे त्वा ॥ १ ॥                          |
| सत्यजितं शपथयावृद्धां सहमानां पुनःसराम् ।                        |
| सर्वाः समुद्धयोषधीरितो नः पारयादिति ॥ २॥                         |
| या शुशापु शपनेन यार्च मुरमादधे।                                  |
| या रसंस्य हरेगाय जातमारेभे तोकमंत्र सा                           |
| या त चकुरामे पात्रे यां चकुनीललोहिते।                            |
| श्रामे मांसे कृत्यां यां चुक्रस्तयां कृत्याकृती जहि ॥ ४ ॥        |
| दी:ब्वप्नयं दीजीविध्यं रची श्रभवमराच्यः ।                        |
| दुर्योग्नी: सर्वा दुर्वाचस्ता श्रस्मनाशयामसि ॥ ५॥                |
| चुषामारं हेर्व्यामार्मगोतामनपुरयताम् ।                           |
| अपामार्ग त्वयां व्यं सर्वे तदपं मृत्महे ॥ ६॥                     |
| तृष्णामारं चुंधामारमथी बक्षपराज्यम् ।                            |
| मपामार्गे स्वया व्यं सर्वे तद्यं मृत्महे                         |
|                                                                  |

| श्रुपामार्ग श्रोषंभीनां सर्वीष्टामेक इद् वशी।               |
|-------------------------------------------------------------|
| तेन ते सुज्मं ब्रास्थितमथ स्वमगुद्श्वर ॥ ८॥ [४।२            |
| 11 86 11                                                    |
| न्द्रावि:शुक्तः ॥ देवता-अपामार्गो वनस्पतिः ॥ छन्दः१ ५, ७, ० |
| अनुष्डप्, ६ बहतीगर्भाऽनुष्टप् ॥                             |
| समं व्योतिः सूर्ये गाह्ना रात्री समावती ।                   |
| कृषोमि सरयम्त्रयेऽरुसा सन्तु कृत्वरीः                       |
| यो देवाः कृत्यां कृत्वा हरादविदुषो गहम् ।                   |
| वृत्सी धारुरिव मातर् तं प्रत्यगुपं पद्यताम् ॥ २ ॥           |
| श्रुमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेनान्यं जिघांसति ।               |
| अश्मानस्तस्यां बर्धायां बहुलाः फट् करिक्रति ॥ ३॥            |
| सहस्त्रधामन् विशिखान् विप्रावाञ्चायया स्वम् ।               |
| अति सम चुकुषे कृत्यां प्रियां प्रियावते हर ॥ ४॥             |
| श्चनयाहमोष्ध्या सर्वौः कृत्या प्रदृदुषम् ।                  |
| थां चत्रें चक्रयां गोषु यां वा ते प्रक्षेषु ॥ ५॥            |
| यश्चकार् न शशाक् कर्तुं शुश्रे पादमुङ्गुरिम्।               |
| चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तर्पनं तु सः                        |
| श्चपामार्गोऽप मार्षु चेत्रियं शुपर्यश्च यः।                 |
| अपार्ह यातुष्टानीरप सर्वी अराउर्यः ॥ ७॥                     |
| न्ध्रपुमुख्य यातुषाम्।नपु सर्वो अराज्यः।                    |
| भपामिनी स्वया व्यं सर्वे तद्पं सृज्यहे ॥ ८॥ [ ४।३ ]         |
| 11 88 11                                                    |
| मानिः—शुक्तः ॥ देवता—अपामानी वनस्पतिः ॥ छन्दः—१, ३—८        |
| अनुष्द्रप्, २ पथ्या पर्वृक्तिः ॥                            |
| खतो श्रस्यबंन्धुकृदुतो श्रंसि च जामिकृत्।                   |
| खतो कृत्याकृतः प्रजां नुडमिवा चिक्रनिय वार्षिकम् । १॥       |
| T . 2 T. 2 T T                                              |

| ब्राह्मयोन पर्युक्तासि कण्वेन नार्पदेन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सेनेवेषि स्विषामती न तत्र मुयमस्ति यत्रं प्राप्नोध्योपधे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रममुद्योषं भीनां ज्योतिषेवाभिद्यीपर्यन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ब्रुत त्रातासि पाकस्याथी हन्तासि रुचसं:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | n g m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यद्दो देवा अधुरांस्त्वयाग्रे निरक्षेत्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तत्रस्त्वमध्योषधेऽपामार्गो श्रजायथाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विभिन्दती शतशांखा विभिन्दन् नामं ते पिता।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| प्रत्यम् वि सिनिध स्वं तं यो श्रहमाँ श्रंभिदासंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| असुद् भूम्याः सममवृत् तद् द्यामेति मुहद् व्यर्चः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तद् वे ततो विध्पायंत् प्रत्यक् कृतारमृष्ठतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | n d B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रत्यक् हि संम्बभूविथ प्रतीचीनंफल्स्वम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| सर्वान् मन्छपथाँ अधि वरीयो यावया व्धम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्वेन मा परि पाहि सहस्रेणानि रंच मा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | R RP PIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| The state of the s | CAN SHARE SERVICE STATE OF THE PARTY OF THE |
| इन्द्रंस्ते वीरुधां पत बुग्र ख्रोज्मानुमा दंधत् ॥ ८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 [ 818 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A to the same of the bib the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 [ 818 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 30 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | a Alta fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ॥ २०॥<br>ऋषिः—मातृमाना ॥ देवता—ओषषिः ॥ छन्दः—१ स्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | a Alta fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ॥ २०॥ व्यविः—मातृमाना ॥ देवता—ओषिः ॥ छन्दः—१ स्वर<br>२—८ अतुष्डप्; ९ भ्रुरिगनुष्डप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a Alta fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ॥ २०॥<br>ऋषिः—मातृमाना ॥ देवता—ओषषिः ॥ छन्दः—१ स्वर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ा <b>डतु•द्व</b> ्;ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ॥ २०॥ व्यविः—मातृमाना ॥ देवता—ओषिः ॥ छन्दः—१ स्वर<br>२—८ अतुष्डप्; ९ भ्रुरिगनुष्डप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a Alta fig.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ॥ २०॥ अत्वाः—मातृमाना ॥ देवता—ओषषिः ॥ छन्दः—१ स्वर्<br>२—८ अतुष्डप्; ९ श्वरिगनुष्डप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ा <b>डतु•द्व</b> ्;ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ॥ २०॥  श्राविः—मातृमाना ॥ देवता—ओविषः ॥ छन्दः—१ स्वर  २—८ अतुष्डप्ः ९ श्रुरिगतुष्डप् ॥  बा पंत्रयित प्रति पश्यित परा पश्यित प्रयति ।  दिवंमन्तरिचमाद भूमि सर्वे तद् देवि पश्यित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ा <b>डतु•द्व</b> ्;ः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ॥ २०॥  श्राविः—मातृमाना ॥ देवता—ओषविः ॥ छन्दः—१ स्वर  २—८ अतुष्डुप्ः ९ श्रुरिगतुष्डुप् ॥  श्रा पंश्यिति प्रति पश्यिति पर्ग पश्यिति ।  दिवं मन्तरिचमाद् भूमि सर्वे तद् देवि पश्यिति ।  तिस्रो दिवंसितस्रः पृथिवीः षट् चेमाः प्रदिशः पृथेक् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | । १ №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ॥ २०॥  ऋषिः—मातृमाना ॥ देवता—ओषषिः ॥ छन्दः—१ स्वर  २—८ अतुष्डुप्ः ९ श्वरिगतुष्डुप् ॥  धा पंश्यित प्रति पश्यित परा पश्यित पश्यित ।  दिवं मन्तरि माद् भूमि सर्वे तद् देवि पश्यित ।  तिस्रो दिवंसित्सः पृथिवीः षट् चेमाः प्रदिशः पृथंक् ।  स्वयाहं सर्वी भूतानि पश्यांनि देश्योषधे  दिश्यस्य सुप्रांस्य तस्य हासि क्नीनिका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | । १ №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ॥ २०॥  ऋषिः—मातृमाना ॥ देवता—ओषिः ॥ छन्दः—१ स्वर  २—८ अतुष्डप्; ९ श्रुरिगनुष्डप् ॥  श्रा पंश्यिति प्रति पश्यिति पर्ग पश्यिति पश्यिति ।  दिवं मन्तरिच माद् भूमि सर्वे तद् देवि पश्यिति  तिस्रो दिवं स्तिसः पृथिवीः षट् चेमाः प्रदिशः पृथेक् ।  स्वयाहं सर्वौ भूतानि पश्यांनि देण्योषधे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | । १ №<br>॥ २ №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १। २०।।  श्वादिः—मातृमाना ॥ देवता—ओषिः ॥ छन्दः—१ स्वर  २—८ अतुण्डप्ः ९ श्वरिगतुण्डप् ॥  धा पंत्रयित प्रति परयित परां परयित पत्रयित ।  दिवं मन्तरिचमाद भूमि सर्वे तद् देवि परयित  तिस्रो दिवंसित्सः पृथिवीः षट् चेमाः प्रदिशः पृथंक् ।  स्वयाद्यं सर्वा मृतानि पत्रयानि देव्योषधे  दिव्यस्य सुप्रांस्य तस्य हासि क्नीनिका ।  सा भूमिमा हरोहिथ वृद्धं श्रान्ता वृध्रिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | । १ №<br>॥ २ №                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

श्राविष्क्षं खुष्व कृपाणि मात्मानुमपं गृह्थाः ।

श्रायों सहस्रच ने त्वं प्रति पश्याः कि मीदिनंः ॥ ५ ॥

दुश्यं मा यातुषानान् दुश्यं यातुष्वान्यः ।

पिश्वाचान्त्सवान् दुश्यं यातुष्वान्यः ।

कृश्यपं स्य च चंत्रसि शुन्याश्चं चतुर्द्याः ।

वीघ्रे स्यीमव सपैन्तं मा पिशाचं तिरस्करः ॥ ७ ॥

उद्ममं परिपाणाद यातुषानं किमीदिनंम् ।

तेनाहं सर्व पश्याम्युत शूद्रमुतायम् ॥ ८ ॥

यो श्रन्ति स्यो पतिति दिवं यक्षातिसपैति ।

मूर्मि यो मन्यते नाथं तं पिशाचं प्र दंशय ॥ ९ ॥ [ ४।५]

#### 11 38 11

स्थि:—म्झा ॥ देवता—गावः ॥ झन्दः— १, ५—७ त्रिष्टुपः २—४ जगती ॥

श्रा गावों भगमञ्जूत भद्रमंकुन्स्सीदेन्तु गोष्ठे र्णयन्त्वस्मे ।

श्रावितीः पुरुरुषां हृह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषस्यो दुर्हानाः ॥ १ ॥

इन्द्रो यव्वने गृण्येते च शिचंत ४पेद दंदाति न स्वं सुषायति ।

भूयोभूयो र्थिमिदंस्य वर्धयंत्रभिन्ने खिल्ये नि दंघाति देवयुम् ॥ २ ॥

न ता नशन्ति न दंभाति तस्करो नासामामित्रो ब्युधिरा दंघर्षति ।

देवाश्र याभिर्यंत्रते ददाति च व्योगित् तामिः सचते गोपतिः सह । ३॥

न ता अवा रेणुकंकाटोऽइनुते न संस्कृत्त्रसुपं यन्ति ता श्रामे ।

उक्तायमभयं तस्य ता अनु गावो मतस्य वि चरन्ति यव्यन्तः ॥ ४ ॥

गावो भगो गाव सन्द्रो म इच्छाद् गावः सोमस्य प्रयमस्य मक्षः ।

इमा या गावः स जनास इन्द्रं हुच्छामिं हृदा मनसा चिदिन्द्रम् ॥५॥

यूषं गांवो मेदयथा कृशं चिदश्रीरं चित् कृश्रता सुप्रतीकम् ।

सदं गृहं कृष्ण्य मद्रवाचो बृहद् वो वर्ष उच्यते सुमास्य ॥ ६ ॥

अथवंवेद-संहिता

[कां०४,सू०२३,मं०२

भारत प्रक्रियतीः सूयवसे ठ्शन्तीः शुद्धा श्रपः स्रेप्रपाणे पिवन्तीः । मा व स्तेन ईशत् माघशैसः परि वो छ्दस्य हेतिवृँगक्कु ॥ ७ ॥ [५।१]

#### 11 77 11

ऋषिः—वसिष्ठः, अथर्वा वा (१) देवता—इन्द्रः, चत्रियो राजा ॥ छन्दः—त्रिष्टुप्॥

इममिन्द्र वर्षय चुत्रियं म इमं विशामेंकवृषं कृणु स्वम्। निरमित्रानद्युद्यस्य सर्वास्तान् रेन्धयास्मा अहसुत्तरेषु एमं मंज प्रामे अर्थेषु गोषु निष्टं मंज यो श्रामित्री श्रह्य। वन्में चुत्रायांम्यमंस्तु राजेन्द्र शत्रुं रन्ध्य सर्वमस्मै 11 5 11 श्रयमस्त धनपतिर्धनानाम्यं विशां विश्पतिरस्तु राजां। श्रुस्मिन्निन्द्र मिंह वचीसि घेद्यवर्चसं कृष्डिह शत्रुंसस्य 11 8 11 श्रास्म धावापृथिवी भूरि वामं दुहाथां घर्मदुघे इव धेनू। श्चर्य राजा शिय इन्द्रस्य भूयात् प्रियो गवामोषधीनां पश्चाम् 11 8 1 युनिक्ति त ष्ठत्तरावन्त्मिन्द्रं येन जर्यन्ति न पराजयन्ते । यस्त्वा करदेकवृषं जनानामुत राज्ञामुत्तमं मानवानाम् 1 4 11 उत्तरस्वमधरे ते सुपरना ये के च राजन् प्रतिशत्रवस्ते। प्कवृष इन्द्रंसखा जिग्नीवान्छंत्रूयतामा भंग भोजंनानि 11 & 11 सिंहप्रतीको विशो माद्धि सर्वी ब्याध्यतिकोऽव बाधस्य शत्रून्। प्कवृष इन्द्रंसखा जिग्रीवाञ्चंत्रयतामा खिंदा भोजनानि ॥७॥ [५।२]

#### ॥ २३॥

त्रिक्षः स्वारः ॥ देवता — अग्निः ॥ अन्दः — १, २, ४, ७ त्रिन्डप्ः 
१ पुरस्ताञ्ज्योतिष्मती त्रिन्डप्ः ४ अनुन्डप्ः ६ प्रस्तारपङ्किः ॥

श्रम्भेन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पार्श्वजन्यस्य बहुषा यिमन्षते ।

विशोविशः प्रविश्विवासंमीमहे स नौ सुङ्च्रत्वंह्रंसः ॥ १ ॥

यथां हृष्यं वहंसि जातवेदो यथां यूजं कृष्णयंसि प्रजानन् ।

स्वा देवेश्यः सुमूर्ति न आ वह स नौ सुङ्च्रत्वंह्रंसः ॥ २ ॥

| यामन्यामुजुपयुक्तं बहिष्टं कर्मन्कर्मुजार्भगम्।            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| श्रुभिर्मां रचोहर्षं यज्ञवृधं वृताहुतं स नो सुम्चतंहसः     | ALL A         |
| युजातं जातवेदसम्प्रि वैश्वान्रं विभुम्                     | 11:3:10       |
| हत्यवार्ट स्वामने स न्धे के ा                              |               |
| ब्रुव्यवाहं हवामहे स नो सुन्यत्वहसः                        | 11 8 11.      |
| येन ऋषयो बुलमधातयन् युजा येनासुराग्यामयुवन्त मायाः।        | When the      |
| ्यावया युपावर्द्रा जिगाय स ता महन्तर्रहेत.                 | 11 4 11       |
| यग द्वा अस्तम्नवावम्द्वन् येनोषंधीर्मध्मतीरकण्यन           |               |
| येन देवाः स्वर्शामर्न्स नी मुक्च्रखंहसः                    | palse.        |
| यस्येदं प्रदिशि यद् विरोचते यडजातं जनित्ववर्यं च केवंबम् । | H & W         |
| स्ताम्याचि नाशिन्रे न्यून्याच्याच्यात् जानत्वय च कवेलम् ।  |               |
| स्तौम्यमि नाथितो जोहबीमि स नो मुञ्चुत्वंहसः ॥ ७ ॥          | [413]         |
| 一个人工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工                    | TO THE PERSON |

11 58 11 ऋषिः -- मृगारः ॥ देवता---इःद्रः ॥ छन्दः -- १ शक्वरीगर्भा पुरःशक्वरीः २-७ त्रिन्दुप् ॥

इन्द्रंस्य मनमहे शश्वदिदंस्य मनमहे बृत्रुझ स्तोमा वर्ष मेम आगुः। यो दाशुष: सुकृतो हवमेतिं स नौ मुन्चस्वंहंसः य उपीयामुमबाहुर्युयुर्यो दानुवानां वलमाकुरोजे। येन जिताः सिन्धवो येन गावः स नो सुन्वत्वंहसः मश्चर्षांग्रेमो वृष्मः स्वविद् बस्मै प्रावाणः प्रवद्नित नुम्याम् । यस्याध्वरः सप्तहोता मदिष्टः स नो मुम्चत्वंहसः 11 3 19 यस्यं वशासं ऋष्मासं उच्चों यस्मैं मीयन्ते स्वरंवः स्वविदें। यस्मै शुक्रः पवंते ब्रह्मछान्मितः स नी मुञ्चत्वंहसः 11 8 11 यस्य जुष्टिं सोमिनः कामयन्ते यं हवनत इषुमन्तं गविष्टी। यस्मि बुर्कः विशिष्ये यस्मिक्षोजः स नी मुक्त्वत्वंहंसः यः प्रथमः केर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वीर्थं प्रथमस्यानुबद्धम् । येनोर्थतो वज्रोऽभ्यायताहि स नो सुक्रच्यंहसः 11 8 19 यः संख्यामान् नयति सं युधे वृशी यः पुष्टानि संसूजति हृयानि । स्तामीन्द्रं नाथितो जोहंवीमि स नो सुञ्चार्वहंसः ॥ ७॥ [ ५१४ ]

#### 11 24 11

ऋषि:—मृगारः ॥ देवता—वासुसवितारौ ॥ छन्दः—१, २, ४—६ त्रिष्टुप्;
• ३ श्रतिशक्वरी; ७ पथ्यावृहती ॥

वायोः संवितुर्विद्थानि मन्महे यावारमन्वद् विश्वयो यो च रर्चयः। या विश्वस्य परिभू बंभूवधुस्ता नो सुव्चतुमंहंसः चयोः सङ्ख्याता वरिमा पार्थिवानि याभ्यां रजो युपितमन्तरिचे । ययोः प्रायं नान्वानुशे कश्चन तौ नो स्व्वत्महैसः 11 3 11 त्तवं वृते नि विशन्ते जनासस्वय्युदिते प्रेरते चित्रभानो । युवं वायो सिवता च अवनानि रचथ्रस्तौ नी मुञ्चत्मंहैसः 11 3 11 अपेतो वायो सविता चं दुष्कृतमपु रचांसि शिमिदां च सेधतम्। 11 8 11 सं द्यं जैया सृजयः सं बर्लेन तौ नो मुञ्चतमह्रसः राय मे पोषं सवितोत वायुस्तन् दचमा सुवतां सुरोवंम्। 11 4 11 अयुक्सताति मह इह भंते ती नी मुञ्चतमहिसः प्र सुमति संवितवीय कृतये महस्वन्तं मत्सरं माद्यायः। HEI अवाग् वामस्य प्रवतो नि यंच्छतं तौ नो स्व्वतमंहसः रुपु श्रेष्ठां न श्राशिषों देवयोधांमं बस्थिरन् । 11 0 11 [414] स्तौमि देवं संवितारं च वायुं तौ नो मुम्चतमहैसः

### ॥ २६॥

ऋषि:--मृगारः ॥ देवता-वावापृथिवी ॥ अन्दः-- १ पूरोडष्टिनैगती;

२—६ त्रिष्टुप्, ७ शाक्वरगर्भा मध्येज्योतिस्त्रिष्टुप् ॥
मन्वे वा षावाष्ट्रियवी सुभोजस्तो सचेतस्ते ये अर्थयेथामसिता
योजनानि ।
अतिष्टे सभवतं वस्नां ते नो मुम्चत्मंहसः

11 9 11

| -03 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|---------|
| मितिष्ठे समवतं वस्नां महसे देवी सुमगे उरूची।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |         |         |
| Western - 1 - 2 - 2 2 2 2 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |         |
| षावापृथिवी भवतं में स्योने ते नो मुख्यतमहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11  | ?       | 11      |
| यसकारे समायी क्वेस्क्रा है ने का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |         |         |
| श्रमुन्तापे सुतपसी हुवेऽहमुर्वी गम्भीरे कृविमिनंमुस्वे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         |
| बावाष्ट्रियवी सर्वतं में स्वोने ते नी मुञ्चतुमंहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         | and the |
| The state of the s | Ш   | 1       | H       |
| वे असत विभूषों वे ह्वींषि वे खोरवा विभूषों वे मनुष्यान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |         |         |
| व्यानाधिकी कर्ना के नार्व के नार्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |         |
| जावापृथिवी अवंत में स्योने ते नी मुन्वत्मंहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H   | 8       | 14      |
| वे बुखिया विमुषो ये वनुस्पतीन् वयोवा विश्वा अवनान्यन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |         |         |
| न्या स्वार्थित व वर्षताच् ववावा विश्वा सुबनान्बन्तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1   |         |         |
| बावाप्रविबी भवतं से स्बोने ते नी मुन्दत्मंहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |         |
| = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11  | 4       | 18      |
| वे कि विवासीन वर्षवयो वे घुतेन बाम्यामुते न कि चन सक्मुवर्नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 1 |         |         |
| बावापृथिवी भवतं मे स्योने ते नो मुञ्चतमंहतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     | N.      |         |
| माराश्रीयमा मनत म स्थान त ना सुक्वतमहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u   | •       |         |
| यनमेदमंभिशोचति बेनवेन वा कृतं पौरुषेयास देवात्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |         |         |
| The state of the s |     |         |         |
| स्तौमि चावापृथिवी नाथितो जोइवीमि ते नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |         |
| · 在一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15  |         |         |
| मुञ्चतुर्महंसः ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     | 19      | 1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 | and the |         |

# 11 20 11

# श्वविः--मृगारः ॥ देवता---मक्तः ॥ अन्दः---त्रिष्टुप् ॥

| मुक्ती मन्ते अधि मे जुवन्तु श्रेमं वाजे वाजसाते अवन्तु ।         |    |   |    |
|------------------------------------------------------------------|----|---|----|
| श्रायनिव सुवमानह कृतवे ते नी मुञ्चन्स्वंहसः                      | H  | 9 | 10 |
| उत्समितितं व्यवन्ति वे सदा य बासिन्वन्ति रसमोपेशीषु ।            |    |   |    |
| पुरो देषे मुरुतः पृंक्षिमालूंस्ते नो मुञ्चन्त्वंहंसः             | Ú  | 3 | 11 |
| पयो भेनूनां रसमोवंधीनां जुवमवैतां कवयो प इन्वंय।                 |    |   |    |
| शुग्मा भवन्तु मुक्तों नः स्योनास्ते नी मुन्चुन्स्वंह्रसः         | 11 | 3 | 1  |
| श्रुपः समुद्राद् दिवसुद् वहन्ति द्विवस्प्रश्रिवीमाभ ये सृजन्ति । |    |   |    |
| वे श्रुद्धिरीशाना मुरुतुश्चरन्ति ते नी मुञ्चुन्त्वंहसः           | n  | 8 |    |
| वे कीलालेन व्यंवन्ति वे घुतेन वे वा वयो मदसा संमुकन्ति।          |    |   |    |
| ये मुद्रिरीशाना मुरुतों वर्षयनित ते नो मुञ्चन्सवंहतः             |    | 4 | W  |

यदीदिदं मंदतो मार्दतेन यदि देवा देवयेन्दगारं। यूयमीशिश्वे वसन्दरतस्य निष्कृतेस्ते नो मुञ्चन्त्वंहंसः ॥ ६॥ तिग्ममनीकं विदितं सहंस्वन् मार्दतं शर्धः एतंनासूप्रम् । स्तौमि मुदतो नाथितो जोहवीमि ते नो मुञ्चन्त्वंहंसः ॥७॥ [६।२]

#### 11 36 11

ऋषिः—मृगारः ॥ देवता—भवाशवौँ ॥ छन्दः— १ अतिजागतगर्भाशुरिक् त्रिष्दुप्; २—७ त्रिष्दुप् ॥

भवाशवीं मुन्वे वां तस्य वित्तं ययोवांमिदं प्रदिशि यद् विरोचते । यावस्येशाये द्विपदो यो चतुष्पदस्तौ नी मुखतमंहसः ययोरम्यध्व उत यद् दरे चिद् यो विदिताविषुभृतामसिष्टी। यावस्येशाये द्विपदो यो चतुष्पद्दतौ नो मुखतुमंहसः सहस्राक्षी वृत्रहणां हुवेऽहं द्रेगंच्यूती स्तुवसंम्युप्री। यावस्येशांथे द्विपद्दो यो चतुंष्पद्दस्ती नी मुञ्जतुमंहसः 11 3 11 यावारेभार्थे बहु साकमग्रे प्र चेदसाष्ट्रमिमां जनेषु। यावस्येशांथे द्विपदो यो चतुष्पदस्ती नो मुञ्जतुमंहंसः 11 8 11 ययोर्वधासाप्पर्यते कश्चनान्तदेवेषुत मार्नुषेषु । यावस्येशाये द्विपदो यौ चतुंष्पद्दस्तौ नो मुञ्चतमंहसः 11 4 11 यः क्रिंथाकृन्मूलुकृद् यातुधानो नि तस्मिन् अतं वर्त्रमुप्रौ । यावस्येशाये द्विपदो यो चतुंष्पदस्तौ नॉ मुञ्चतुमंहसः 11 & 11 अधि नो बूतं पृतनास्यो सं वर्ष्रेण एजतं यः किंमीदी। स्तौमि भवाश्वी नाथितो जोहवीमि तो नो मुखतुमहैसः

#### 11 39 11

श्विः-मृगारः ॥ देवता-मित्रावरुणौ ॥ बन्दः- १ - ६ ति इप्

| मन्वे वा भिन्नावरुणावृतावृधौ सचेतसौ दुह्रणो यो नुदेये।              |
|---------------------------------------------------------------------|
| त्र स्रयावान्मवंशो भरेषु तो नो सुन्वतुमंहसः                         |
| सचेतमी दुह्वणो यो नुदेशे प्र सत्यावानुमवशो भरेषु ।                  |
| art manage A V                                                      |
| यावर्ङ्गिरसमवंथो पावगस्ति मिन्नावरुणा जुमदंग्निमस्त्रिम्।           |
| 3 ~~ 3 ~                                                            |
| यो रयावाश्वमवयो वध्यूषं मित्रावरुणा पुरुमीढमस्त्रिम् ।              |
| के दिन्ना पर्वेश मित्रावर्गा प्रमादिमात्त्रम् ।                     |
| यौ विमुद्रमवयः सुप्तवंधि तौ नो सुन्चतुमंहंसः                        |
| यो भरद्वाज्ञमवंथो यो गविष्ठिरं विश्वामित्रं वरुण मित्र कुरसंस्।     |
| यो क्चीवन्तुमवयुः प्रोत कण्वं तौ नी सुन्चतुमंहसः ॥ ५॥               |
| यो मेघातिथिमवथो यो त्रिशोकं मित्रावरवावुशना कान्यं या।              |
| यौ गोतम्मवंथः प्रोत मुद्रेलं तौ नौ सुन्चतुमहितः ॥ ६॥                |
| ययो रथः सःववंरम् र्जुरेशिमामिथुया चर्रन्तमियाति दृष्येन्।           |
| स्तौमिं मित्रावर्रुंगी नाथितो जोहवीमि तौ नो                         |
| मुक्चतमंहसः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                   |
| The second sell soll mediate were sain                              |
| ऋषिः अथर्वा ॥ देवता — सर्वरूपा सर्वात्मका सर्वदेवमयी वाक् ॥         |
| छन्दः—१—५, ७,८ त्रिष्टुप्; ६ जगती ॥                                 |
| श्रुहं हुद्रेभिवसुभिश्रराम्युहमादिस्यहेत विश्वदेवैः।                |
|                                                                     |
|                                                                     |
| श्रृहं राष्ट्रीं सङ्गमनी वस्तां चिकितुषी प्रथमा युज्ञियानाम् ।      |
| तां मां देवा स्यद्शुः पुरुत्रा मूरिस्थात्रां भूयीवेशयन्तः ॥ २ ॥     |
| श्रहमेव स्वयमिदं वदामि छ्रष्टं देवानामुत मार्चुषायाम् ।             |
| यं कामये तंत्रमुर्भे क्रणोमि तं ब्रह्माणं तस्रिषं तं सुमेशाम् ॥ ३ ॥ |
| मया सोडनमात्ति यो विपश्यंति यः प्राव्यति य ई शृक्योत्युक्तम् ।      |
| श्रमन्तवो मां त उप वियन्ति श्रिष श्रुत श्रुद्धेये ते वदामि ॥ ४ ॥    |
|                                                                     |

वंबन्ताम्

| महं रुद्राय धनुरा तंनोमि बद्धाद्विषे शर्रवे हन्तवा छ ।                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रहं जनाय समदं कृष्णेम्यहं खावापृथिवी बा विवेश ॥ ५॥                                                                |
| श्रहं सोमेमाहनसं बिभम्यंहं त्वष्टारमुत पूष्णुं सर्गस् ।                                                             |
| श्रदं देशामि द्रविका ह्विदमते सुमान्या वर्षमानाण सुन्वते ॥ ६ ॥                                                      |
| मुद्दं सुवे पितरंमस्य मूर्धन्मम् योनिर्प्स्व कृतः संमुद्रे ।                                                        |
| ततो वि तिष्टे अवनानि विश्वोताम् वा वर्ष्मेखोपं स्पृशामि ॥ ७ ॥                                                       |
| अहमेव वार्तह्व प्र वांस्यारभंमाणा अवनानि विश्वा ।                                                                   |
| परो दिवा पर एना पृथिक्षेतावंती महिक्ना सं बंभूव ॥ ८ ॥ [६।५]                                                         |
| 11 38 11                                                                                                            |
| ऋषिः—जवास्कन्दः (?) ॥ देवता—मन्तुः ॥ छन्दः—१, ३ त्रिष्टुप्ः                                                         |
| २, ४ अरिक् त्रिष्डुप्; ४—७ जगती ॥                                                                                   |
| रवयां मन्यो सर्थमाठ्जन्तो इर्षमाया इष्टितासी मरुवन् ।                                                               |
| तिगमेषव श्रायुषा संशिशाना उप प्र यन्तु नरी श्रुमिरूपाः ॥ ३ ॥                                                        |
| श्रामिरिव मन्यो त्विषितः सहस्व सेनानीनैः सहुरे हृत एवि ।                                                            |
| हत्वाय सत्रून वि भंजस्य वेद भोजो मिर्मानो वि सृधी बुद्स्व ॥ २ ॥                                                     |
| सहंस्व मन्यो श्राभिमातिम्हमे हुजन् मुखन् प्रमुखन् प्रेष्टि शत्रून् ।                                                |
| व्य व नाजा नन्या क्षत्र वसा वस ननासा उन्हें नन                                                                      |
| प्कों बहुनामसि मन्य ईंडिता विशाविकां युद्धाय सं शिशाधि ।                                                            |
| मक्षराज्यत्वया युजा वस धुमन्त वाय विज्ञानाम क्षारा                                                                  |
| विजेषकृदिन्द्रं इवानवज्ञवोष्ट्रसाकं मन्यो अधिपा भवेह ।                                                              |
| ार्च व नाम बहेर देवानाय विमा तकतं चन कर है.                                                                         |
| मार्थुत्या सहजा वेज सायक सही विभिष्ट सहभूत उत्तरम् ।                                                                |
| कत्वा नो मन्यो सह मेथेथि महाधनस्य उरुहृत संस्रजि ॥ ६ ॥<br>संस्रृष्टं धनमुभयं समाकृतमस्यम्यं धत्तां वर्षस्थ मृत्युः। |
| सियो दर्भाना हद्येषु शत्रेवः पराजितासो अप नि                                                                        |
| व्यवस्ताम ॥ ७ ॥ [७।१]                                                                                               |
|                                                                                                                     |

#### 11 37 11

मापि:—मझास्कन्दः ( ? ) ॥ देवता—मन्युः ॥ खन्दः—१ जगती;

यस्ते मन्योऽविधद् वज्र सायक् सह भोजः पुष्यति विश्वमानुक्। साद्याम दासमार्थे त्वयां युजा वयं सहस्कृतेन सहसा सहस्वता ॥ १ ॥ मुन्युरिन्द्रो मुन्युरेवासं देवो मुन्युर्होता वर्षणो जातवेदाः। मुन्युं विश ईंडते मार्चुपीर्याः पाहि नो मन्यो तपंसा सुजोषाः श्रमीहि मन्यो तुवसस्तवीयान् तपंसा युजा वि जेहि शत्रुन् । श्रमित्रहा चृत्रहा दंस्युहा च विश्वा वसून्या भरा स्वं नं: 11 3 11 रवं हि मन्यो श्रमिभूत्योजाः स्वयंभुभीमी श्रभिमातिषाहः। विश्वचर्षिषुः सहुंदिः सहीयानुस्मास्वोजः प्रतनासु धेहि 11 8 11 श्रुभागः सम्रपु परेतो अस्मि तव करवा तविषस्य प्रचेतः । तं त्वां मन्यो अकृतुर्जिहीदाई स्वा तन् वेलदावां न एहि 11 4 11 श्चनं ते शह्मयुर्ण न एड्यनांक् प्रतिचीनः संहुरे विश्वदाय न् मन्यों विश्वसुभि न भा वद्यस्त इनांत दस्यूंहत बोध्यापेः माभ प्रेहि दिख्यतो भवा नोऽषां वृत्रायि जङ्घनाव भूरि । जुहोमि ते ध्रह्यं मध्वो अप्रमुमार्खपाँछ प्रथमा पिवाव ॥७॥ [७।२]

#### ॥ ३३॥

ऋषिः-- मह्या ॥ देवता--अग्निः ॥ छ्रन्दः--गायत्री ॥

अपं नः शोश्चं चह्रमम् श्रुश्या र्विम् । अपं नः शोश्चं चह्रमम् ॥ १ ॥ सुक्षेत्रिया सुंगातुया वंसुया चं यजामहे । अपं नः शोश्चं चह्रमम् ॥ २ ॥ अ यद् मन्दिष्ठ एष्ां प्रास्माकांसम् सूर्यः । अपं नः शोश्चं चह्रमम् ॥ ३ ॥

प्र यत् ते अप्ने स्रयो जायमि प्र ते वयम्। अप नः शोश्चद्वम् 11 8 11 प्र यदानेः सहस्वतो विश्वतो यन्ति भानवः। यप नः शोश्चद्वम् 11 2 11 स्वं हि विश्वतामुख निश्वतः परिभूरसि । अप नः शोश्चद्वम् 11 & 11 द्विषों नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय। अप नः शोश्चद्यम् स नः सिन्धुंमिव नावाति पर्षा स्वस्तवे । चर्य नः शोश्चचदघम् 11 6 11 [ 10 13 ]

# 11 38 11

प्रि:--अथर्वा ॥ देवता-- मह्मौदनम् ॥ छन्दः-- १-- ३ त्रिष्टुप्: ४ भुरिक् त्रिष्टुप्; प्र सप्तपदा कृतिः: ६ पद्मपदाऽतिश्वन्वरीः ७ पन्चपदा भुरिक् राक्वरी; = जगती ॥

ब्रह्मांस्य श्रीषं बृहद्स्य पृष्ठं वामद्वेष्यमुद्रमोद्नस्य । बुन्दांसि पदी सुखमस्य सत्यं विष्टारी जातस्तप्सोऽधि युज्ञः अनस्थाः प्ताः पर्वनेन शुद्धाः शुच्यः शुच्मिपी यन्ति लोकम् । नेषां शिक्षं प्र दहति जातवेदाः स्वर्गे लोके बहु स्त्रेयामेषाम् विष्टारियांमोदनं ये पर्चन्ति नैनानवंतिः सचते कदा चन । बास्ते युम उप याति देवान्स्सं गन्धवैमदते सोम्येभिः विष्टारियामोदनं ये पचनित नैनान् यमः परि सुख्याति रेतः। रथी है मुखा रथयाने ईयते पुक्षी है भूखाति दिवः समैति पुष युज्ञानां वित्तेतो वहिष्ठो विष्टारिशं पुन्त्वा दिवमा विवेश। आण्डीकं कुमंदं सं तनीति विसं शालुकं शफको सुबाली। एतास्वा धारा ४प यन्तु सर्वाः स्वर्गे लोके मधुमुत् पिन्वमाना रुपं त्वा तिष्टन्तु पुष्करियाः समन्ताः

घृतह्रंदा मधुकूलाः सुरोदकाः चारेकं पूर्णा वदकेनं दुश्ना । एतास्त्वा भारा वर्ष यन्तु सर्वीः स्वर्गे लोके मधुमत् पिन्वमाना ष्ठपं स्वा तिष्ठन्तु पुष्कृरिखीः सर्मन्ताः चतुरंः कुम्माश्चेतुर्धा दंदामि चीरेगा पूर्या हेदकेन दुध्ना । पुतास्त्वा धारा ष्ठपं यन्तु सर्वौः स्वृगे लोके मधुमूत् पिन्वमाना रुपं स्वा तिष्ठन्तु पुष्कृरिखीः समन्ताः इममोदनं नि दंधे बाह्ययेषुं विष्टारियं जोक्जितं स्वर्गम्। स में मा चेष्ट स्वधया पिन्वंमानी विश्वरूपा धेनुः कामदुवां से प्रस्तु 11 34 11

ऋषिः—प्रजापतिः ॥ देवता—अतिमृत्युः ॥ बन्दः—१, २, ४—७ त्रिष्टुप्, ३ भुरिग्जगती ॥

यमोद्नं प्रथमुका ऋतस्य प्रजापंतिस्तर्पसा ब्रुह्मणेऽपंचत् । यो लांकानां विष्वतिर्नाभिरेषात् तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम बेनातरन् भूतकृतोऽति मृत्युं यमन्वविन्दुन् तपसा श्रमेण। यं प्रपार्च ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनीवनेनाति तराणि मृत्युम् यो दाधार पृथिवीं विश्वभीजसं यो अन्तरिचमार्थणाद् रसेन । यो अस्तं म्नाद् दिवं मूध्वीं मंहिम्ना तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ३ ॥ यस्मान्मासा निर्मितास्त्रिशद्रशः संवत्सरो यस्मान्निर्मित्रो द्वादंशारः । श्रहोरात्रा यं पंरियन्तो नापुस्तेनौदनेनाति तराणि मृत्युम् यः प्रांगुदः प्रांगुदवान् बुभूव यस्मै लोका घृतवन्तः चरन्ति । ब्बोतिब्मतीः प्रदिशो यस्य सर्वास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् ॥ ५ ॥ यस्मात् पुक्वाद्रमृतं सम्बुभूव यो गायुत्र्या प्रविपतिर्बेभूव । यस्मिन् वेदा निहिंता विश्वक्षपास्तेनौदुनेनाति तराणि मृत्युम् अवं बाधे द्विषन्तं देवपीयुं सुपरना ये मेऽप ते भवन्तु । ब्रह्मौद्रनं विश्वजितं पचामि शृण्वन्तं मे श्रृह्मानस्य देवाः ॥७॥ [७।५] सा यो यो वैश

क्रा सहे स

#### ॥ ३६॥

—चातनः ॥ देवता—सःयोजा अग्निः

|                                              | The state of the s |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अनुष्डुप्, ९ भुरिगनुष्डुप् ॥                 | T profession to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न्स्सरयौजाः प्र दंहरवृग्निवैश्वानुरो वृषा ।  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नो दुरस्याद् दिष्साचाथो यो नो अरातियात्      | и 9 п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नो दिप्सददिष्सतो दिप्सतो यश्च दिप्सति।       | THE PART THE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| धानुरस्य दंषूंयोर् प्रेरपि दथामि तम्         | S S WRI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मागुरे मृगयम्ते प्रतिक्रोशें ऽमावास्ये ।     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वादों मुन्यान् दिप्संतः सर्वास्तान्सहंसा सहे | 11 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| है पिशाचान्सह सैषां द्रविंगं ददे।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वात्र दुरस्यतो हंन्मि सं मु आकृतिऋध्यताम्    | 11 8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| देवास्तेन हासन्ते सूर्येण भिमते ज्वम् ।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

नुद्दीषु पर्वतेषु ये सं तैः प्रशुभिविदे ॥ ५ ॥ स्वानि स्विम् पिशाचानां ब्याघो गोर्मतामिव । श्वानाः सिंहिमिव दृष्ट्वा ते न विनद्दन्ते न्यद्धनम् ॥ ६ ॥ न पिशाचैः सं शक्नोमि न स्तेनैनं वनगुंभिः ।

पिशाचास्तरमान्नइयन्ति यमहं ग्राममाविशे ॥ ७ यं ग्राममाविशतं हृदमुगं सह्यो मर्म ।

पिशाचास्तस्मान्नइयन्ति न पापसुपं जानते ॥ ८ । ये मा क्रोधयन्ति लिपता हस्तिनै मुशकाइव ।

तान्हं मेन्ये दुहिंताञ्जने अल्पेशयूनिव ॥ ९ ॥ श्रामि तं नित्रीतिर्भेतामधीमवाश्वामिधान्यो । मुक्वो यो मध्यं कुध्यंति स ष्टु पाशान्त्र सुंच्यते ॥ १० ॥ [८१३]

॥ ३७॥

ऋषिः—नादरायाणिः ॥ देवता—१, २,६,१० ओषिः (अजशृङ्गी ); ३—४ अप्सरसः, ७—९,११, १२ गन्धर्वाप्सरसः ॥ छन्दः—१,२,

| ४, ६, ८—१० अनुष्टुप्: ३ ४ट्परः त्रिष्टुप्, ५ प्रस्तारपङ्किः;     |
|------------------------------------------------------------------|
| ७ परोाणिक्, ११ वट्पदा जगती, १२ निचृदनुष्टुप्॥                    |
| त्वया पूर्वमर्थर्वाणो जन्तू रचाँस्योवधे ।                        |
| स्वयां जवान कश्यपस्त्वया कपती प्रमास्त्रे                        |
| त्वयां व्यमप्तरसी गन्ध्वाश्चातयामहे।                             |
| वर्षशङ्ख्या रतः मर्गान गर्भने नामन                               |
| नुदी यन्तवण्तरसोऽपां तारमवश्वसम्।                                |
| गुल्गुलूः पीलां नलुष्टौं चरानिधः प्रमन्द्रनी ।                   |
| तत प्रतास्त्रका मधिकार कार्याच्या ।                              |
| तत् परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन                                |
| यत्राम्बस्था न्यप्रोधा महावृत्ताः शिख्णिडनः।                     |
| तस् परताष्मरसः प्रतिबुद्धा समूतन ॥ ४ ॥                           |
| यत्र वः प्रेड्सा हरित। अर्जुना उत यत्राघाटाः कर्क्षेः संवदिन्त । |
| वत् परेताप्सरसः प्रतिबुद्धा अभूतन                                |
| प्यम्गुन्नोषंभीनां व्रीरुभा व्रीयावती ।                          |
| ञ्चलुशुक्त यराटकी तींस्याशुक्री व्यूपत्                          |
| श्रानुत्यंतः शिख्विवडनी गन्धुर्वस्याप्तरापृतेः ।                 |
| मिनश्चि मुक्कावपि यामि शर्पः                                     |
| भीमा इन्द्रस्य हेतवः शतमृशिरंयस्मर्थाः ।                         |
| ताभिईविर्दान् गन्ध्वीनवकादान् व्यूषतु ॥ ८ ॥                      |
| भीमा इन्द्रेस्य हेत्यः शत्मृष्टीहिंद्ण्ययीः।                     |
|                                                                  |
| अवकादानिभिशोचान्षु उद्योतय मामुकान्।                             |
| विज्ञासास सर्वारोक्षेत्र व संगारित वरस्य स                       |
| भेवैकः कृषिरिवैकः कुमारः संवैकेशकः।                              |
|                                                                  |
| प्रियो दशह्व भूरवा गन्धवः संचते श्रियस्तमितो नाशयामसि            |
| ब्रह्मणा वृथिवता ॥ ११ ॥                                          |

जाया इद् वो अप्तरसो गन्धं वीः पतंथी यूयस्। षपं धावतामस्यां मध्यांन् मा संचध्वस्

#### 11 36 11

ऋषिः—वादरायणिः ॥ देवता-१ ४ अप्सराः, ५—७ वाजिनीवान् ऋषभः ॥ बन्दः-- १, २, ४ अनु•डुप्; ३ षट्पदा जगती; ५ भुरिगत्यष्टिः, ६ त्रि•हुप्;

७ पञ्चपदानुष्टुब्मभी पुरलप्रिष्टाज्ज्योतिष्मती जगती ॥

द्रक्तिन्द्रतीं सुञ्जयन्तीमप्तरां साधुदेविनीम् । उत्तहें कृतानि कृण्वावामं प्सरां तामिह हुंवे

विचिन्वतीमांकिरन्तीमप्यरां सांधुदेविनीम्।

ग्लहें कृतानि गृह्यांनामप्सरां तामिह हुंदे यायैः परिनृत्यत्याददाना कृतं ग्लाहात् ।

सा नः कृतानि सीषुती प्रहामाप्नोतु मायया ।

सा नः पयस्वस्येतु मा नो जेबुरिदं धनम्

या अवेषु प्रमोदन्ते अनं कोधं च विभ्रती। श्चानुन्दिनीं प्रमोदिनीमप्सरां तामिह हुंवे

स्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति मरीचीर्वा या अनुसंचरन्ति । यासाम्रुष्मो दूरतो वाजिनीवान्त्सुषः सर्वीन् लोकान् पुर्वेति रर्चन् । स न ऐतु होमंमिमं जुंबागों नतिरंचेण सह वाजिनीवान श्चन्तरिचेया सह वाजिनीवन् कुकी वृदसामिह रेच वाजिन्। हुमे तें स्तोका बहुजा एड्यवां कियं तें कुर्कीह ते मनों इस्तु मुन्तरिचेण सह वांजिनीवन् ककीं वृत्सामिह रच वाजिन्।

श्रुयं घासो श्रुयं वृज हुइ वृत्सां नि बंधनीमः। यथानाम वं ईश्महे स्वाहां

11 9 11 [ 613 ]

# 11 38 11

ऋषिः—१—८ अङ्गिराः, ९, १० बद्धाः ॥ देवता—१, २ पृथिन्यसीः, इ, ४ वाय्वन्तरिक्षेः, ४, ६ दिवादित्यौः, ७, ८ दिक्चन्द्रमसः, १, १० जात-

| वेदसोऽभि: ॥ छन्दः-१, ३, ४, ७ त्रिपदा महाबृहती; २, ४, ६, ८            |
|----------------------------------------------------------------------|
| सस्तारपङ्गातः: ५. १० त्रिष्ट्रप ॥                                    |
| पृथ्वयाम् प्रयं समनम् इति ।                                          |
| यथा प्रथिव्यामुप्तये समनमञ्जेवा मही संनमः सं नमन्तु ॥ १॥             |
| पृथिवी धेनुस्तस्यां श्रुप्तिर्वत्सः ।                                |
| सा मेऽप्रिना वासेनेषुमूर्जं काम दुहाम्।                              |
| ष्ट्रायुं: प्रथमं प्रजां पोषं रुथि स्वाहां ॥ २ ॥                     |
| श्चन्तरिचे वायवे समनमुन्तस श्राप्नीत् ।                              |
| यथान्तरिचे वायवे समनमञ्जूवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥ ३ ॥              |
| श्चन्तारेचं घेनुस्तस्यां वायुर्वस्सः।                                |
| सा में वायुना वस्तेनेष्मूर्ज कामं दुहाम्।                            |
| श्रायुंः प्रथमं प्रजां पोषं रुधि स्वाहां ॥ ४ ॥                       |
| बिड्यादित्याय सर्मनम्त्रस ब्राध्नीत् ।                               |
| यथा दिन्यादिस्याय समनमञ्जेवा मद्यं संनमः सं नमन्तु ॥ ५॥              |
| चौर्धेनुस्तस्यां बादित्यो वृत्सः।                                    |
| सा मं भादित्येन वृत्सेनेषुमु के काम दुहाम् ।                         |
| आर्युः प्रथमं प्रजां पोर्षं रुवि स्वाहां ॥ ६॥                        |
| दिच चन्द्राय समनम्त्रस भाष्नीत्।                                     |
| यथां दिच्च चन्द्रायं समनमञ्जेवा मह्यं संनमः सं नमन्तु ॥ ७ ॥          |
| दिशों धेनवस्तासी चुन्द्रो व्रसः।                                     |
| ता में चन्द्रेण वृत्सेनेषुमूर्जं कामं दुहाम्।                        |
| आयुं: प्रथमं प्रजां पोषं रुथि स्वाहां                                |
|                                                                      |
| श्चारनावृधिश्चरित प्रविष्ट ऋषीयां पुत्रो स्रीमशस्तिपा है।            |
| नुमुस्कारेण नर्मसा ते जहोमि मा देवानां मिथुया कर्म मागम् ॥ ९ ॥       |
| हुदा पूर्व मनसा जातवेद्रो विश्वानि व्युनानि विद्वान् ।               |
| सुसास्यानि तर्व जातवेद्रस्तेभ्यों जुहोमि स जुंबस्य हृज्यम् ॥१०॥[८१४] |

# 1 80 11

ऋषि:— शुकाः ॥ देवता—जातवेदः; १ अग्निः; २ यमः; ३ वरुणः; ४ सोमः; ५ भूमिः, ६ वायुः; ७ स्पैः; = महा ॥ छुन्दः— १, ३ — ७ त्रिष्टुप्; २ जगती; = पुरोऽतिशक्वरीपाद्युग् जगती ॥

ये पुरस्ताञ्जुद्वति जातवेदः प्राच्यां दिशोऽभिदासंन्त्यस्मान् । श्रुमिमृत्वा ते पराञ्चो ब्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसुरेगां हिनम ये दंचियातो जुर्ह्वति जातवेदो द्चियाया दिशों ऽभिदासंन्ध्यसमान् । यममुखा ते परांच्यो व्यथनतां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेणं हानिम ये पृक्षाञ्जुह्वति जातवेदः प्रतीच्यां दिशोऽभिदासंन्त्यस्मान् । वर्षणमृत्वां ते परांक्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेणं हन्मि 11 \$ 11 य रंत्तरतो जुद्वीत जातवेद उदींच्या दिशोंऽभिदासंन्त्यस्मान् । सोमंमृत्वा ते परांच्चो व्यथन्तां मृत्यगेनान् प्रतिसुरेणं हिनम 11 8 11 वे अपस्ताज्जुह्वति जातवेदो भ्रुवायां दिशोऽभिदासंन्य्यस्मान् । सुमिम्दा ते परांच्चा व्यथन्तां प्रत्योनान् प्रतिसुरेगं हन्मि ये डन्तरिं चान्ज ह्रांति जातवेदो न्युध्वायां दिशों डिम्बदासन्त्यस्मान् । बायुमृत्वा ते परांक्चो व्यथन्तां श्रुत्यगेनान् प्रतिसरेगां हनिम 11 8 11 य टुपरिष्टा ब्लुह्वति जातवेद ज्रुष्वायां दिक्रों अभिदासं नायुस्मान् । स्यमृत्वा ते पराञ्चो वययन्तां प्रत्यमेनान् प्रतिस्रेगं हन्मि ये दिशामन्तर्देशेभ्यो जुह्नति जातवेदः सर्वाभ्यो द्विग्भवोऽभिदासंन्स्यस्मान् । बद्धार्यो ते पराञ्चो व्यथनतां प्रत्यगेनान् प्रतिसरेग इन्मि ॥८। [८।५]

# ।। इति चतुर्थम् काग्डम् समाप्तम्।।

# श्रथ पञ्चमं काराडम्

# ---

## 11 8 11

खिः — बृहिदेवोऽथर्वा ॥ देवता — वरुणः ॥ छन्दः — १ पराब्रहती त्रिष्टुप्; २ — ६, ८ त्रिष्टुप्; ७ विराट् त्रिष्टुप्; ९ वट्पदाऽत्यष्टिः ॥

| ऋधंङ्मन्त्रो योन् य माबुभूवासृतासुर्वभेमानः सुजन्मा ।      |            |
|------------------------------------------------------------|------------|
| श्रदं ज्यासुर्भाजमानोऽहेव त्रितो घुता दाधार त्रीणि         | Trens.     |
| षा यो धर्माणि प्रथमः ससाद ततो वर्ष्षि कृत्युचे पुरूणि ।    | H 3 II     |
| धास्युयोनि प्रथम बा विवेशा यो वाचमन्नदितां चिकेत           | Talks Law  |
| यस्ते शोकाय तन्त्रं रिरेच चर्द्धरण्यं ग्रुचयोऽनु स्वाः।    | " Z II     |
| अत्रा दश्ते अस्तानि नामको नामि ६० -                        |            |
| अन्ना दधेते श्रमुतानि नामास्में वस्नाणि विश प्रथन्ताम्     | HŚH        |
| म यदेते प्रतरं पूर्व गुः सदःसद मातिष्टन्तो अजुर्वम् ।      | THE PERSON |
| क्विः शुषस्य मातरा रिहाणे जान्ये धुर्य पतिमेर्यथाम्        | 11 8 11    |
| तद् पु ते महत् पृथुजम्न नमः कृविः काव्येना कृशोमि ।        |            |
| यत् सम्यव्याविभियनताविभि ज्ञामत्री मही रोधंचके वावृधेते    | 11 24 11   |
| सप्त म्यादाः क्वयंस्ततचुस्तासामिदेकामभ्यंहरो गाल           | THE TW     |
| श्रायाह स्कूरम उपमस्य नुहि पथां विसर्गे धरुखें व तस्थी     | DEU        |
| खतामृतासुन्नतं एमि कृण्वक्षसुरात्मा तन्व स्तत् सुमद्गुः।   | 1358       |
| बत वा शको रानं द्रभारयुर्जया वा यत् सचते हविदाः            | 11 0 11    |
| वृत पुत्रः पितरं चत्रमीं डे ज्येष्ठं मुर्याद्मह्यन्त्स्य । | 191863     |
| द्रश्न तु ता वरुण यास्ते विष्ठा श्रावनैततः कृणवो वपूँषि    |            |
| जाना माना श्रम्मा वर्षाव                                   | HGR        |

श्रधमधेन पर्यसा प्रणच्यधेने श्रुष्म वर्धसे श्रमुर । श्रविद्याम श्रामियं सर्खायं वर्षणं पुत्रमहित्या हाष्ट्रिम् । कृतिश्रस्तान्वरमे वर्षण्यवोचाम् रोदंसी सत्यवाचां ॥ ६॥ [१।१]

ऋषिः--बृहदिवोऽथर्वा ॥ देवता--वरुणः ॥ छन्दः--१--८ त्रिष्टुप्; ९ भारिक परातिजागता त्रिष्टुप ॥

तदिदास अवनेषु ज्येष्ठं यतो ज्ञ ड्रम्स्त्वेषनृम्याः।
स्यो जञ्जानो नि रिणाति शत्रूननु यदेनं मदेन्ति विश्व अमाः ॥ १ ॥
वावृ्ष्यानः शर्वसा भूयोंजाः शत्रुदासाय भियसं दधाति।
सम्यन्त्र व्यन्त्र सस्ति सं ते नवन्त प्रश्तेता मदेषु ॥ २ ॥
स्व कतुमपि पृन्चन्ति भूरि द्वियंदेते त्रिभवन्त्यूमाः।
स्वादोः स्वादीयः स्वादुना स्जा समुदः सु मधु मधुनाभि योधीः ॥३॥
यदि चित्रु स्वा धना जयन्तं रणेरणे अनुमदन्ति विष्ठाः।
स्वाताः श्रुष्टिमन्त्रिथ्यसा तनुष्व मा स्वा दभन्
दुरेवासः क्योकाः

दवयां व्यं शांशक्ष हे रखें कु प्रप्यंन्तो युक्षेन्यां नि भूरि ।
चोदयामि तं शायुं धा वची भिः सं ते शिशा भि बस्ने गां वयां सि ॥ ५ ॥
नि तद् दि षे पे दे परे च यस्मिन्ना विधावसा दुरो थे ।
श्चा स्थापयत मातरं जिग्र तुमतं इन्वत् कवराणि भूरि ॥ ६ ॥
स्तुष्व वर्ष्मंन् पुरुवरमा नं सम्भवां ग्यामिनतं ममाप्रयमाप्रयानाम् ।
श्चा देशे ति शर्वसा भूगे जाः प्र संचित प्रतिमानं पृथि व्याः ॥ ७ ॥
हमा बद्धां बृहा द्वाः कृष्ण वृद्धिन्द्रां य शूषमं प्रियः स्वर्षाः ।
महो गोत्रस्यं चयति स्वराजा तुरश्चिद् विश्वमर्णावत् तपस्वान् ॥ ८ ॥

प्वा महान् बृहिद्वो अथवावीच्त् स्वां तुनवर्धिमन्द्रमेव । स्वसारी मात्तिस्वरी अधिभे हिन्वनित चैने शर्वसा

वुर्भर्यन्ति च ॥ ९ ॥ [१।२

#### 11311

श्विषः--बृहिदेवोडमर्वा ॥ देवता--१, २ अग्निः, ३, ४ देवाः, ४ द्रविणो-दादयः; ६, ९, १० विश्वे देवाः; ७ सोमः; ८, ११ इन्द्रः ॥ छन्दः---१,

३- ९, ११ त्रिन्डप्; २ अरिक् त्रिन्डप्; १० विराड् जगती ॥ ममाग्ने वर्ची विद्ववेष्वस्तु व्यं स्वेन्धानास्तन्वं प्रथम । मही नमन्तां प्रदिश्रश्चतं सुरत्वयाध्यं चेणु पृतंना जयेम अमें मुन्युं प्रतिनुदन् परेषां स्वं नों गोपाः परि पाहि विश्वतः। अपाञ्चो यन्तु निवता दुरस्यवोऽमेषां चित्तं प्रबुधां वि नेशत् समे देवा विह्वे संन्तु सर्वे इन्द्रवन्तो मुख्तो विष्णुरिक्षः । ममान्तरिचमुरुलोकमस्तु मद्यं वार्तः पवतां कामायासम 11 2 11 मही यजन्तां मम यान्धिकृतिः सत्या मनसो मे बस्तु । एनो मा नि गां कतमचनाहं विश्वं देवा श्रमि रचनतु मेह मयि देवा द्रविणुमा यंजन्तां मच्याशीरस्तु मयि देवहूंतिः। दैवा होतारः सनिषन् न प्तदरिष्टाः स्याम तुन्वां सुवीराः 11 4 11 दैवीं: पहुर्वीहरू नं: कृष्णेत विश्वे देवास इह माद्यध्वम् । मा नो विदद्भिमा मो अर्थास्त्रमा नो विदद् वृज्जिना द्वेष्या या ॥ १॥ विस्रो देवीमेहिं नः शर्म यच्छत प्रजाये नस्तन्वे यस पृष्टम् । मा हास्मिहि प्रजया मा तुन्धिमां रधाम द्विष्ते सीम राजन् उरुव्यचा नो महिषः शर्म यब्द्धत्वाहिमन् हवे पुरुद्धतः पुरुद्ध । स नं: प्रजाये हर्यम मुडेन्द्र मा नो रीरिषो मा परा दाः धाता विधाता अवनस्य यस्पतिदेव: संवितामिमातिषाहः। श्रीदि या कृदा श्रमिनोभा देवाः पान्तु यर्जमानं निर्म्थात् ये नं: सपरना अप ते भवन्तिवनद्वाधिभ्यामवं वाधामह एनान्। श्राहित्या ठद्रा उपरिस्पृशी न उम्र चेत्तारमधिराजमकत श्रवां न्वामेन्द्रमुमुतो इवामहे यो गोजिद् धनुजिद्शाजिद् यः। इसं नो यज्ञं विहवे श्रेणाध्यस्माकममूह्यंश्व मेदी ॥ ११॥ [ १।३ ]

# 11811

श्विः--भुग्वाङ्गराः ॥ देवता--कुष्ठस्तनमनाशनः ॥ छन्दः--१--४, ७-९ अतुष्डप्, ४ अरिगतुष्डप्, ६ गायत्री, १० लिणग्गर्भा निवृदतुष्डप् ॥ यो गिरिष्वजायथा वृश्किष् वर्लवत्तमः। कुष्टेहिं तक्मनाशन तक्मानं नाशयंश्वितः सुप्रां सुवने गिरौ जातं हिमवंत्रपरि । भनेर्मि श्रुत्वा यन्ति विदुहि तंक्सनाशनस् अश्वत्थो देवसद्नस्त्तीयस्यामितो दिवि। तत्रामृतस्य चर्चणं देवाः कुष्ठमवन्वत 11 3 11 हिर्ण्ययी नौरंचरुद्धिरंण्यबन्धना दिवि । तत्रामृतंस्य पुर्वं देवाः कुष्ठमवन्वत हिर्यययाः पन्थांन आसन्तरित्रांचि हिर्ण्ययां । नावों हिर्ण्ययारासन् यामिः कृष्ठं निराबंहन् इमं में कुष्ठ पूरुषं तमा वह तं निष्कुर । तमुं मे अगुदं कृषि देवेभ्यो प्राप्तं जातोऽसि सोमस्यासि सखा हितः। स प्राणायं व्यानाय चतुंषे मे श्रस्मै मृंड उदेङ् जातो हिमवतः स माच्यां नीयसे जनम् । तत्र कुष्ठस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे उत्तमो नाम कुष्ठास्युत्तमो नाम ते पिता । यक्ष्मं च सर्वे नाश्यं तक्मानं चार्सं कृषि 11 9 11 श्रीष्ट्रांम्यसुपह्त्याम् चयोस्तुन्वा देरपः । कुष्ट्रस्तत् सर्वे निष्करुद् दैवं समह वृष्ण्यम्

11411

ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता-काचा ॥ छन्दः-अनुष्टुप् ॥

| रात्रीं माता नभः पितार्यमा ते पितामुद्दः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सिकुाची नामु वा असि सा देवानांमसि स्वसां ॥ १॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यस्त्वा पिबंति जीवंति त्रायंसे पुरुषं स्वम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अर्जी हि शर्मतामसि जनानां च न्यन्चनी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वृत्तं वृत्तारोहिस वृष्ट्रपन्तीव बन्यला ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| जयन्ती प्रस्थातिष्ठन्ती स्परंखी नाम वा श्रीसे ॥ १ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यद् दुण्डेन यदिष्वा यद् वार्ह्यसा कृतम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तस्य त्वमीस निष्कृतिः सेमं निष्कृषि पुरुषम् ॥ ४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| भुद्रात् प्लुचाम्निस्तिष्ठस्यश्वरथात् खेद्रिराद् भ्वात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भद्रान्न्युप्रोधांत् पुर्यात् सा न एद्धरन्धति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| हिरंण्यवर्षे सुभगे सूर्यवर्षे वर्ष्टमे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कतं गंच्छासि निष्कृते निष्कृतिनाम् वा असि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| हिरंण्यवर्षे सुभगे शुन्मे लोमशवक्षये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| म्रापामसि स्वसा लाचे वातो हात्मा बभूव ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्चिपामास् स्वसा लाच् वाता हात्मा बसूव त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| षश्ची युमस्य यः श्यावस्तस्य हास्नास्युचिता ॥ ८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्च स्यास्तः सम्पतिता सा वृषा श्राम सिष्यदे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सरा पंतित्रियों मूत्वा सा न एक्स्नियति ॥ ९॥ [१।५]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s |
| ऋषिः—अथर्वा ॥ देनता—१ अझ, आदित्यः; २ कर्माणि; ३, ४ रहरायाः;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—१ कक्ष, आदित्यः; २ कर्माणि; ३, ४ रुद्रग्याः; ४—८ सोमारुद्रोः, ९ देतिः; १० अग्निः; ११—१४ सर्वोत्मको रुद्रः

(१) ॥ छन्दः—१, ९ त्रिष्डप्; २ अनुष्डप्; ३ जगती;
४ अनुष्डुनुष्यिक्तिष्डुक्गर्भा पन्चपदा जगती; ४—७ त्रिपदा
विराणनामगायत्रोः, ८ द्विपदाऽऽच्येनुष्डप्; १० प्रस्तारपङ्किः, ११—१३ पङ्किः; १४ स्वराट्पङ्किः ॥

| And the second s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् वि समितः सुरुची वेन प्रांवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स बध्नयां प्रचमा बांग्य जिल्ला करण के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अनामा ये वं: प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वीरान तो बन मा नेपन कर ने नन्य - १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सहस्रधार एव ते समस्वरम् दिवो नाके मधुजिह्या अस्थतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तस्य स्पशो न नि मिषन्ति भूगीयः प्रेपदे पाशिनः सन्ति सेतंवे ॥३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पय व अ धन्वा वाजसातयं पीरं वन्नाणि सव्योतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| द्विषस्तद्ध्यर्थवेनेयसे सनिख्सो नामासि त्रयोद्शो मास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इन्द्रस्य गृहः । अवस्य अवस्थित व्यवस्थान सम्बद्धाः ॥ ४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| न्वे थेतेनारास्तीरस्ती स्वाहां।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| विग्मायुषी विग्महेती सुरोवी सोमारुद्वाविष्ठ स महतं नः ॥ ५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अप्तनशिसारसा स्वाहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तिग्मायुंची तिग्महेंती सुशेवी सोमारुद्राविह सु मृंडतं नः ॥ ६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अपूर्वगारात्सारसा स्वाहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| तिग्मायुषी तिग्महेती सुशेवी सोमारुद्राविह सु मृहतं नः ॥ ७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सुनुक्रमस्मान्दुरितादवद्याद्यवेथां यज्ञममत्मस्माम् अतम् ॥ ।॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| चंड्रण हतं मनसो हेते ब्रह्मणी हेते तपस्थ हेते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मन्या मनिरस्यमेनयस्ते सन्त येउसमा ब्रम्यवायनि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| था इसाअवुषा मनसा चित्याकृत्या च यो ब्रह्मायराभितामात ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| र्भ तानम भन्यामनान् कृता स्वाहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| इन्द्रस्य गृहों ऽसि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| रा त्या भ पद्य त त्वा प्र विशामि सर्वेगः सर्वेपुरुषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सवातमा सवतन्। सह यन्मेऽस्ति तेन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इन्द्रस्य शर्मोंसि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तं खा प्र पेद्ये तं खा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपुरुषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सर्वारमा सर्वतन्। सह बन्मेऽस्ति तेन विकास सर्वतन् ॥ १२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| इन्द्रंस्य वमासि ।                                              |
|-----------------------------------------------------------------|
| तं त्वा प्र पंद्ये तं त्वा प्र विशामि सर्वेगः सर्वेपुरुषः       |
| सवीत्मा सर्वतन्ः सह यन्मेऽस्ति तेनं ॥ १३॥                       |
| इन्द्रंस्य वर्रूथमसि ।                                          |
| तं स्वा प्र पंद्ये तं स्वा प्र विशामि सर्वेगुः सर्वेपुरुषः      |
| सर्वात्मा सर्वतन्ः सह यन्मेऽस्ति तेनं ॥ १४ ॥ [२११]              |
| II will a state to the state of                                 |
| ऋषिः—अथर्ग ॥ देवता—१—३, ६—१० अरातयः, ४, ४ सरस्वती ॥             |
| बन्दः—१ विराड्गर्भा प्रस्तारपङ्किः, २, ३, ५, ७—१० अनुष्टुण्,    |
| ध पथ्या बृहती; ६ प्रस्तारपङ्किः ॥                               |
| श्वा नो भर मा परि ष्ठा बरावे मा नो रच्चिदं वियां नीयमानाम् ।    |
| नमी बीरसीया असमृद्धये नमी श्रुस्त्वरातये ॥ १॥                   |
| यमराते प्ररोध्ते प्रदेषं परिगापियम् ।                           |
| नर्मस्ते तस्मै कृण्मो मा वृति व्यथयीर्मम                        |
| श्र गो वनिदेवकृता दिवा नक्षं च क्लपताम ।                        |
| श्वरातिमनुष्रेमी व्यं नमी श्रस्त्वरातये ॥ ३ ॥                   |
| सरस्वतिमनुमति भगं यन्तौ हवामहे ।                                |
| वाचं जुष्टां मधुमतीमवादिषं देवानां देवहूंतिषु                   |
| यं याचाम्युद्दं वाचा सरस्वत्या मनोयुजा ।                        |
| श्रद्धा तमुख विन्दतु दुत्ता सोमेन बुश्रुणां ॥ ५ ॥               |
| मा वृति मा वार्च नो वीत्सीं हुमार्विन्द्वामी मा भरतां नो वस्ति। |
| सर्वे नो मुद्य दित्सन्तोऽराद्धि प्रति हर्यत                     |
| प्रोऽपंद्रासमृद्धे वि ते हेित नवामित।                           |
| बेद त्वाहं निमीवन्तीं नितुद्नतीमराते ॥ ७ ॥                      |
| हत नग्ना बोर्सुवती स्वप्नया संचत्ते जनम् ।                      |
| अराते चित्तं वरिसन्त्याकृति पुरुषस्य च                          |

या महती महोन्माना विश्वा आशां ब्यान्थे।
तस्यै हिरण्यकेदये निऋरिया जकरं नर्मः ॥ ९ ॥
हिरण्यवर्णा सुभगा हिरण्यकशिपुर्भेही।
तस्यै हिरण्यद्वाप्येऽरात्या श्रकरं नर्मः ॥ १० ॥ [ २।२ ]

#### 11011

मापि:—अथर्वा ॥ देवता—१, २ अग्निः, ३ विश्वे देवाः, ४—६ इन्द्रः ॥ बन्दः—१, ५, ८ अनुष्डपः, २ षट्पदा जगती, ३, ४ भुरिक् पथ्या पङ्किः, ६ म्रास्तारपङ्क्तिः, ७ द्वश्विष्णगर्भा पथ्या पङ्किः, ९ षट्पदा द्वश्नुष्डुगर्भा जगती ॥

वैकङ्कृतनेध्मेन देवेभ्य भाज्य वह । अरने ताँ इह माद्य सर्वे श्रा यन्तु मे हवस् इन्द्रा याहि मे हर्वमिदं करिष्यामि तच्छेण । इम ऐन्द्रा अतिसुरा बाकूति सं नमन्तु मे । तेभिः शकेम वीयं जातंवेदस्तन्वशिन् यदसावसुतों देवा श्रदेव: संश्रिकी विति । मा तस्याभिर्षं वांचीद्धवं देवा प्रस्य मोप गुर्ममैव ह्वमेतन ॥ ३ ॥ अति भावतातिसरा इन्द्रस्य वर्चसा इत। अवि वृकं इव मध्नीत स वो जीवन् मा मोचि प्राणमस्यापि नद्यत यमुमी पुरोदधिरे ब्रह्मायमपभूतये। इन्द्र स ते अधस्पुदं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे यदि प्रेयुदैवपुरा ब्रह्म वमाणि चिक्रिरे। तुन्पानं परिपार्थं कृषवाना यदुंपोचिरे सर्वं तद्रुसं कृषि यानुसावतिस्रांश्रकारं कृणवंच यान्। र ६ तानिन्द्र वृत्रहन् प्रतीचः पुन्रा क्रेष्ट्रि यथामुं तृग्रहां जनम् ॥ ७ 🕨 यथेन्द्रं उद्वाचेनं लुब्ध्वा चक्रे श्रंधस्प्दम् । कृण्वे उद्वमध्रांस्तथामूरुष्ठंश्वतीभ्यः समस्यः ॥ ८॥ अन्नैनानिन्द्र वृत्रहजुप्रो मर्माणे विध्य । अन्नैवेनानिभ तिष्ठेन्द्रं मेचर्ध्हं तर्व अर्जु रवेन्द्रा रंभामहे स्यामं सुमृतौ तर्व ॥ ९॥ [२।३]

#### 11911

श्चिम:- महा ॥ देवता-वास्तोष्पतिः ॥ छन्दः-१, ४ देवी बृहतीः २, ६ देवी त्रिष्टुप्; ३, ४ देवी जगती, ७ विराडुणिष्युहतीगर्भा पञ्चपदा जगती, ८ पुरस्कृतित्रिष्टुब्बृहतीगर्भी चतुष्पदा ( १, पब्चपदा )ऽतिजगती ॥ विवे स्वाहा पृथिवये स्वाहा 11 3 11 श्रन्तरिचाय स्वाहा 11 8 11 श्चन्तरिचाय स्वाहां 11 8 11 विवे स्वाहा 11 4 11 प्थिब्य स्वाहां 11 & 11 सूर्यों मे चतुर्वातः प्राणोर्वन्तरिचमारमा प्रथिवी शरीरम् । श्रस्तुतो नामाहम्यमस्मि स श्रास्मानं नि द्धे खावांप्रथिवीभ्यां मोपीथायं अदायुरुद् बल्मुत् कृतमुत् कृत्यामुनमन्तिषासुदिनिद्वयम् । ब्रायुं कृदायुं परनी स्वधांत्रन्ती गोपा में स्तं गोपायतं मा ।

#### 11 90 11

11 6 11 [ 318 ]

आत्मसदौ में स्तं मा मा हिसिष्टम्

्ऋषिः — त्रह्मा ॥ देवता — वास्तोष्पतिः ॥ खन्दः — १ — ३ यवमध्या त्रिपदा
गायत्रीः, ७ यवमध्या क्कुप्, ८ पुरोधृत्यतुष्द्ववगर्भा पराष्ट्रिश्रतुष्पदा
( १, षट्पदा )ऽतिजगती ॥

| श्चरमुवुर्भ मेंऽसि यो मा प्राच्या दिशोऽघायुरंभिदासांत् ।                                                       | Triple ! |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| प्तत् स ऋंच्छात्                                                                                               | H 9 10   |
| श्चरमुवुर्भ में असि यो मा दित्तीयाया दिशोऽघायुरिभदासात्।                                                       | 7,00     |
| प्तत् स ऋंच्छात्                                                                                               | 11 2 10  |
| अस्मवर्भ में असि यो मा प्रतीच्या दिशोऽघायुरिभदासात्।                                                           | 10 300   |
| प्तत् स ऋंब्ह्रात्                                                                                             | 11 3 10  |
| श्च×मवर्म मेडिं यो मोदीच्या दिशोडिं घायुरिभिदासात्।                                                            | -17:2    |
| प्तत् स ऋंच्छोत्                                                                                               | 11 8 11  |
| मुश्यवर्म में असे यो मा ध्रुवाया दिशोऽघायुरिभदासात् ।                                                          | 200      |
| प्तत् स ऋष्द्रात्                                                                                              | 11 4 10  |
| श्चरमुव्मं में असि यो मोध्वाया दिशोऽघायुरिभिदासात्।                                                            | 4        |
| प्तत् स ऋंच्छ्रात्                                                                                             | 11 4 11  |
| श्ररमुवर्म में असि यो मा दिशामन्तर्देशे भ्यो अघायुरिभिदासात्                                                   |          |
| प्तत् स ऋंच्छात्                                                                                               | 1101     |
| बृह्ता मन उप ह्वये मातिरिश्वना प्राणापानौ ।                                                                    |          |
| स्यांचर्त्रदन्तरिचाच्छ्रोत्रं प्राधिव्याः शरीरम् ।                                                             |          |
| 2000년 1월 15일 전 15일 전 15일 전 10일 전 | [ २१५ ]  |
| ॥ ११ ॥                                                                                                         |          |
| ऋषिः अथर्वा ॥ देवता वरुणः ॥ छन्दः १ भुरिक् त्रिष्टुप्; २,                                                      | Y, X.    |
| ७—१० त्रिष्डप्, ३ पङ्क्तिः, ६ पञ्चपदाऽतिशक्वरी, ११ षट्पदाऽ                                                     |          |
| कुथं मुद्दे अधुरायबवीरिद्द कुथं पित्रे हरये खेषनूम्याः।                                                        |          |
| प्रक्षि वरुण दक्षिणां ददावान् पुनर्भष् स्वं मनसाचिकित्सीः                                                      | H 9 IP   |
| न कामें मु पुनर्भवी भवामि सं चंते कं प्रश्निमेतामुगांने ।                                                      |          |
| केन जु स्वमंथर्वन् कार्यन केन जातेनासि जातवेदाः                                                                | 11 7 11  |
| सत्यमहं गंभीरः काव्येन सत्ये जातेनास्मि जातवेदाः।                                                              |          |
|                                                                                                                | 11 2 11  |
|                                                                                                                |          |

न स्वदुन्यः कृवितंरो न मेधया धीरतरी वरुण स्वधावन् । रवं ता विश्वा भुवनानि वेश्य स चिन्नु स्वजनी मायी विभाय रवं हा कि वर्ष स्वधावन् विश्वा वेश्य जनिमा सुप्रगति । ार्के रजस एना पुरी मन्यदंशयेना कि परेखावरमसुर 11 4 16 एकं रजीस पुना पुरो मन्यदेशयेना पुर एकेन दुर्यंशं चिद्वनीक्। तत् ते विद्वान् वरुण प्र व्वविस्युधोवचसः पुणयो अवन्तु नृधिवासा डपं सर्गनत मूमिम् रवं छा क वरुण वर्वाचि पुनर्मचेष्वव्यानि मूरि। मो पु पृथीं रूप्ये तार्वतो भूनमा खा वोचन्नराषसं जनासः मा मा वोचन्नराधमं जनांसः पुनस्ते प्रश्निं जरितर्देशामि । स्तोत्रं मे विश्वमा यांहि शचीभिर्न्तविश्वांसु मार्चुषीषु दिचु षा ते स्तोत्राण्युर्यतानि यन्त्वन्तर्विषांसु मार्चेषीषु द्विष्ठ । देहि जु में यनमें अद्तो असि युव्यों में सम्मद्दः सर्वासि समा नौ बन्धुंवैरुण समा जा वेदाहं तथनां वेषा समा जा। ददामि तद् यत् ते अदत्तो अस्मि युज्यस्ते सस्यदः सस्यास्मि देवो देवायं गृणुते वयोभा विश्रो विश्राय स्तुवते सुमेभाः। अअजिनो हि वंषण स्वधावसर्थवीयां पितरं देवबन्धम् । तस्मां ह राष्ट्रं कृणुहि सुप्रशस्तं सखा नी प्रसि परमं च बन्धुः 11 33 11 [313] 11 89 11 ऋषिः-अक्टिराः ॥ देवता--अभिः ॥ खन्दः--१, २, ४---११ त्रिष्ट्रपः ३ पङ्क्तिः ॥ समिद्धी अय मनुषो दुरोणे देवो देवान यजसि जातबेदः। था च वहं मित्रमहिशक्तित्वान् स्वं दूतः कृविरंसि प्रचेताः तर्नुनपात् प्य ऋतस्य यानान् मध्यां समुक्षन्तस्यदया सुजिह्न । मन्मानि धीमिष्ठत युज्ञमृन्धन् देवत्रा चं कृणुस्रव्दरं नेः

षाजुह्वान ईंडची वन्युश्रा याद्याने वसुभिः सजीपाः । स्वं देवानामसि यह होता स एनान् यचीपितो यजीयान् 11 & 11 प्राचीनं बर्हिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या वृश्यते अधे अहास् । ब्यु प्रथते वितरं वरीयो देवेश्यो खाईतये स्योनस् उयर्चस्वतीहार्विया वि श्रयन्तां पतिम्यो न जनयः शुम्भमानाः । देवीं हारो बृहतीविश्वामिन्वा देवेम्यो अवत सुप्रायुणाः 11 19 11 षा सुष्वयन्ती बजुते छुपाके छुषासानका सदतां नि योनी। हिट्ये योषणे बृहती सुरुक्ते प्रधि श्रियं शुक्रपिशं द्धाने H & II दैब्या होतारा प्रथमा सुवाचा मिमाना युद्धं मनुष् यर्जध्यै। श्रुचोदयन्ता विद्धेषु कारू प्राचीनं ज्योतिः प्रदिशां दिशन्तां 11 9 11 था नो यु भारती त्यमेतिवडा मनुष्वदिह चेतयन्ती । 10118 तिस्रो देवीर्बहिरेदं स्योनं सरस्वतीः स्वपंसः सद्दन्तास् 11 6 11 य इमे बावांपृथिवी जनित्री रूपैरपिंशद् भुवनानि विश्वां। त्रमुख होतरिषितो यजीयान् देवं स्वष्टारिमह येचि विद्वान् 11 9 11 हपावस्त समन्यां समुद्रजन् देवानां पार्थं ऋत्था हवींषि । चनुस्पतिः शामिता देवो श्राप्तिः स्वदंनतु हुव्यं मधुना घृतेन सुबो जातो व्यमिमीत यज्ञमाप्तिर्देवानामभवत् पुरोगाः। श्रुस्य होतुः प्रशिष्युतस्य वाचि स्वाहाकृतं N 33 11 [ 312 ] द्धावरंदन्तु देवाः

## 11 83 H

मानिः —गरुत्मान् ॥ देवता —सर्गविषनारानम् ॥ अन्दः — १, ३ जगती, २ आस्तारपञ्किः, ४, ७, ८ अनुष्टुप्, ५ त्रिष्टुप्, ६ पथ्या पञ्चिः, ९ भुरिग्जगती, १०, ११ निचृद्गायत्री ॥

खुदिहि मद्धं वर्रणो द्वियः कृविवैचौभिरुप्रैनि रिणामि ते विषम् । खातमखातमुत सुक्रमंप्रमुमिरेव धन्वित्र जीजास ते विषम् ॥ १

| The state of the s |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यत् ते अपीदकं विषं तत् तं पुतास्वंप्रभम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| गुड़ामि ते मध्यमसुत्तमं रसमुतावमं भियसा नेशदादु ते ॥ २ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वृषा मे रवो नर्भसा न तन्युत्रुक्रमेर्या ते वर्चसा बाधु आर्दु ते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्रद्धं तमस्य नृभिरमभं रसं तमसह्य ज्योतिरदेतु स्पैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चर्चंषा ते चर्चहेनिम विषेणं हिनम ते विषम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| महें ख्रियस्व मा जीवीः प्रत्यगुरुवेतु वा विषम् ॥ ४॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कैरात पृश्व वपंत्रण्य बञ्च था में ऋणुतासिता प्रतीकाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मा मे सर्युः स्ताम।नुमपि ष्ठाताश्चावयन्तो नि विषे रमध्वम् ॥ ५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मुसितस्यं तैमातस्यं बुझोरपोदकस्य च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सात्रासाइस्याइं मुन्योरव ज्यामिव धन्वनो वि सुद्धामि रथाँईव ॥ ६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| भार्षिगी च विर्षिगी च पिता चं माता चं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विश्व वेः सुवेतो बन्ध्वरसाः किं करिष्यथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उरुगुबाया द्वाहता जाता दास्यासिक्च्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रतक्कं दृदुर्वीणां सर्वीसामर्सं विषम् ॥ ८ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| क्यां शावित तदंत्रवीद् गिरेरंवचरान्तिका ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| याः काश्चेमाः स्विनित्रिमास्तासीमर्सतमं विषम् ॥ ९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ताबुवं न ताबुवं न घेत् स्वमंसि ताबुवंम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ताबुवेनार्सं विषम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| तुस्तुवं न तुस्तुवं न वेत् स्वमसि तुस्तुवम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| त्रस्तुवेनार्सं विषम् ॥ ११॥ [ ३१३ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 11 88 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कावि:शुकः ।। देवतावनस्पतिः ॥ जन्दः१, २,४, ६, ७,६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अतुन्दुप्, ३, ४, १२ मुरिगतुन्दुप्, ८ त्रिपदा विराहतुन्दुप्, १० निच्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बृहती, ११ त्रिपदा साम्नी त्रिष्टुप्, १२ खराडनुष्टुप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सुपर्यास्त्वान्वविन्दत् सुक्रस्त्वाखन्तुता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| दिन्तीपधे स्वं दिन्तन्त्मवं कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                 | AND AND ASSESSED. |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| भवं जिह यातुषानानवं कृत्याकृतं जिह ।            |                   |
| जाको सह मानुवानाम श्रद्धाकृत आह ।               |                   |
| अथो यो श्रहमान् दिप्तिति तमु स्वं ज्ञांबधे      | 0 5 A             |
| रिश्यस्येव परीशासं परिकृत्य परि त्वचः ।         | Po in a state of  |
| कृत्यां कृत्याकृते देवा निष्कमिव प्रति सुब्बत   | n s n             |
| अनं: कुत्यां कृत्याकृते हस्त्गृद्ध परा गय ।     | THE STREET        |
| समुचमस्मा था घेडि यथा कृत्याकृतं हर्नत्         | 181               |
| कृत्याः सन्तु कृत्याकृते श्रापथाः शपथीयते ।     |                   |
| सम्बो र्यास्त वर्षनी क्राया क्रिया वर्षा        | La fall Triba     |
| सुखो रथइव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः        | 11 4 11           |
| यदि सी यदि वा प्रमान कृत्यां चकार पाष्मने ।     |                   |
| त्तामु तस्मै नयामस्यश्वमिवाश्वाभिश्वान्या       | пен               |
| यदि वासि देवकृता यदि वा पुरुषे: कृता।           |                   |
| तां खा पुनर्ययामुसीन्द्रीय सुयुजां व्यस्        |                   |
|                                                 | 11 0 11           |
| षद्रे पृतनाषाट् पृतनाः सहस्व ।                  | WES STILL         |
| पुने: कृत्यां कृत्याकृते प्रतिहर्रणेन हरामसि    | H C H             |
| कृतंब्यघनि विध्य तं यश्चकार् तमिन्नंहि ।        | 11570 3 115       |
| च स्वामचंकुषे वृथं वृथाय सं शिशीमहि             | 191               |
| पुत्रह्व पितरं गर्झ स्वजह्वाभिष्ठितो दश ।       | i i maria         |
| बन्धमिवावकामी गंडळ कृत्ये कृत्याकृतं पुनः       | W 00 W            |
|                                                 | 11 90 11          |
| डर्रेगीवं वार्ययभिस्कन्दं मृगीवं।               |                   |
| कृत्या कर्तारमुख्युत                            | 11 33 11          |
| इच्वा ऋनीय: पततु चार्वा प्रथिवी तं प्रति ।      | THE SHAPE         |
| सा तं मृगमिव गृह्वातु कृत्या कृत्याकृतं पुनः    | 11 35 11          |
| श्रुप्तिरिवेतु प्रतिकृतमनुकृतामिवोदकम्।         | 25                |
|                                                 | w [ 219 ]         |
| सुस्तो रथहव वर्ततां कृत्या कृत्याकृतं पुनः ॥ १३ | 11 [ 518 ]        |

#### 11 84 11.

ऋषिः—विश्वाभितः ॥ देवता—मधुका श्रोषधिः ॥ छन्दः—१—३, ६, १०, ११ अतुष्द्वप्, ४ पुरस्ताद् वृहती, ४, ७—९ सुरिगतुष्दुप् ॥

| एकां च में दर्श च मेऽपवकारं बोबबे।          | MERCHEL MESCONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| महतंजात महताविशे मधु में मधला करः           | * H Y H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| द्वे चे मे विश्वतिश्च मेऽपवकार बोक्षे।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ऋतजात ऋतावरि मधु मे मध्ता करः               | nelsung Propini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तिस्त्रश्च मे श्रिशक्च मेऽपवकार जोक्ये।     | 260000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                             | ing and the state of the state |
| ऋतजात ऋतावि मधु मे मधुला करः                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| चतंस्त्रश्च मे चःवार्दिशचं मेऽपव्कारं भोषधे | AND THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ऋतंजात ऋताविश् मधु मे मधुला करः             | 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पुञ्ज च मे पञ्चाशक मेऽपवकार कोवधे।          | alumed Manyel and<br>alumed Many 10.40m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ऋतंजात ऋतावरि मधु मे मधुला करः              | na n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| षट् च मे षृष्टिश्च मेऽपवृक्तार घोषधे।       | ziskinzin ciziketekk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ऋतंजात ऋतंवरि मधुं मे मधुला करः             | ичи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सुस च मे समुतिश्च मेऽपवुकार श्रोषधे।        | And a spill of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ऋतंजात ऋतावरि मर्च मे मधुला करः             | 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| मुष्ट च मेऽशीतिश्रं मेऽपवकार बोवने।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ऋतंजात ऋतावारे मधु में मधुका करः            | etalogic man place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| नवं च मे नव्तिश्च मेऽपवृक्षारं श्रोषचे।     | A B B C B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                             | think the last last                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ऋतंजात ऋतावरि मधु मे मधुना करः              | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दश च मे शतं च मेऽपवृक्तारं भोषधे।           | के विकास के अपने विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ऋतजात् ऋतावरि मधुं से मधुला करः             | Server Co. H. to H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| शतं च में सहसं चापवकारं भोषभे।              | Macking to the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ऋतजात ऋतावरि मधु मे मधुबा करः               | 11 22 11 [ 214 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### 11 88 11

मानिः—विश्वामित्रः ॥ देवता— एकवृषः ॥ छन्दः— १, ४, ५,७—१० दिपदः साम्न्युध्यिक्, २, ३, ६ दिपदाऽऽसुर्यनुः इप्, ११ दिपदाऽऽसुरी गायत्री ॥

| यर्थेकृत्वोऽसि सजार्सोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 2.3  |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | U   | 3    | 11    |
| यदि द्विवृषोऽसिं सृजार्सोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | D   | 2    | á     |
| यदि त्रिवृषोऽसिं सृजार्सोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H   | 8    | 10    |
| बदि चतुर्वृषोऽसि मृजार्सोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 8    | 20 12 |
| यदि पब्चवृषोऽसि सृजार्सोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 4    |       |
| यदि पद्वृषोऽसि मुजार्सोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H   | 4    | is    |
| यदि सम्बुषोऽसि मृजार्सोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | H   | 6    | 1)    |
| THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE | H   | 6    | u     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 9    | HETE  |
| यदि दशवुषोऽसि मूजार्सोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3   |      | D     |
| यद्येकाव्योऽसि सोऽपोदकोऽसि ॥ ११ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8   | 13   | 1     |
| A D D A STORY STREET STREET                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 363 | 2014 | -     |

## 11 20 11

ऋषिः—मयोभूः ॥ देवता—मद्याजायां ॥ अन्दः— १ — ६ त्रिण्डुप्

तें ऽवदन् प्रथमा ब्रेग्निकित्वेषे ऽक्र्पारः सिक्को मित्रिका ।

बिद्धहरास्तर दुमं मयोभूरापो देवीः प्रथमका ख्रतस्य ॥ १ ॥
सोमो राजा प्रथमो ब्रेग्निवाया प्रनः प्रायं छ्वदह्नयीयमानः ।

ख्रन्वितिता वर्षयो मित्र सांसीद्विभिद्यति हस्तुगृक्षा निनाय ॥ २ ॥
हस्तिनैव माद्यं साधिरस्या ब्रग्नजायेति चेदवीचत् ।
न दूतीय प्रहयी तस्य एषा तथा राष्ट्रं गुपितं चुन्नियस्य ॥ ६ ॥
यामाहुस्तारंकैषा विकेशीति दुष्छुनां प्राममव्ययमानाम् ।
सा ब्रग्नजाया विद्वेशीति दाष्ट्रं यश्च प्रापादि सुग्न हक्क्षामान् ॥ ॥ ॥

| ब्रुग्रचारी चरति वेविष्ट् विष्: स देवानी सव्योक्सक्स् ।                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तेनं जायामन्वविन्दद् बृहस्पतिः सोमेन नीतां जुहुर् न देवाः ॥ अ॥                                          |
| देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्वे सम्भूषयुस्तपंता वे निषेद्वः ।                                               |
| मीमा जाया बाह्यस्योपनीता दुर्घा दंशाति पर्मे व्योमन् ॥ ६ ॥                                              |
| भामा जाया ब्राह्मणस्यापनाता दुषा दुषात पर्मे व्योमन् ॥ ६ ॥<br>ये गर्मा श्रवपद्यन्ते जगुद् यचापलुष्यते । |
| बीरा ये दुद्धन्ते मिथो ब्रह्मजाया हिनस्ति तान्                                                          |
| हत यत् पतंत्रो दर्श खियाः पूर्वे अवाह्मणाः । कार्याः                                                    |
| ब्रह्मा चेद्रस्तमप्रहीत् स एव पतिरेक्षा                                                                 |
| बाह्यस एव पतिने राजन्यों न वैश्यः।                                                                      |
| तत् सूर्यः प्रबुवलेति पुरुवश्यो मानुवेश्यः                                                              |
| पुनुवै देवा बंददुः पुनर्मनुष्यां अददुः ।                                                                |
| 3 2                                                                                                     |
|                                                                                                         |
| 2-                                                                                                      |
| कर्ज राथुक्या मुक्त्वीरुगायमुपासते                                                                      |
| नास्य जाया शतवाही कंत्याची तत्त्वमा शये।                                                                |
| यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या                                                             |
| न विक्या: पृथुशिरास्तिसम्न् वेश्मनि जायते ।                                                             |
| यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या                                                             |
| नास्यं श्रता निष्कप्रीवः सूनानामेत्यप्रतः ( कि कि विकास                                                 |
| यस्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या                                                             |
| नास्य श्वेतः कृष्णुकर्णी धुरि युक्तो महीयते ।                                                           |
| यश्मिन् राष्ट्रे निरुध्यते ब्रह्मजायाचित्या                                                             |
| नास्य चेत्रे पुष्कृरिया नायडीकं जायते विसंस् । हे प्रकृत किर्ना                                         |
| यहिमन् राष्ट्रे निकृष्यते बह्मजायाचित्याः कार्याः विकास                                                 |
| नासी प्रश्चि वि दुहिन्ति थेऽस्या दोहंमुपासंते । हा अंग्रहास्तर क्रिक्                                   |
| यस्मिन् राष्ट्रे निकृष्यते ब्रह्मजाया विस्था                                                            |
| Actual Tick was a definant and                                                                          |

नास्यं धेतुः कंत्याखी नानुड्यान्त्संहते धरंम् । विज्ञानियंत्रं ब्राह्मयो राष्ट्रि वसंति पापया ॥

। ३६ ॥ [ शह ]

# 11 36 11

| ऋषिःमयोभूः ॥ देवता बद्यागवी ॥ खन्दः १ १, ६, ७                | . 30-        |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| १२, १४, १५ अतुष्दुप्, ४ मुरिक् त्रिष्टुप्, ५, ८, ९, १३ त्रि  | दुष् ॥       |
| नैतां ते देवा चंदबुस्तुम्यं नृपते चर्तवे।                    |              |
| मा बांद्ययस्यं राजन्य गां जियस्सो अनुध्यास्                  | 11 9 11      |
| श्रवदुंग्धो राजुन्यः पाप श्रारमपराजितः।                      | THE LINE AND |
| स ब्रांख्यस्य गामंचाद्य जीवानि मा यः                         | 11 7 11      |
| प्राविधिताघविषा पृदाकूरिव चर्मणा।                            | i tan        |
| सा बाह्यस्य राजन्य तृष्टेषा गीरनाया                          | 11 2 11      |
| निवें चुत्रं नयति हन्ति वचें।ऽभिरिवारव्धो वि दुनोति सर्वम् । |              |
| यो बाह्यणं मन्यते असमेव स विषस्य विवित तेमातस्य              | U 8 U        |
| य एनं हान्ते मुद्धं मन्यमानो देवप्रीयुर्धनंकामो न चित्तात्।  | E PAR        |
| सं तस्येन्द्रो हृद्ये ऽ शिमिन्ध उमे एनं हिष्टो नमसी चरन्तम्  | 11 11        |
| न नाम्यो हिंसित्रयो कि भियतं नोरिव ।                         | osh re       |
| सोमो संस्य दायाद इन्द्री सस्याभिशस्तिपाः                     | nen          |
| श्रुतापाष्ट्रां नि गिरिति तां न संक्वोति निःस्तिदंत् ।       |              |
| भन्नं यो बुद्यायां मुल्वः स्वाह वािति मन्यते                 | 11 0 11      |
| जिह्ना ज्या भवति कुल्मलं वाङ्नांडीका दन्तास्तपंसाभिदिंग्धाः  |              |
| वेभिन्ना विश्वति देवपीयून् इद्वेषेन् भिट्टेवज्तैः            | 11611        |
| तीच्येषवी बाह्यया हेतिमन्ती यामस्यन्ति शरुब्यां न सा मृष     | 1            |
| श्रनुहाय तपसा मृन्युनां चोत दूराइवं सिन्द्रस्थेनम्           | H f H        |
| वे सुद्दस्मराज्यातेन् दश्याता द्वत ।                         |              |
| ते व्राष्ट्रम्य गां जुम्ध्या वैतह्य्याः पराभवन्              | 10 11        |

| The first term of the first te | the second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| गौरेव तान् हुन्यमाना वैतह्ब्याँ श्रवातिरत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ये केसरप्रावन्धायाश्चरमाजामपेचिरन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एकशतं ता जनता या भूमिन्यभूनुतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 33 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मुजां हिंसिया ब्रह्मणीमसंमुख्यं पराभवन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| देवपीयश्चरित मधीन महाना र्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 35 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| देवपीयुश्चरित मर्थेषु गरगीयों भवस्यस्थिभूयान् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यो ब्राह्मणं देववन्धुं हिनस्ति न स पितृयाणुमप्येति लोकम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 3 3 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| नाम मा पार्याया सामा दायाद उद्यते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हुन्तामिशुस्तेनद्वस्तथा तद् वेधसी विदुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इषंरिव दिग्धा नृपते पृदाकृशिव गोपते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सा ब्रांब्यणस्येषुंर्घोरा तया विध्यति पीर्यतः ॥ १५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [815]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# 11 29 11

ऋषि:-मयोभू: ॥ देवता-ब्रह्मगवी ॥ अन्द:- १, ३-६, ८-१४ अनु•दुप्, २ विराट् पुरस्ताद्बहती, ७ विराद्धपरिष्टाद्बहती ॥

| श्रुतिमात्रमवर्षन्त नोदिव दिवमस्पृशन् ।              | The second |
|------------------------------------------------------|------------|
| मृग् हिंसिस्वा सृम्जया वैतहब्याः पराभवन्             | 11 9 10    |
| ये बुहस्सामानमाङ्गिसमापैयन् ब्राह्मणं जनाः।          |            |
| पेख्नस्तेषामुभयाद्रमधिस्तोकान्यावयत्                 | H 2 II     |
| ये ब्राह्मणं प्रत्यष्ठीवृन् ये वास्मिन्छुल्कमीषिरे । | 4 7 11     |
| श्रुवस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान् खादन्त श्रासंते     | něn        |
| ब्रह्मगुवी पुच्यमाना यावृत् सामि विजक्षहे ।          |            |
| तेजो राष्ट्रस्य निहीन्त न वीरो जायते वृषा            | 11.811     |
| क्रमस्या खाशसनं नुष्टं पिशितमस्यते ।                 |            |
| चीरं यदस्याः पीयते तद् वै पितृषु किल्विषम्           | 11411      |
| रुपो राजा मन्यमानो बाह्ययां यो जिवत्सति।             |            |
| परा तत् सिंच्यते राष्ट्रं बाह्यायो यत्रं जीयते       | HEL        |

| ब्रुष्टापदी चतुर्ची चतुःश्रोत्रा चतुर्देतुः ।                 | LOTE STADIST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| द्वयास्या द्विजिद्धा भूत्वा सा राष्ट्रमव धूनुते ब्रह्माज्यस्य | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तद् वे गृष्ट्रमा स्विति नावं भिन्नामिवोद्कम्।                 | EFE IS STOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ब्रह्माणुं यत्र हिंसीन्त तद् राष्ट्रं हेन्ति दुच्छुना         | 11 6 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तं वृत्ता अप सेथन्ति ब्ल्यां नो मोप गा इति ।                  | Target Ruffers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यो ब्राह्मग्रस्य सद्धनम्भि नारंदु मन्यते                      | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बिषमेतद् देवकृतं राजा वर्गोऽनवीत्।                            | in his figure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| न ब्राह्मणस्य गां जम्भवा राष्ट्रे जागार कश्चन                 | 11 30 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नवैव ता नवतयो या भुमिन्येष्रुत ।                              | WE PER TREE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| युजां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसंभुव्यं पराभवन्                    | 11 99 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यां मृतायानुब्झान्ति कूर्यं पद्योपनीम् ।                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तद् वे ब्रह्मज्य ते देवा उपस्तरंगमञ्जवन्                      | 11 35 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अर्थूणि कृपमाणस्य थानि जीतस्य वावृतः।                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तं वै ब्रह्मज्य ते देवा ऋषां भागमधारयन्                       | 11 93 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| येन मृतं स्नुपर्यान्ति इमर्श्रीण येन्।न्दते ।                 | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तं वे बहाज्य ते देशा श्रापां माग्रमधारयन                      | II AS M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| न वृषे मैत्रावरुणं ज्ञह्मज्यमुभि वर्षति।                      | n u I nan T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नास्मै सामितिः कल्पते न मित्रं नयते वर्शम्                    | 11 34 11 [ 818 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                               | THE RESERVE TO THE PARTY OF THE |

# 11 20 11

वृच्चेषीको दुन्दुमिः संविनायन् वानस्प्रयः संस्तेत वृच्चियामिः। वाचं चुणुवानो दुमर्यन्रस्परनान्तिसंहर्द्दंव लेष्यन्तिमे तंस्तनीहि ॥ १॥ सिंहर्द्वास्तानीद् द्रुवयो विबंद्धोऽभिकृन्दंत्रृष्टमो वाश्चितामित। वृष्टा स्वं वर्ष्रयस्ते सुपरनां पुन्दस्ते श्रुष्मो श्रीममातिष्टाहः ॥ २॥

बुषेव यूथे सहसा विदानो गुब्यक्विम र्वव सन्धनाजित्। शुचा विध्य हृद्यं परेषां हित्वा प्रामान् प्रच्युता यन्तु शत्रवः 11 3 11 संजयन् प्रतना कर्ष्वमायुर्ग्धा गृह्यानी बंहुचा वि चह्त । देवीं वार्च दुन्दुम् मा गुरस्व वेधाः शत्रूंखासुपं भरस्व वेदः 11 8 11 दुन्दुभेवां चं प्रयंतां वदंन्तीमाश्रण्वती नाथिता घोषेबुद्धा । नारी पुत्रं धावत हस्त्गृद्धामित्री मीता समरे वधानाम् 11 4 11 पूर्वी दुन्दुभे प्रवदासि वाचं भूम्याः पृष्ठे वद रोचमानः। श्रमित्रमेनामभिजञ्जमानो द्यमद् वद दुन्दुभे सूनृतावत् H & H श्चन्त्रेमे नर्मसी घोषों प्रस्तु पृथंक् ते ध्वनयो यन्तु शीमम्। श्रमि कन्द स्तुनयोशिपानः श्लोकुकृत्मित्रत्यीय स्वधी ll o ll भौमिः कृतः प्र वदाति वाचुमुद्धवय सत्वनामायुभानि । इन्द्रमेदी सर्वना नि ह्वयस्व मित्रैरमित्रा भवं जङ्घनीहि 11 6 11 संकन्दंनः प्रवदो भृष्णुवेषाः प्रवेदकृद् बहुचा प्राप्तवोषी। श्रेयों वन्वानो वुयुनानि विद्वान् कीर्ति बहुभ्यो वि हर द्विराजे 11 8 11 श्रेयं केतो वसुजित् सहीयान्संप्रामृजित् संशितो ब्रह्मंणासि । श्चंश्रुनिव प्रावाधिषवेण अदिगुंब्यन् दुन्दुमेऽधि नृत्यु वेदः 11 90 11 सुत्रुषाण्नीषाढंभिमातिषाहो गुवेषणाः सहमान वृद्धित् । वाग्वीव मन्त्रं प्र भरस्व वाचं सांप्रामजित्यायेषुसुद् वंदेह म्राच्युत्र समदो गर्मिष्टो मृधो जेता पुरप्तायोध्यः। इन्द्रेण मुस्रो विदयां निचिक्यद्धृद्द्योतंनो द्विषतां याहि शीमम् 11 35 11 [ 814 ]

#### 11 38 11

ऋषिः— त्रक्षा ॥ देवता—वानस्यत्यो दुन्द्विमः; १०—१२ आदित्यादयः ॥ इन्दः— १, ४, ५ पथ्या पङ्किः; २, ३, ७—१० अतुन्द्वप्; ६ जगती; ११ वृहतीनमां त्रिन्द्वपु; १२ त्रिपदा यवमध्या गायत्री ॥

| विहंदयं वैमनुस्यं वदामित्रेषु दुन्दुमे ।                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विद्वेषं करमंशं भ्यम्मित्रेषु नि दंध्मस्यवैनान् दुन्दुमे जहि ॥ १ ॥                                                           |
| बुद्धेपमाना मनसा चर्चुषा हद्येन च।                                                                                           |
| धार्वन्तु विभ्यंतोऽमित्राः प्रत्रासेनाज्ये हुते ॥ २ ॥                                                                        |
| वानस्पत्यः संभूत विश्वियांभिर्विश्वगोत्र्यः ।                                                                                |
| मुत्रासम्मित्रेभ्यो वदाज्येनाभिषारितः ॥ ३ ॥                                                                                  |
| यथा मुगाः संविजन्तं बार्ण्याः पुरुषादि ।                                                                                     |
| प्वा स्वं दुन्दुभेऽमित्रानुभि कन्दु प्र त्रांस्याथीं चित्तानि मोहय ॥ ४ ॥                                                     |
| यथा वृकादजावयो धार्वन्ति बहु विभयतीः।                                                                                        |
| प्वा त्वं दुन्दुमें Sमित्रानुभि कन्द्र प्र त्रांप्याथी चित्तानि मोहय॥ ५॥                                                     |
| यथा इयुनात पंतित्रिणः संविजन्ते श्रहंदिवि सिंहस्यं स्तनथोर्थया ।                                                             |
| प्वा त्वं दुन्दुमेऽमित्रांनुभि क्रन्दु प्र त्रांस्याथी चित्तानि मोहय ॥ ६ ॥                                                   |
| परामित्रांन् दुन्दुभिनां हरियस्याजिनेन च।                                                                                    |
| सर्वे देवा श्रतित्रसन् ये सँग्रामस्येशते ॥ ७॥                                                                                |
| वैरिन्द्रः मुक्रीडंते पद्वावैरञ्जाययां सह ।                                                                                  |
| तैर्मित्रांस्रसन्तु नोऽमी ये यन्थंनीकृशः ॥ ८॥                                                                                |
| ज्यावोषा दुन्दुमयोऽभि क्रीशन्तु या दिशः।                                                                                     |
| सेनाः पराजिता युतीर्मित्राणामनीकृशः ॥ ९॥                                                                                     |
| बादिख्य चचुरा दःस्व मरीच्योऽर्च घावत ।                                                                                       |
| TIMESTY - C 12 CM                                                                                                            |
|                                                                                                                              |
| यूयमुमा मेरतः प्रक्षिमातर् इन्द्रेण युजा प्र मृंगीत् शर्त्रून् ।<br>सोमो राजा वर्रुणो राजां महादेव उत मृत्युरिन्द्रं: ॥ ११ ॥ |
| पता देवसेनाः स्थेतेन्यः न्येन्यः                                                                                             |
| प्ता देवसेनाः स्पैकेतवः सर्वेतसः ।<br>श्रमित्रान् नो जयन्तु स्वाहां ॥ १२ ॥ [ शह ]                                            |
| श्रामत्रान् ना जयन्तु स्वाहां ॥ १२ ॥ [ श्रा६ ]                                                                               |

# 11 27 11

खिः-भृग्विङ्गराः ॥ देवता-तक्मनाशनः ॥ छन्दः- १ सुरिक् त्रिष्टुप्; २ त्रिष्टुप्; ३, ४, ६-१४ अनुष्टुप्, ५ विराट् पथ्या बृहती ॥

| 6                                                                      |       |
|------------------------------------------------------------------------|-------|
| श्चारिनस्त्वमानुमपं वाधतामितः सोमो प्रावा वरुंगः पूतद्त्वाः ।          |       |
| विदिविद्धिः समिन् शोषाचार पान ने विद्याः प्रतिवाः ।                    |       |
| विदिविद्धिः समिष्धः शोश्चचाना त्रप् द्वेषीस्यमुया भवन्तु ॥ १           | H ·   |
| श्चयं यो विश्वान् हारितान् कृष्णोध्युंच्छोत्त्रयं सुविनरिवाभिदुन्वन् । |       |
| ज्या ह तक्मश्रासा हि भ्या अधा न्यहरूधगरू वा प्रोटि                     | H     |
| यः पर्वः पार्ष्याऽवध्वसङ्वारुगाः।                                      |       |
| त्त्वमानं विश्वभ्रावीर्याध्यक्षत्रं 🚗                                  |       |
| श्रधराञ्चं प्र दियोमि नमः कृत्वा तक्मने ।                              | U     |
| श्वकरभरस्यं मधिहा प्रचीन सर्वातान                                      |       |
| श्रीकी प्रका गर्नेन्य के विषय                                          | II    |
| श्रोको घस्य मूर्जवन्त श्रोको ग्रस्य महावृषाः।                          |       |
| यावज्जातस्तं कमंस्तावानिस् बर्लिहकेषु न्योच्यः ॥ ५।                    | 1     |
| तक्मन् ब्यां वि गंद ब्यंङ्ग् भृति यावय ।                               |       |
| ्दासी निष्टक्वरीमिच्छ तां वज्रेण समर्पय                                |       |
| न्तरमुन् सूर्जवतो गच्छ बर्लिहकान् वा परस्तराम ।                        | 5 100 |
| -श्रद्धांमें इक्ष प्रफर्व ता तंत्रमन जीन प्रचित                        |       |
| महावृषान् मूर्जवतो बन्ध्वद्धि पुरेश्य ।                                |       |
| प्रतानि तक्मने ब्रमी ग्रह्मकाती वर क्या                                |       |
| श्चान्यचेत्रे न रमसे वृशी सन् मृडयासि नः।                              |       |
| व्याप्त पार्था व्याप्त मुख्यास नः।                                     |       |
| श्च मूद् प्रार्थेस्त्कमा स गमिन्यति बल्हिकान् ॥ ३॥                     |       |
| यत् त्व शाताऽया रूरः सह कासावेपयः।                                     |       |
| भीमास्त तक्मन् हेत्यस्ताभिः स्म परि वृक्षाभ नः                         |       |
| मा स्मतान्त्सखीन् कुरुथा बलासं कासमुद्याम ।                            |       |
| मा स्मातारग्रहः प्रसन्न ३३५                                            |       |
| ा ११॥                                                                  |       |

| तक्मन् आत्रां बुलासेन स्वद्धा कार्सिकया सह । |                |
|----------------------------------------------|----------------|
| पाष्मा आर्वध्येया सह गण्छासुमर्खं जनम्       | 11 35 11       |
| तृतीयकं वितृतीयं संदुन्दिमुत शार्दम्।        |                |
| तुक्मानं श्रीतं कुरं प्रेष्मं नाशय वार्षिकम् | ा १३ ।।        |
| गुन्धारिभ्यो मूजवृद्धयोऽङ्गभ्यो मगर्धभ्यः ।  |                |
| प्रैच्यन् जनमिव शेवधि तुक्मानं परि दद्मसि    | 11 38 11 [413] |

## 11 23 11

ऋषिः—काण्यः ॥ देवता—इन्द्रादयः ॥ छन्दः—१- १२ अनुष्डप्ः १३ विराडनुष्टुप् ॥

| श्रोते मे चार्वाष्ट्रियी घोतां देवी सरस्वती।       |    |     |     |
|----------------------------------------------------|----|-----|-----|
| भोती मु इन्द्रंश्चाग्निश्च किमि जम्मयतामिति        | 11 | 9   | ID. |
| श्रुस्येन्द्रं कुमारस्य किमीन् धनपते जहि।          |    |     |     |
| हुता विश्वा श्ररांतय हुप्रेणु वर्चसा मर्म          | H  | 2   | 10  |
| यो श्रुचयौ परिसपैति यो नासे परिसपैति ।             | -  |     |     |
| दुतां यो मध्यं गच्छंति तं किर्मि जम्मयामसि         | 11 | 3   | P   |
| सरूपो हो विरूपो हो कृष्णो हो रोहितो हो।            |    |     |     |
| बुभुश्च बुभुक्षेश्च गृधः कोक्श्च ते हताः           | 11 | 8   | Ra  |
| ये किमयः शितिकचा थे कृष्णाः शितिबाह्यः।            |    |     |     |
| ये के च विश्वकंपास्तान् किमीन् जम्भयामास           | 11 | 4   | 10  |
| उत् पुरस्तात् सूर्वं एति विश्वदेष्टो ब्रदष्ट्रहा । |    |     |     |
| द्रष्टांश्च प्रबद्धांश्च सर्वीश्च प्रमृणन् किमीन्  | 11 | Ę   | 11. |
| वेवांषासः कष्कषास एज्याकाः शिपविरनुकाः ।           |    |     |     |
| द्रष्ट्र हुन्यतां किमिन्तादृष्टश्च हुन्यताम्       | 11 | 9   | 162 |
| हतो येवाषुः किमीयां हतो नदिनुमोत ।                 |    |     |     |
| सर्वेत् नि मेन्म्याकेरं दुषद्। खल्वेहिव            | I  | 1 6 | 10  |
|                                                    |    |     |     |

|                                                |     | -     | 28/4 |
|------------------------------------------------|-----|-------|------|
| त्रिया विक्कुदं किमि सारङ्गमर्जनम्।            |     | V Zan | 1    |
| श्रुणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चाम् यिष्ठ्यरः      |     | 11 9  | 10   |
| श्राश्त्रिवद् वः किमयो हन्मि कण्ववज्जमद्भिवत्। |     |       |      |
| श्चारत्यस्य ब्रह्मणा सं पिनव्यदं किमीन्        | U   | 90    | 13-  |
| इतो राजा किमीणामुतैषां स्थापतिर्द्धतः।         |     |       |      |
| द्वतो हतमाता किमिहैतश्राता हतस्वसा             | B   | 99    | 11   |
| हतासी श्रस्य वेशसी हतासः परिवेशसः।             |     | Mari  | u    |
| अथो ये चुल्लुकाइव सर्वे ते किमयो हता:          | 11  | 93    |      |
| सर्वेषां च किमीणां सर्वासां च किमीणाम्।        |     | 1.    | 11   |
| श्मिनग्रयश्मना शिरो दहांम्यानिना मुखम् ॥ १३।   | , [ | भार   | 1    |
|                                                | -   |       | 1000 |

#### 11 88 11

न्त्रिषिः—अथर्वा ॥ देवता—१ सविता; २ अविनः, ३ वावापृथिवी; ४ वस्याः, ५ मित्रावरुषीः, ६ मरुतः, ७ सोमः, ८ वायुः, ९ सूर्यः, १० चन्द्रमाः, ११ इन्द्रः, १२ मरुतां पिताः, १३ मृत्युः, १४ यमः, १५ पितरः, १६ तताः, १७ ततामहाः ॥ अन्दः—१—१०, १२—१४ अतिशक्वरीः, ११ शक्वरीः, १४, १६ त्रिपदा (१) सुरिग्जगतीः, १७ त्रिपदा (१) विराद शक्वरीः ॥

स्विता प्रस्वानामधिपतिः स मावतु ।
श्राह्मन् श्रमण्याहमन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां
श्रीतिष्ठायामस्यां चिर्यामस्यामाकूर्यामस्यामाशिष्यस्यां
देवहूर्यां स्वाहां
श्रीनर्वनस्पतीनामधिपतिः स मावतु ।
श्राह्मन् श्रमण्यहमन् कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां
प्रतिष्ठायामस्यां चिर्यामस्यामाकूर्यामस्यामाशिष्यस्यां
प्रतिष्ठायामस्यां चिर्यामस्यामाकूर्यामस्यामाशिष्यस्यां
देवहूर्यां स्वाहां

| चार्वाप्रथिवी दावृगामधिपत्नी ते मावताम्।                           |          |
|--------------------------------------------------------------------|----------|
| श्रुहिमन् ब्रह्मण्युहिमन् कर्मण्युह्यां पुरोधायामस्यां             |          |
| विद्याम् स्यां चित्रवाम् स्यामाकूत्याम् स्यामाशिष्यस्यां           |          |
| देवहूरयां स्वाहा                                                   | 11 2 111 |
| वर्ष्योऽपामिषपितिः स मावतु ।                                       |          |
| श्चारिमन् ब्रह्मण्यारिमन् कमण्यास्यां पुराधायां मस्यां             |          |
| प्रतिब्ठायामस्यां चित्रयामस्यामार्क्षःयामस्यामाशिब्यस्यां          |          |
| द्वेवहूरयां स्वाहां                                                | 11 8:10  |
| मित्रावर्षया वृष्ट्या अधिपती मावताम् ।                             |          |
| श्चित्तिन् ब्रह्मण्यास्मन् कर्मण्यस्यां पुराधायां मस्यां           |          |
| प्रतिष्ठायामस्यां चित्रयामस्यामार्क्तःयामस्यामाश्रिष्यस्यां        |          |
| देवहूरया स्वाहा                                                    | 11 4 19  |
| मुद्दुः पर्वतानामधिपतयुस्ते मावन्तु ।                              |          |
| श्वाहिमन् ब्रह्मण्याहिमन् कमीण्यास्यां पुरोधायांमस्यां             |          |
| त्रतिब्ठायामुस्यां चिरयामुस्यामाकूर्यामुस्यामाश्चिष्यस्यां         |          |
| देवहूरयां स्वाहां                                                  | ॥ ६ ॥    |
| सोमों बीरुधामधिपतिः स मावतु ।                                      |          |
| श्चारिमन् वर्षाण्यस्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायांमुस्यां             |          |
| प्रीतिष्ठायामस्यां चित्रयामस्यामाकृत्यामस्यामाश्विष्यस्यां         |          |
| देवहूरया स्वाहा                                                    | 11 9 15  |
| नायुरन्तरिच्रस्याभिपतिः स मावतः।                                   |          |
| म्राह्मन् ब्रह्मण्यहिमन् कर्मण्यह्यां पुराधायाम्हरा                |          |
| त्रीति व्हायां मुस्यां चित्रयां मुस्यामार्क्त्यामुस्यामाशिष्यस्यां | 3        |
| देवहूरयां स्वाहा                                                   | II C II  |

| स्यंश्रद्धवामधिपतिः स मावतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्राहिमन् ब्रह्मण्याहिमन् कर्मण्यास्यां पुरोधायामस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मंतिष्ठायामस्यां चित्र्यामस्यामाकृत्यामस्यामाशिष्यस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| देवहृत्यां स्वाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रास्मिन् ब्रह्मण्यास्मिन् कर्मण्यस्यां पुरोधायाम्स्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रंतिष्ठायामस्यां चित्रयामस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ब्रेबहृत्यां स्वाहा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इन्द्रां द्विवोऽधिपतिः स्मावतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्राहेमन् ब्रह्मण्याहेमन् कर्मण्यहयां पुरावायाम्स्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| भाते ब्हायाम् स्यां चित्त्याम् स्यामाकूत्याम् स्यामाशिब्यस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| दवहूरयो स्वाही                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| मुहतां पिता पंशुनामधिपतिः स मावतु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्चारिमन् ब्रह्मण्यास्मन् कर्मण्यास्यां पुरोधायामस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रति व्हायामस्यां चित्रयामस्यामाकूर्यामस्यामाशिष्यस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Property and the second |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| मृत्युः प्रजानु।मार्षिपतिः स मावतु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रुस्मिन् ब्रह्मण्युस्मिन् कर्मण्युस्यां पुरोधायामुस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्रतिष्ठायामुस्यां चित्त्यामुस्यामाकूर्यामुस्यामाश्चिष्युस्यां विवद्यां स्वाहां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 1 19 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| युमः पिवृणामधिपतिः स मावतु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुहिमन् ब्रह्मण्युहिमन् कमैण्युह्यां पुरोधायामस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रतिष्ठायामस्यां चित्यामस्यामाकूत्यामस्यामाश्रिष्यस्यां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| देवहूरयां स्वाहां अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति । १४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                               | and the second second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पितरः परे ते मावन्तु । । एकान संस्थान                         | ीं भारत है के                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्चास्मिन् ब्रह्मेण्यस्मिन् कर्मेण्यस्यां पुरोधायाम्स्याः     | अर्थाम्य बल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रांतिष्ठायामस्यां चिर्यामस्यामार्कूत्यामस्यामाशिष्यस्या     | selv weigh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | n seem to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तुता श्रवरे ते मावन्तु ।                                      | e an East                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                               | enter, main                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| प्रतिब्ठायाम् स्यां चित्रयाम् स्यामाकूर्याम् स्यामाशिब्यस्यां | PERTSAGIA !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | 11.34.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ततस्ततामुहास्ते मावन्तु ।                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्चित्मन् ब्रह्मण्यस्मन् कमण्यस्यां पुरोधावामस्या             | गाम जाना व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| त्रिष्ठायाम्स्यां चित्र्यामस्यामाक्र्यामस्यामाश्रिष्यस्यां    | FIR (8) 14 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| देवहूरयां स्वाहां ॥ १                                         | ा [ द्राप्त ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ॥ २५॥ :                                                       | tali jada i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ऋषि:- मह्या ॥ देवता-योनिः, गर्भः, पृथिव्यादयः ॥ छन            | ₹:993                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अनुष्डप्, १३ विराट् पुरस्ताद्वृहती ॥                          | E1138614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | na institu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| शेषो गर्भस्य रेतोषाः सरौ पुर्णामिवा देवत् : कार्याः           | 1 6 A LIEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यथेयं पृथिवी मुही भूतानां गर्भमाद्ये ।                        | ing a like                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| प्वा दशाम तु गर्भ तस्म खामवसे हुवे                            | 11 5 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| गर्भ धेहि सिनीवालि गर्भ धेहि सरस्वति ।                        | na Jordanii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| गम व आधनामा घता पुष्करस्रजा                                   | HÍD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | n n je g li                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                               | y we the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | The second secon |

यद् वेदु राजा वर्ष्णो यद् वां देवी सरस्वती। ११ वर्ष १९४० है। ११६ यदिन्द्री बुबुहा वेदु तद् गुर्भुकर्गाः पिव ने हु । । । इस हिन् गर्भी श्रुस्त्रोषेषीनां गर्भो वनस्पतीनाम् । वनकात्राकाः विकास अधि तकन्द वीर्यस्य गर्भमा भेडि योस्याम् । क् हा अपन हरमपूर 1575 व वृषांसि वृष्णयावन् प्रजायुक्ता न्यासिसि । हा पर पर्वासिक हा वि जिहीन्व बार्डस्सामे गर्भस्ते योनिमा श्रायम् । विवाह सहस्र प्रकृ अदुष्टे देवाः पुत्रं सीमुपा अभयाविनम् इमनीयुगंग्य । एका हुन्। एका भातुः श्रेष्ठेन कृपेणुस्याः नावा ग्रीन्योः । कि कि कि कि कि कृष्टि किन् पुर्मांसं पुत्रमा ब्रेहिःदश्मे सासि स्त्वे का कियामकाम । एएक १९०० रवष्टः श्रेष्टेन रूपेणास्या नायाँ रावीन्योः । हिम् कृतिकृति । एक्ष्रेस हिम्बहरू पुनासं पुत्रमा बेहि दश्मे मासि स्तवे H 9月11日子 सवितः श्रेष्टेन रूपेणास्या नाया गुर्वान्योः । पुनां कं हुपुत्रसाः चेहिह्दस्यमे । मासिकास्त्रते । हुपुना शहनाः १५५६ ] ॥ द्ध संस्तारपड़ाक्तः, ९ वर्गा हेर्ह्यि व्यामी परातिवयाती, अरिंश-- बद्धा ॥ देवता-- १। मृतिः । ११ मृतिता - ३ १ १ वन्द्रः, ४ निविदः; ५ मकतः, ६ वदितिः का मानिष्यक्षात्रा स्वया । १० मानिका १० मोनिका । । १९३ मन्त्रिनी, समुद्रातिका मान्यका का अन्दिपदाऽइन्सेनियुक्त ॥ ह ॥२, ४, ६—८, १०, १३३ द्विपदा समानामत्या वृहती, हे हे ३ त्रिपदा मिन्सू मासत्री, १९ तिपदा पिपी विकासस्या हे हे हिन्ह पुरविष्णक्; १२ परातिशक्वरी चतुष्पदा जगतीम् बर्लेषि सबे समिष्ः स्वाहामिः अविहातिहाती सन्तामका विमे क्रिक युवक देवः सविता अञ्चानकारेमन्यक्षेत्रमृद्धियः द्वाद्या हर्षा माना रही। इन्द्रं वक्थामदान्यस्मिन् युक्ते मविद्वान् युन्त्रु सुबुक्तः स्वाह्य ।।

| मुषा युत्रे निविदः स्वाहां शिष्टाः परनीभिर्वहतेह युक्ताः ॥ ४ ॥        |
|-----------------------------------------------------------------------|
| छन्दांसि युज्ञे मुरुतः स्वाहां मातेवं पुत्रं पिष्टतेह युक्राः ॥ ५ ॥   |
| एयमंगन् बर्हिषा प्रोचंगीिभर्यंत्रं तंन्यानादितिः स्वाहां । ६ ॥ ६ ॥    |
| विष्णुर्युनकतु बहुधा तपार्यस्य सिमन् युज्ञं सुयुज्ञः स्वाहां 💮 ॥ 🥫 ॥  |
| स्वष्टां युनक्तु बहुधा जु रूपा श्रहिमन् युज्ञे सुयुज्ञः स्वाहां ।। ।। |
| भगो युनस्वाशिषो न्व स्मा श्राह्मन् युक्ते प्रविद्वान्                 |
| युनक्रु सुयुजः स्वाहां अध्यक्षिता विकास विकास विकास विकास             |
| सोमो युनक्तु बहुषा पर्वास्यसमिन् युज्ञे सुयुजः स्वाहां । १०॥          |
| इन्द्री युनक्तु बहुधा बीयाँचयुिमन् युज्ञे सुयुज्ः स्वाहां 💎 ॥ ११ ॥    |
| षश्चिनां ब्रह्मणा यातमुर्वाञ्ची वषट्कारेण युत्रं वर्धयन्ती ।          |
| बृहस्पते ब्रह्मणा याद्यवीक् युत्री श्रयं स्वीर्दं यजमानाय             |
| स्वाहां । १ । [ ५,५ ]                                                 |
|                                                                       |

#### 

ऋषिः—बह्या ॥ देवता—अग्निः ॥ छुन्दः— १ वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्, २ द्विपदा साम्नी भुरिगतुष्टुप्, ३ द्विपदाऽऽची वृहती, ४ द्विपदा साम्नी भुरिग्वृहती, ४ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुप्, ६ द्विपदा विराण्नामगायत्री, ७ द्विपदा साम्नी बहती, = संस्तारपङ्किः, ९ षट्पदाऽनुष्टुन्गर्भा परातिजगती,

# १०-१२ पुरवर्ष्यिक् ॥

| कुरवी मस्य समिन्नों भवन्त्यूर्थ्या शुका शोचीव्युक्ते।        |
|--------------------------------------------------------------|
| युमत्तमा सुप्रतीकः सस्नुस्तन्तप्रदर्भरो मुरिपाणिः । ॥ १॥     |
| देवो देवेषु देवः पृथो मनक्रि मध्या घृतेनं है । । र ॥         |
| मध्वा युज्ञं नचिति प्रयानो नराशंसी श्राप्तिः सुकृद् देवः     |
| संविता विश्ववार है कि उपाधिक उपाधिक है है कार्योक प्राथित ।  |
| भच्छायमेति शर्वसा घृता चिदीडांनी वहिन्नसंसा                  |
| श्रुप्तिः सुचौ अध्वरेषु प्रयचु स यंचदस्य महिमानम् रनेः ॥ ५ ॥ |
| त्ररी मन्द्राष्ट्रं प्रयत्तु वसंबुद्धातिष्ठन् वसुधातरश्च     |

| द्वारों देवीरन्वस्य विश्वे वृतं रंचन्ति विश्वद्वां                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| उत्वयच्यानेर्धाम्ना पर्यमाने ।                                                                                   |
| श्रा सुध्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्षेमं यज्ञमंबतामध्वरं नः ॥ ८ ॥                                                 |
| हैवा होता ज्यानेपनां ने क्लिक्स पुरास्त्रात विश्वास विश्वास                                                      |
| देवा होतार जध्वमध्वरं नोडग्ने जिल्लाभ गृंगत गृणता                                                                |
| नः स्विष्टये । अध्यक्षक प्रकार के प्राप्तिक विकेश अध्यक्षिक                                                      |
| विचो देवी बेहिरेदं सदन्तामिडा सरस्वती मही भारती गृणाना ॥ ९ ॥                                                     |
| -तबस्तरीपुमद्भुतं पुरुष्ठ । विक्रिते विक्रिक्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्वाप्तिक स्व |
| देव स्वष्टा रायस्पोषं वि ष्य नाभिमूस्य । १००० वि ।। १०००                                                         |
| वर्नस्पतेऽवं सृजा ररांगः। अने ए १४००० शामा हार ने प्रकार किया                                                    |
| समना देवेभ्यों श्रुग्निहेंब्यं शंमिता स्वद्यतु                                                                   |
|                                                                                                                  |
| भारते स्वाहां कृष्णिहे जातवेदः । अत्र सम्बद्धाः अत्र सम्बद्धाः । अत्र सम्बद्धाः अत्र सम्बद्धाः ।                 |
| इन्द्रांय युज्ञं विश्वें देवा हुविद्दिं जंबन्ताम् ॥ १२ ॥ [६।१]                                                   |
| व हर ॥ अं भेषाद्वता ॥ २८ ॥ वर्षावस्त्र भेषाय एक पेषण                                                             |
| व्यविः—अधर्श ॥ देवता—तिवृत्, अन्त्यादयः ॥ छन्दः—१—४, =, ११,                                                      |
| १४ त्रिष्टुप्, ६ पन्चपदाऽतिशक्वरी, ७, ९, १०, १२ ककुम्मत्यनुष्टुप्,                                               |
| १३ पुरविणम् ॥ अवे ए प्रवासिकारा ।                                                                                |
| नवं प्रायाञ्चवभिः सं मिमीते दीर्घायुःवायं शुतंशारदाय ।                                                           |
| इरित त्रीयि रजते त्रीण्ययसि त्रीयि तपुसाविधितानि ॥ १ ॥                                                           |
|                                                                                                                  |
| श्रुप्तिः सूर्यश्रुनद्रमा भूमिरापो चौर्न्तरिचं प्रदिशो दिशश्रुपा                                                 |
| ब्रार्तेवा ऋतुभिः संविद्याना श्रुनेनं मा ब्रिवृतां पारयन्तु ॥ २ ॥                                                |
| त्रयः पोषांखिद्वति अयन्ताम् नक्तं पृषा पर्यसा घृतेन ।                                                            |
| धर्नस्य भूमा पुरुषस्य भूमा भूमा पशुनौत हुइ अयन्ताम् ॥ ३ ॥                                                        |
| हुममादि या वसुना समुज्ञतेममंग्ने वर्षय वावृधानः ।                                                                |
| हुमिनद्व सं सृंज वीवेयाहिमन् त्रिवृष्त्र्यतां पोषिषिष्यः ॥ ४ ॥                                                   |
| भूमिष्ट्वा पातु हरितेन विश्वभृद्धिः पिपुरवयसा सजोषाः ।                                                           |
|                                                                                                                  |
| न्वीरुद्रिष्टे मजीनं संविदानं दर्च द्धातु सुमनुस्यमानम् ॥ ५॥                                                     |

श्रेषा जातं जन्मनेदं हिरंण्यमुप्तेरेकं श्रियतमं वभून स्रोमस्यैकं हिंसितस्य परापतत् । श्रुपामेकं वेषसां रेतं बाहुस्तत् ते हिरण्यं त्रिवृद्स्स्वायुंचे 💎 ॥ ६ ル भ्यायुषं जमदंग्नेः कृश्यपंस्य त्र्यायुषम् । 👵 🦻 अस्तर्भाष्ट्र अस्तर्भाष्ट्र त्रेषास्तर्य चर्चम् त्रीण्यार्चूषि तेऽकरम् त्रप्रः सुपर्याख्रिवृता यदायंत्रका चरमंत्रिसंभूयं श्राकाः । अर्था विकास प्रत्योहन्मुत्युम्मृतेन साकमन्त्रदेशांना दुरितानि विश्वा हिन्द्राहरू द्विवस्त्वा पातु हरितं मध्यात् त्वा पात्वर्श्वनम् । 🕩 💆 १००० १००० 🕫 मुम्या अयुस्मयं पातु प्रागांद् देवपुरा श्रयम् । : 🕬 🕬 🕽 👭 ९ 🕪 हमास्तिको देवपुरास्तास्त्वा रचन्तु सर्वतः।।।।। विक्रीताम विकर्ण तास्तवं विश्रद् वर्ष्ट्रस्युत्तरी द्विष्तां श्रंव । १९०० विश्रक्ष । ॥ १० कि परं देवानामुख्दं हिरण्यं य आवेषे प्रथमो देवी अप्रें। किंगे क्षण मान्य तस्मे नमो दशु प्राचीः कृष्णोम्यतं मन्यतां त्रिवृद्ववधे मे मा वा चृत्रवर्षमा-पूषा बृह्स्पतिः।।।।। , क्रिं - । क्रिं ।। क्रिं - । **बहुंजीतस्य यन्नामः तेन् त्यातिं चृतामासिलाह**ी हारास्य ह ्रामा १२ ॥ ऋतु भिष्वार्ते वैरायुषे वसैसे त्वा 🕪 🖘 🕫 संवरसरस्य तेनसा तेन संहतु क्रयमसिकिकि विभिन्न है मिनिक्षा १३ कि वृतादुरुखंसं मर्जुना समझे स्मिद्दमम्युर्तः पारियः श्री। हिन्तर विकेष मिन्दत् स्परवामधर्मि कृष्वदाः मी सोह महत्ता प्रीष्ट्र । सहस्र्षेष्ट्र । सी सीमगाय क्षी है। ह क्षेत्र क्षेत्रज्ञाना खनेने मा खिहुना पास्यम्ब यमः पायाध्यिवृति अयन्तामुवस्ता १९। मिभवा यूतेन । श्रविः—वातनः ॥ देवता —जातवदाः, मन्त्रांकाः ॥ खन्दः - १, ३, ४, विष्टु । त्रिष्टु । विष्टु । १२ अरिगत्रख्यु, १३, १४ मत्रख्यु, १४ नतुःपदा पराबद्दती ह 1 9" 11 अस्ताम **बकुरमत्यतुन्द्रप् ॥** हा हेना भी हे स्टिश र्वाहीलाह

| स्वं भिष्ण नेष्णस्यासि कृतां स्वया गामश्रं पुरुषं सनेम  त्या तदंग्ने कृष्ठ जातवेदो विश्वेभिदेवैः सह संविद्धानः ।  यो नो दिदेव यतमा ज्ञ्ञास यथा सो श्रस्य परिषिष्पताति ॥ ३ ॥  यथा सो श्रस्य परिषिष्पताति तथा तद्भे कृष्ठ जातवेदः ।  विश्वेभिदेवैः सह संविद्धानः ॥ ३ ॥  श्रूष्ट्यौर्व नि विष्य हृद्दं नि विष्य जिह्नां नि तृन्दि प्र द्वो स्वाहि ॥ ३ ॥  श्रूष्ट्यौर्व नि विष्य हृद्दं नि विष्य जिह्नां नि तृन्दि प्र द्वो स्वाहि ॥ ३ ॥  यदंस्य हृत विहृतं यत् पराश्वतमारमनो ज्ञुष्टं यतमत् पिश्वाचैः ।  तदंग्ने विह्नान पुनरा भर् रवं शरीरे मासमसुमेरवामः ॥ ५ ॥  श्रूषामे सुपंक्वे श्रवले विपंक्वे यो मा पिश्वाचो अर्थने दृद्ग्मे ।  तद्वारमना श्रवणं पिश्वाचा वि यातयन्तामगुद्वोव्यमस्तु ॥ ६ ॥  श्रूपां मा पान यतमो दृद्ग्मे कृष्याद् यातूना श्रवने श्रयानम् ।  तद्वारमना श्रवणं पिश्वाचा वि यातयन्तामगुद्वोव्यमस्तु ॥ ७ ॥  श्रूपां मा पान यतमो दृद्ग्मे कृष्याद् यातूना श्रवने श्रयानम् ।  तद्वारमना श्रवणं पिश्वाचा वि यातयन्तामगुद्वोव्यमस्तु ॥ ७ ॥  दिवां मा नक्षे यतमो दृद्ग्मे कृष्याद् यातूना श्रयने श्रयानम् ।  तिद्वां मा नक्षे यतमो दृद्ग्मे कृष्याद् यातूना श्रयने श्रयानम् । |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| च्या नो दिदेव यत्मो ज्वास यथा सो श्रस्य परिधित्पतांति ॥ ३ ॥ च्या सो श्रस्य परिधित्पतांति तथा तदंभे कृषु जातवेदः। विश्वेभिदेवेः सह संविद्यानः श्रम्योवे नि विष्य हृद्यं नि विष्य जिह्यां नि तृनिद्ध प्र द्वो सृथीहि । विश्वाचो श्रस्य यत्मो ज्वासारने यविष्ठ प्रति तं श्र्याहि ॥ ३ ॥ च्यदंस्य हृतं विहृतं यत् पराश्वतमात्मनों ज्राषं यत्मत् पिशाचैः । स्वदंगे विद्वान् पुनरा श्रंद तं शरीरे मांसमसुमेरवामः ॥ ५ ॥ श्रामे सुपंक्वे श्रवते विपन्नवे यो मा पिशाचो श्रशंने द्वरमं । तद्यासमां प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्योवयमस्तु ॥ ६ ॥ विशे मा मन्थे यत्मो द्वरमां कृष्याद् यात्नां शर्यने श्रयानम् । तद्यासमां प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्योवयमस्तु ॥ ७ ॥ श्रिपां मा पाने यत्मो द्वरमां कृष्याद् यात्नां शर्यने श्रयानम् । तद्यासमां प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्योवयमस्तु ॥ ७ ॥ दिवां मा नक्षं यत्मो द्वरमं कृष्याद् यात्नां शर्यने शर्यानम् ।                                                                                                                                                                                                                           |
| चथा सो ख्रस्य पंशिषेत्पताति तथा तद्भे कृषु जातवेदः। विश्व मिद्देवेः सह संविद्दानः  ख्रुस्यों ने विष्य हृद्यं नि विष्य जिह्नां नि तृनिह्न प्र द्वो सृथिहि । ध्रियाचो ख्रस्य यंतुमो ज्वासाग्ने यविष्ट प्रति तं श्रेथीहि ॥ ॥ ॥ च्यदंस्य हृत विहृतं यत् पराश्वतमात्मनों ज्ञां यंतुमत् पिशाचैः । तदंग्ने विद्वान् पुन्ता श्रंद वं शरीरे मांसमसुमेरंबामः ॥,५॥ ख्रामे सुपंक्वे श्रवते विपंक्वे यो मा पिशाचो श्रशंने दृद्ग्मं । तदात्मनां प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो ध्रयमस्तु ॥ ॥ ॥ ध्रिते मां मन्थे यंतुमो दृद्ग्मं कृष्याद् यातुनां शर्यने श्रयानम् । तदात्मनां प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ७॥ ख्रपां मा पाने यतुमो दृद्ग्मं कृष्याद् यातुनां शर्यने शर्यानम् । तद्दात्मनां प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ७॥ दिवां मा नक्षं यतुमो दृद्ग्मं कृष्याद् यातुनां शर्यने शर्यानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विश्वी से हैंवेः सह संविद्रानः  श्रूष्ट्रयो ने विष्य हर्ष्यं नि विषय जिह्नां नि तृनिद्ध प्र द्वो स्थिहि ।  श्रूष्ट्रयो ने विष्य हर्ष्यं नि विषय जिह्नां नि तृनिद्ध प्र द्वो स्थिहि ।  श्रूष्ट्रयो स्था स्था स्था नि स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| श्रु च्यो । नि विध्य हर्ष्यं नि विध्य जिह्नां नि तृनिह् प्र द्वो सृथीहि ।  पिशाचो स्रस्य यंतुमो ज्ञ्ञासारने यविष्ठ प्रति तं श्र्योहि ॥ ॥ ॥  यदंस्य हृतं विह्नं यत् पराश्वतमात्मनो ज्रु सं यंतुमत् पिशाचेः ।  तदंग्ने विद्वान् पुन्ता श्रुर दं शरीरे मांसमसुमेरवामः ॥ ५ ॥  श्रुप्तमे सुपंक्षे श्रुवते विपंक्षे यो मा पिशाचो अर्थाने दुद्रम्मं ।  तद्वात्मना प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यश्चे यः ।  तद्वात्मना प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यश्चे यः ।  तद्वात्मना प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ७ ॥  श्रुपां मा पाने यतुमो दुद्रम्मं कृष्याद् यातुना श्रुवने श्रुयानम् ।  तद्वात्मना प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ७ ॥  तिद्वां मा नक्षं यतुमो दुद्रमं कृष्याद् यातुना श्रुवने श्रुयानम् ।  तिद्वां मा नक्षं यतुमो दुद्रमं कृष्याद् यातुना श्रुवने श्रुयानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| विश्वाची ग्रस्य यंतुमी ज्ञ्ञासारने यविष्ठ प्रति तं श्रेणीहि ॥ ॥ ॥  व्यदंस्य हृत विह्नं यत् पराश्वतमात्मनी ज्ञाभं यंतुमत् पिशाचैः ।  त्यदंस्य हृत विह्नं यत् पराश्वतमात्मनी ज्ञाभं यंतुमत् पिशाचैः ।  त्यदंस्य हृत विह्नं यत् पराश्वतमात्मनी ज्ञाभं यंतुमत् पिशाचैः ।  श्वामे सुपंक्वे श्वत्ने विपंक्रवे यो मा पिशाचो अर्थाने द्वरम्मं ।  तदात्मना प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दोर्थयमस्तु ॥ ॥ ॥  श्वामे मा मन्थे यंतुमो द्वरम्मं कृष्याद् यातुनां श्वने श्वामम् ।  तदात्मना प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ७ ॥  तदात्मना प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ८ ॥  तिद्वां मा नक्षं यतुमो द्वरम्मं कृष्याद् यातुनां श्वने श्वामम् ।  तिद्वां मा नक्षं यतुमो द्वरमं कृष्याद् यातुनां श्वने श्वामम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ्यदंस्य द्वृतं विहृतं यत् पराश्वतमात्मनों ज्यंशं यत्मत् पिशाचैः।  त्तदंग्ने विहान् पुन्ता श्रंद् त्वं शरीरे मांसमसुमेरवामः ॥ ५ ॥  श्वामे सुपंक्वे श्वत्ने विपंक्वे यो मां पिशाचो अशंने द्वरमं।  त्तदात्मनां प्रज्ञयां पिशाचा वि यांतयन्तामगुद्दोश्वयमस्तु ॥ ६ ॥  श्वीरे मां मुन्थे यत्मो द्वरमां कृष्ण्द्ये अशंने धान्येश्वे यः।  तदात्मनां प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दोश्वयमस्तु ॥ ७ ॥  श्वपां मा पानं यत्मो द्वरमां कृष्याद् यातृनां शर्यने शर्यानम्।  तदात्मनां प्रज्ञयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दोश्वयमस्तु ॥ ८ ॥  तिद्वां मा नक्षं यत्मो द्वरमं कृष्याद् यातृनां शर्यने शर्यानम्।  दिवां मा नक्षं यत्मो द्वरमं कृष्याद् यातृनां शर्यने शर्यानम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| त्तदंग्ने विद्वान् पुन्ता श्रंद त्वं शरीरे मांसमसुमेर्यामः ॥,५॥ श्रामे सुपंक्वे श्रवते विपंक्वे यो मां पिशाचो अशंने द्वरमं। त्तदारममां प्रज्ञयां पिशाचा वि यांतयन्तामगुद्दोश्र्यमस्तु ॥ ६॥ चीरे मां मन्थे यंतमो द्वरमां कृष्ण्डये अशंने धान्येश्रे यः। तदारमनां प्रज्ञयां पिशाचा वि यांतयन्तामगुद्दोश्रयमस्तु ॥ ७॥ श्रापां मा पाने यतमो द्वरमां कृष्याद् यांतूनां शर्यने शर्यानम्। तदारमनां प्रज्ञयां पिशाचा वि यांतयन्तामगुद्दोश्रयमस्तु ॥ ८॥ दिवां मा नक्षे यतमो द्वरमं कृष्याद् यांतूनां शर्यने शर्यानम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्चामे सुपंक्ते श्व को विपंकते यो मा पिशा को अशने द्रुद्रमं।  त्तद्वारममा प्रकर्मा पिशा का वि यात्रयन्तामगुद्वो व्ययस्तु ॥ ६ ॥  क्षिरे मा मन्थे येतुमो द्रुद्रमा कृष्यद्व अशने धान्ये याः।  तद्वारमना प्रकर्मा पिशा का वि यात्रयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ७ ॥  श्चर्मा मा पाने यतुमो द्रुप्तमं कृष्याद् यातुना श्व के श्वानम्।  तद्वारमना प्रकर्मा पिशा का वि यात्रयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ८ ॥  दिवां मा नक्षं यतुमो द्रुप्तमं कृष्याद् यातुना श्व के श्वानम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| त्तद्वारममा प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुद्वोश्रेयमस्तु ॥ ६ ॥ चीरे मा मन्थे यतमो द्रदम्भाकृष्टपुच्ये घराने धाम्येश्रे यः । तद्वारमना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दोश्रेयमस्तु ॥ ७ ॥ श्रुपा मा पाने यतमो द्रदम्भ कृष्याद् यातूना शर्यने शर्यानम् । तद्वारमना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ८ ॥ दिवां मा नक्षं यतमो द्रदम्भ कृष्याद् यातूना शर्यने शर्यानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| नीरे मां मुन्थे यत्मो दुद्रमाकृष्टपुच्ये घराने धान्ये यः। -तद्वारमना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो व्यमस्तु ॥ ७ ॥ -श्रुपां मा पाने यत्मो दुद्रमां कृष्याद् यातूना शर्यने शर्यानम्। -तद्वारमना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ८ ॥ -दिवां मा नक्षे यत्मो दुद्रमां कृष्याद् यातूना शर्यने शर्यानम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तद्वात्मनां प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दोर्थ्यमस्तु ॥ ७॥ श्वर्षा मा पाने यतमो द्द्रम्भं कृष्याद् यातूनां शर्यने शर्यानम् । तद्वात्मनां प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ८ ॥ दिवां मा नक्षं यतमो द्द्रम्भं कृष्याद् यातूनां शर्यने शर्यानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्चरां मा पाने यत्मो दुदम्भं कृष्याद् यातूनां शर्यने शर्यानम् ।<br>तदारमना प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगुद्दो यमस्तु ॥ ८ ॥<br>दिवां मा नक्षं यत्मो दुदम्भं कृष्याद् यातूनां शर्यने शर्यानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| दिवां मा नक्षं यतुमा दुदम्भ कृष्याद् यातुनां शयने शयानम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्तद्वारमना प्रजया पिशाचा वि यातयन्तामग्रदोडेयमस्तु ॥ ९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| क्रुडयादमग्न राध्र ।पशाच मनाइन जाह जातवदः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| न्तामन्द्रा वाजा वज्रण हन्तु । ब्छ्ने तु सामः । शरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| -श्रस्य घृष्णु:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सुनादंग्ने मृत्यसि यातुषानान् न खा रचासि प्रतेनासु जिग्युः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सहस्रानन दह कृष्यादो मा ते हेरया मुचत दैष्यायाः ॥ ११ क                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सुमार्हर जातवेदो यद्भृतं यत् पराम्तिम् ।<br>जात्रांचयस्य वर्धन्ता <u>मं</u> द्यद्विवा प्यांचतामुयम् ॥ १२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| सोमस्येव जातवेदो श्रेशुरा प्यायताम्यम् ।                       |
|----------------------------------------------------------------|
| अप्ने विरुष्शिनं मेध्यमयुद्दमं क्रिणु जिवेतु                   |
| प्तास्ते ग्रग्ने सुमिधः पिशाचजम्भनीः।                          |
| तास्त्वं जुषस्व प्रति चैना गृहाण जातवेदः                       |
| तुष्ट्वांचीरंग्ने समिधः प्रति गृहाद्याचिषा ।                   |
| जहातु कृष्याद्भूपं यो श्रंस्य मांसं जिहींषैति विश्वा १५॥ [६१३] |

# । इंश्विस कि म हैं है है। भी दें ॥

मापि:—उन्मोचनः (आयुष्यकामः) ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः, आयुः ॥ अन्दः—१ पथ्या पङ्क्तिः, २—८, १०,११,१३,१५,१६ अनुष्टुप् १ मुरिगनुष्टुप्,१२ चतुष्पदा विराङ्जगतां,१४ विराट्प्रस्तारपङ्किः, १७ षट्पदा जगती ॥

श्रावतंस्त श्रावतंः परावतंस्त श्रावतः ।

हहैव मंव मा जु गा मा प्रवान जु गाः पितृ न सुं बध्नामि ते हृद्ध म । १ ॥

यत् स्वांभिचेद्धः पुरुषः स्वो यदरंणो जनः ।

उन्मोचन्प्रमोचने उसे वाचा वंदामि ते ॥ १ ॥

यद् दुद्रोहिंथ शोपिषे श्लिये पुंसे प्रचित्ता ।

हुन्मोचन्प्रमोचने उसे वाचा वंदामि ते ॥ ३ ॥

यदेनेसो मातृ हुन् वाच्छेषं पितृ हुन्ताच्च यत् ।

उन्मोचन्प्रमोचने उसे वाचा वंदामि ते ॥ ४ ॥

यत् ते माता यत् ते पिता जामिश्रातां च सजैतः ।

प्रस्यक् संवस्व भेषजं ज्ररदेष्टि कृणोमि स्वा ॥ ४ ॥

हुहै थि पुरुष्ट सर्वेणा मनसा सह ।

दूतौ यमस्य मार्चु गा भिं जीवपुरा इहि ॥ ६ ॥

श्रारोहण माक्रमणं जीवतोजी वतोऽयनम् ॥ ७ ॥

श्रारोहण माक्रमणं जीवतोजी वतोऽयनम्

| मा विभून मेरिष्यसि जुरद्धि कृशोमि स्वा।                           |
|-------------------------------------------------------------------|
| निर्वोचमुद्दं यचमुमङ्गेभ्यो धङ्गज्वरं तर्व ॥ ८ ॥                  |
| श्रक्गमेदो प्रज्ञान्तरो यश्च ते हृदयाम्यः।                        |
| यचर्मः श्येनहेव प्रापंसद् वाचा साढः परस्तराम् ॥ ९ ॥               |
| ऋषीं बोधप्रतीबोधावस्वप्तो यश्च जागृति:।                           |
| तौ ते प्राणस्यं गोसारौ दिवा वर्तं च जागृताम् ॥ १० ॥               |
| श्रयमाभिरुपुसर्च हुइ सूर्य उद्देतु ते ।                           |
| बदेहिं मृत्योगीं भीरात् कृष्णाचित् तर्मसुस्परि ॥ ११ ॥             |
| नमों युमाय नमी अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्यं उत ये नथंनित ।          |
| बुरपार्यास्य यो वेद तमुर्गिन पुरो दंधेऽस्मा श्रीरुष्टतातये ॥ १२ ॥ |
| ऐतं प्राय ऐतु मन् ऐतु चचुरथो बर्लम्।                              |
| शरीरमस्य सं विंदो तत् पुन्नर्था प्रति तिष्ठतु ॥ १३ ॥              |
| श्रायोगीरने चर्चपा सं संजुमं समीरय तुन्वार् सं बलीन ।             |
| वेरथामृतस्य मा नु गानमा नु भूमिगृहो भुवत् ॥ १४ ॥                  |
| मा ते प्राया डपं दस्नमो श्रपानोऽपिं घायि ते ।                     |
| स्र्यंसवाधिपतिर्मृत्योहदायंच्छतु र्श्मिमीः ॥ १५ ॥                 |
| द्वयमुन्तवीदति जिद्धा बुद्धा पनिष्पुदा ।                          |
| रवया यचमं निरंवीचं शतं रोपीश्च तुक्मनं: ॥ १६ ॥                    |
| श्चर्य लोकः श्रियतमो देवानामपराजितः ।                             |
| यस्म स्वमिद मृत्यवे द्विष्टः पुरुष जाज्ञिषे ।                     |
| स च त्वार्च द्वयामासि मा पुरा जरसी स्थाः ॥ १७ ॥ [ १।४ ]           |
| ॥ ३१ ॥                                                            |
| ऋषिः—शुकः ॥ देवता—कृत्याप्रतिहरणम् ॥ छन्दः—१—१० अनुष्टप्          |
| ११ वृहतीगभीऽतुष्टुप्; १२ पथ्या वृहती ॥                            |
| यां ते चुकुरामे पात्रे यां चुकुर्मिश्रधान्ये।                     |
| ब्रामे मांसे कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि तास् ॥ १ ॥        |
|                                                                   |
|                                                                   |

| यो ते चुक्तः क्रुक्तवाकांवजे वा यां कुंरीरिथि।    | and the section     |
|---------------------------------------------------|---------------------|
| अवयां ते कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम्  | 11 7 11             |
| ं यां ते चुकुरेकंशके पश्नासुंभुयादित ।            | THE R LEWIS CO.     |
| गर्देभे कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम्   | 11 2 11             |
| यां ते चुकुरमूलायां वलुगं वा नराच्याम् ।          | antaline with the L |
| चेत्रे ते कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम् | 11.811              |
| यां ते चक्रुगाँहपस्ये पूर्वाग्नावृत दुश्चितः।     | at val sätatai      |
| शालायां कृत्यां यां चुकुः पुनः प्रति हरामि ताम्   | H '5 H              |
| यां ते चुकुः सुभायां यां चुकुरिधिदेवने ।          | LIST HUR TAKE       |
| श्रवेषु कृत्यां यां चक्रुः पुनः प्रति हरामि ताम्  | uşu                 |
| यां ते चुकुः सेनायां यां चुकुरिस्वायुधे।          | ST PT PIP ST        |
| दुन्दुमी कृत्यां यां चक्रः पुनः प्रति हरामि ताम्  | 11 9 11             |
| यां ते कृत्यां कूपेंडवद्धः श्रमशाने वा निच्छनुः।  | mby friends         |
| समानि कृत्यां यां चकुः पुनः प्रति हरामि ताम्      | Hell                |
| यां ते चक्रः पुरुषास्थे श्रामी संकेषुके च याम् ।  |                     |
| च्रोकं निदाहं कृष्यादं पुनः प्रति हरामि ताम्      | 11 9 11             |
| अपयेना जमारेणां तां प्रथेतः प्र हिण्मसि ।         | El Sidemania.       |
| बर्धीरो मर्याधीरम्यः सं जमाराचित्वा               | 11 30 11            |
| यश्रकार न श्रशाक कर्त्र श्रश्ने पादमुक्तिम् ।     | soul rate is        |
| चुकारं भद्रमस्यमभूगो सर्गवद्भवः                   | 11 88 11            |
| कुरयाकृतं वज्रागिनं मुजिनं शपथेयम् ।              | HAD DING E          |
| इन्द्रस्तं इन्तु महता वधनारिनाविध्यस्वस्तया       | 1 12 11 [ 414 ]     |
|                                                   |                     |

।। इति पश्चमं काग्डम् समाप्तम्।।

# अथ षष्ठं काराडम्

---

#### 11 9 11 .

नै:-अथर्वा ॥ देवता-साविता ॥ छन्दः- १ त्रिपदा पिपीलिकमध्या

साम्नी जगती; २, ३ पिपीलिकमध्या पुरठाध्यक् ॥

रो गांय बृहद् गांय घुमद्धेद्वायर्वण ।

हि देवं सवितारम्

| र्र ष्टुहि यो श्रन्तः सिन्धौ सूतुः स्टबस्य युवानम् ।<br>दोघवाचं सुरोवम् | H Z W           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| ्यां नो देवः संविता सांविषद्यतांनि भूरि ।                               | Carlo Same      |
| म सुंदुती सुगातंत्रे                                                    | 1 3 11 [ 313 ]  |
| 11211                                                                   | es balpion for  |
| £षिः —अथर्वा ॥ देवता — सोमो वनस्पतिः ॥ छन्दः — १                        | — ३ परोष्टिएक ॥ |
| ह्द्राय सोमम्मारिवजः सुनोता च धावत ।                                    | free-ula        |
| ह्वोतुर्यो वर्चः शृणवृद्धवं च मे                                        | 11 9 11         |
| मा यं विशन्तीन्द्वी वयो न वृत्तमन्ध्रतः।                                | HIP SEPTEMENT   |
| विरिध्युन् वि सुधी जिह रचस्विनीः                                        | 11 3 16         |
| सुनीतां सोमुपाब्ने सोमामिनद्राय वान्ने थे।                              |                 |
| युवा जेतेशानाः स पुरुष्ट्रतः                                            | 11 5 11 [ 315 ] |

#### 11311

न्धिः--अथर्वा (स्वस्त्ययनकामः ) ॥ देवता---इन्द्रापूषादयः ॥ छन्दः--- १ पथ्या बृहतीः, २, ३ जगती ॥

पातं नं इन्द्र।पूष्णादितिः पान्तुं मुरुतः ।

अपा नपात् सिन्धवः सुस्र पातन् षातुं नो विष्णुं रुत थौः ॥ १ ॥

पातां नो धावापृथिती श्रमिष्टेये पातु प्रावा पातु सोमों नो अंद्रसः ।

पातुं नो देवी सुमगा सर्रस्वती पाव्विमः शिवा ये अस्य पायवः ॥२॥

पातां नो देवासिनां शुमस्पतीं उषासानक्रोत नं ठरुष्यताम् ।

अपा नपादिमिह्नती गर्यस्य चिद् देवं स्वष्टवं धंयं सुर्वतां तये ॥३॥ [१।३॥

#### 11811

पथ्या बृहती; २ संस्तारपङ्किः; ३ त्रिपदा विराङ्गायत्री ॥

स्वष्टां में दैब्धं वर्चः पूर्जन्यो ब्रह्मं ग्रुप्तिः ।

पुत्रेत्रांतिभिरिदितिनुं पातु नो दुष्ट्रं त्रायमाण् सर्दः ॥ १

संशो भगो वर्षणो मित्रो सर्धमादितिः पान्तुं मुरुतः ।

सप् तस्य देषों गमेदिभिह्नतों यावयुच्छत्रुमन्तितम् ॥ २

धिये समित्रिना प्रावतं न उरुष्या ण उरुष्मस्त्रयुच्छन् ।

थौटेष्पित्यांवयं दुष्छन्। या ॥ ३ ॥ [११४]

11411

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—१, ३ आक्रीः, २ इन्द्रः ॥ छन्दः—१, ३ अतिगतुष्द्वप् ॥

उदेन्सुत्तरं नुयामें घृतेनाहुत । समेनं वर्षेता सृज मुजयां च बहुं कृषि इन्द्रेमं प्रेत्रं कृषि सजातानामसद् वृशी । रायस्पोषेण सं सृंज जीवात्वे जुरसे नय

1 9 1

11 7 1

यस्यं कृण्मो हुविगृहे तमंग्ने वर्धया स्वम् । तस्मै सोमो अधि बवद्यं च ब्रह्मणुस्पतिः 11 2 11 314 11 & 11 मानि:-अथर्ना । देवता- १ नहास्तरपतिः, २, ३ सोमः॥ बन्दः-अनुष्टुप् ॥ यो इस्मान् ब्रह्मणस्पृतेऽदेवो अभिमन्यंते । सर्व तं रन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते यो नः सोम सुशुंसिनों दुःशंस श्रादिदेशति। वर्ष्रेयास्य मुखं जिंह स संपिष्टो भपायति चो नः सोमाभिदासति सर्नामिर्यश्च निष्टयः। ॥ ३ ॥ [ १।६ ] अयु तस्य बर्ज तिर महीव धौवेधस्मना 11011 ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—१, २ सोमः; ३ विश्वे देवाः ॥ छन्दः—१ निच्द्गायत्री, २, ३ गायत्री ॥ चेन सोमार्दितिः पुथा मित्रा वा यन्त्युद्धहः। न्तेना नोऽवसा गहि येनं सोम साहुन्ध्यासुरान् रुन्धयांसि नः। तेनां नो अधि वोचत येन देवा असुराणामोजांस्यवृंगीध्वम्। 11 5 H [ 310] नेता नः शर्मे यच्छत

10

11011

न्द्रिः -- जमदिनः ॥ देवता -- कामात्मा ॥ जन्दः -- १ -- १ पथ्या पर्किः ॥ यथां वृत्तं लिबुंजा समुन्तं परिषश्वजे ।

प्या परि विजन्त मां यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापेगा मसः ॥१॥

यथां सुपूर्णः प्रपतंत्र पृत्ते निहन्ति मूर्याम् ।

प्या निहन्ति ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नापेगा मसं ॥२॥

यथेमे चावाष्ट्रियी सुद्यः पूर्वेति सूर्यः। पुवा पर्वेमि ते मनो यथा मां कामिन्यती यथा मन्नापंगा असंः

11 3 11 [ 316 ]

#### 11311

ऋषिः--जमद्गिनः ॥ देवता--कामात्मा ॥ छ्रन्दः-- अनुष्टुप् ॥ वाम्छ मे तुन्वं पादौ वाम्छा चया वाम्छ सुक्थ्यो । श्रद्धयों बृष्णबन्त्याः केशा मां ते कार्मन श्रुष्यन्तु ममं त्वा दोषणिश्चिषं कृषोमि हृद्यश्चिष्म् । यथा मम् ऋतावसो मम चित्तमुपायंसि यासां नामिरारेहणं हृदि संवननं कृतम्। गावों घृतस्य मातरोऽम् सं वानयन्तु मे 11 3 11 [ 319 ]

#### 11 80 11

ऋषिः — शन्तातिः ॥ देवता — १ अग्निः, २ वायुः, ३ स्र्यः ॥ छन्दः — १ साम्नी त्रिष्टुप्; २ प्राजापत्या बृहती; ३ साम्नी बृहती ॥

पृथिदये श्रोत्राय वनस्पतिं स्योऽप्रयेऽश्रिपतये स्वाहां प्राचायान्तरिचाय वयोभ्यो वायवेऽधिपतये स्वाहा दिवे चर्चेषु नचत्रेभ्यः सूर्यांवाधिपतये स्वाहां - ॥ ३ ॥ [ १११० ]

## 11 88 11

ऋषिः—प्रनापतिः ॥ देवता—१, २ रेतः; ३ मन्त्रोक्ताः ॥

खन्द:---श्रनुष्टुण्: ॥

शुमीमेश्वत्य मारूट्स्तन्ने पुंसुवनं कृतम् । तद् वै पुत्रस्य वेदनं तत् खीब्दा भरामसि पुंसि वै रेतों मवित तत् ख्रियामनु विच्यते । तद् वै पुत्रस्य वेदनं तत् मुजापतिरबवीत् प्रजापतिरनुमतिः सिनीवाहयंचीक्लपत् । स्रैपूरमन्यत्र द्धत् प्रमीतम् द्धिह

11 8 11 [ 518 ]

#### 11 83 11

| 11 17 11                                            | MATERIAL TRUE     |
|-----------------------------------------------------|-------------------|
| ऋषिः —गरुत्मान् ॥ देवता—विषनिवारणम् ॥ छन्दः         | —अनुष्टप ॥        |
| 'परि चार्मिव सूर्योऽहींनां जनिमागमम्।               |                   |
| नात्री जगदिवान्यद्धंसात् तेनां ते वारये विषम्       | 10 11 2 11        |
| यद् ब्रह्मभिर्यद्दाविभिर्यद् हेवैविविद्वतं पुरा।    | e for the same    |
| ्यद् भूतं भव्यमासन्वत् तेनां ते बारथे विषम्         | 11 5 11           |
| मध्वा पृत्रचे नुष्याः पर्वता गिरयो मधु ।            |                   |
| अधु पर्द्व्या शीपांला शमाने मस्तु शं हुदे           | H & H [ 212 ]     |
| 11 83 11                                            |                   |
| क्तिवि:अथर्वा ( स्वस्त्ययनकाम: ) ॥ देवतामृत्युः ॥ इ | बन्दः—अनुष्टपः॥   |
| नमों देववुषेश्यो नमों राजवुषेश्यः।                  | THE COUNTY        |
| अधो ये विश्यानां वृधास्तेम्यों सृत्यो नमोंऽस्तु ते  | USH               |
| ज्नमंस्ते अधिवाकार्य परावाकार्य ते नर्मः।           | for help fight of |
| ्युम् स्व मृत्यो ते नमी दुर्मत्ये तं हुदं नमः       | Han               |
| नर्मस्ते यातुषानेभ्यो नर्मस्ते भेषुजेभ्यः।          | THE PERSON        |
| -नर्मस्ते सृत्यो मूर्जेम्यो बाह्यस्य हुदं नर्मः     | 1 2 11 [ 212 ]    |
| 11 88 11                                            | Service Many      |
| श्रविः-वभ्रापित्रलः ॥ देवता-वलासः ॥ छन्दः-          | -अनुष्डप् ॥       |
| श्रुस्थिलंसं पंरुःलंसमास्थितं हदयामुयम् ।           |                   |
| बुबासं सर्वे नाशयाङ्गेष्ठा यश्च पर्वेसु             | 11 3 11           |
| निर्वेतासं वतासिनः चियोमि सुष्करं यथा।              |                   |
|                                                     |                   |

11 84 11

बिनक्रयस्य बन्धनं मूलंसुवावाइव

अथो इटइव हायनोऽप द्वासवीरहा

ानिर्वेतासेतः प्र पंताशुद्धः शिशुको यथा।

्र वानिः -- वदालकाः ॥ देवता -- वनस्पतिः ॥ झन्दः -- अनुग्डुप्,

| उत्तमो श्रस्थोषधीनां तर्व वृत्ता वृप्सतयः ।<br>उपुस्तिरंस्तु सो समाकं यो श्रस्माँ षाभिदासंति | N 9 H                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| सर्वन्धुश्रासंबन्धुश्र यो श्रस्माँ श्रंभिदासंति।                                             | offerings a state with |
| वेषां सा वृत्राणामिवाहं भूयाससुत्तमः                                                         | 11 5 11                |
| यथा सोम् ष्रोषधीनामुत्तमो हृविषी कृतः।                                                       |                        |
| बुबाशां वृद्वायांमिवाई भूयासमुत्तमः                                                          | ॥ इ ॥ [ २१५ ]ः         |
|                                                                                              |                        |

#### 11 88 11

श्विः—शौनकः ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—१ ान्वृत् त्रिपदा गायत्रीः २ अतु ड्रप्, ३ वृहतीगर्भा ककुम्मत्यनु ड्रप्, ४ त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्री ॥ आवयो अनावयो रसस्त हम भावयो । आते कर्म्भमासि ॥ १ ॥ १ ॥ विहरू नामं ते पिता मुदावती नामं ते माता । स हि न त्वमंसि यस्त्वमात्मानुमावयः ॥ २ ॥ तौविक्तिकेऽवेल्वयावायमैल्व ऐल्वयीत् । ब्रमुश्चं ब्रुभुकं गुंखापेहि निराल ॥ ३ ॥

बुश्रुश्चं बुश्चकंगुंश्वापेंद्वि निराल ॥ ३॥। श्रुखसाकांसि पूर्वी सिलाम्जांलास्युत्तरा

नीबागुबसाबां ॥ ४ ॥ [ २।६ ])

# ।। १७॥

ऋषि:—अथवी ॥ देवता—गर्भदृहंश्यम् ॥ छन्दः—अनुष्टुप् ॥
यथेयं प्रिधिवी मुही सूतानां गर्भमादेखे ।
एवा ते शियतां गर्भो भनु सूतुं सर्वितवे ॥ १ ॥
यथेयं प्रिथिवी मुही दाधारेमान वनस्पतींन् ।
एवा ते शियतां गर्भो भनु सूतुं सर्वितवे ॥ २ ॥
यथेयं प्रिथिवी मुही दाधार पर्वेतान् गिरीन्
यथेयं प्रिथिवी मुही दाधार पर्वेतान् गिरीन्
यथे वं शियतां गर्भो भनु सूतुं सर्वितवे ॥ ३ ॥

यथेवं प्रथिवी मुही दाधार विधितं जगत । अपन क्रिक्ट माणकुर्व मिक् एवा ते धियतां गर्भो अनु स्तुं सर्वितवे

अर्थि: अनुत्रातिः ॥ दवता। अर्था। । स्टब्स-अनुत्रम् ॥

श्वाषः--- अथर्व ॥ देवता-- ई॰याविनाश्चनम् ॥ छन्दः --- अनु•हुम् ॥ ाव्य

हुँ ध्याया ध्राजि प्रथमा प्रथमस्या उतापराम् । ११ वि विक् विकार विकार श्रारिन हृद्य्यं शोकं तं ते निर्वापयामसिका प्रशास कार्या । १ वार्

यथा सुमिर्भृतमंना मृतानमृतमंनस्तरा । एक एमी प्रकार प्रकार यथोत मुत्रुषो मन प्रवेरवीर्मृतं मनः। एकाएकी :हकापूकी :एका॥।३०॥।

श्रदो यत् ते हृदि श्रितं मनस्कं पंतिबिष्णुकम्। ततस्त हुँ व्या मुंबामि निरूष्माणं हतेरिव

वापि:—शन्तातिः ॥ रेवना-१ वाप्ति-क्रिम्। २, ३ यक्तः ॥ हा ११--१,

अर्थिः — शन्तातिः ॥ देवता — मन्त्रोताः ॥ छन्दः - अनुष्डप्, २, ३ गायत्री ॥

पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनवी धिया। पुनन्तु विश्वा भूतानि पर्वमानः पुनातु मा ॥ १॥ पर्वमानः पुनातु मा ऋषे दत्ताय जीवसे । अर्थो अरिष्टतातये ॥ १॥

अयो अरिष्टतातये

दुमाभ्या देव सवितः प्रवित्रेण सवन च। मुद्याति नाम्यां क्रम्यंत तुषेशं तुरुवाना पर्वित जाय श्रुस्मान् पुनीहि चलसे

11 2011

ऋषिः—भृग्वं क्रिराः ॥ देवता —यक्ष्मनाशनम् ॥ खन्दः — १ श्रीतजगतीः

२ ककुम्मती प्रस्तारपङ्किः, ३ सतःपङ्किः॥

नवर्षास्तरप्रमे दिव अनिरिवास्य दहत एति शुन्मिण उतेव मत्तो विलप्त्रपायति । श्चन्यमस्मदि ब्हुतु कं चिद्वतस्तपुर्वधाय नमी अस्तु त्वमने नमों रुद्राय नमों अस्तु तुक्मने नमो राजे वरुणाय विवधीमते। नमो दिवे नमः पृथिब्ये नम श्रोषंधीभ्यः

श्चयं यो श्रंभिशोचिष्टिष्यं किपाणि हरिता कृणोपि । तस्मै तेऽहुणायं बुझवे नर्मः कृणोमि वन्याय त्वसने ॥ ३ ॥ [२।३०]

श्विषः—रान्तातिः ॥ देवता—चन्द्रमाः ॥ खन्दः—अनुष्टुप् ॥
हुमा यास्तिकः प्रथिवीस्तासां हु भूमिरुत्तमा ।
तालामिष त्वचो श्रहं मेंषुजं सर्ग्रु जग्रमम् ॥ १ ॥
श्रेष्ठंमिस मेषुजानां विसिष्ठं वीर्षधानाम् ।
सोमो मगहव यामेषु देवेषु वर्षणो यथां ॥ २ ॥
रेवेतीरनांष्ट्यः सिषासय ।
सत स्य केंशदंहंणीरथेर ह केशवर्षनीः ॥ ३ ॥ [३।१]

#### 11 27 11

ऋषिः—शन्तातिः ॥ देवता—१ आदित्यरश्मिः; २, ३ मरुतः ॥ ऋग्दः—१, ३ त्रिष्डपः २ चतुःपदा शुरिग्जगती ॥

कृष्यं नियानं हर्यः सुपूर्यां श्रुपो वस्ताना दिवसुत् पंतन्ति । त श्रावश्वत्रन्यस्तंनाहतस्यादिद् घृतेनं प्रथिवीं व्यूद्धः

पर्यस्वतीः कृषुथाप श्रोषेश्वीः श्चिवा यदेर्जथा महतो हरमवस्रसः।

कर्ज च तत्रं सुमृति चं पिन्वत् यत्रां नरो महतः सिन्चथा मर्धु ॥ २ ॥

खुदुष्तुतौ मुहुत्स्ता ह्यतं वृष्टियां विश्वां निवर्तस्पृषाति ।

पुजाति गल्हां कुन्येव तुक्केरं तुन्दाना पश्येव जाया ॥ १ ॥ [ ३।२ ]

#### ॥ २३॥

ऋषिः—शन्तातिः ॥ देवता—आपः ॥ छन्दः—१ अनुष्टुप् २ त्रिपदा गायत्रीः ३ परोष्णिक् ॥

स्वुषीस्तद्यमो दिवा नक्षं च स्वुषीः। चरेषयकतुर्हम्पो देवीरुपं द्वये चोता चापः कर्मण्या सुम्चन्धितः प्रयातिये। स्वाः क्षेण्यन्तेतेवे

11 2 11

H 2 H

हेवस्यं सिवृतुः सवे कमें कृण्वन्तु मार्जुषाः। शं मो भवन्त्वप श्रोषंश्रीः शिवाः

11 2 11 [ 312 ]

#### 11 88 11

श्वादिः—शन्तातिः ॥ देवता—आपः ॥ छन्दः—अनुष्टुप् ॥ हिमर्वतः प्रस्नंवन्ति सिन्धौ समह संगुमः । श्वापौ ह मद्धं तद् देविदेश्ने हद्योतभेषुजम् ॥ १ ॥ यन्में श्रुच्योरोदियोत् पाष्पर्योः प्रपदोश्च यत् । श्वापुस्तत् सर्वे निष्कंरन् भिषजां सुभिषक्रमाः ॥ २ ॥ सिन्धंपरनीः सिन्धंराज्ञीः सर्वां या नृद्यं स्थनं । दत्त नुस्तस्यं भेषुजं तेनां वो सुनजामहै ॥ ३ ॥ [३ ॥

#### 11 24 11

#### ॥ २६॥

श्रविः—नहा ॥ देवता—पाप्मा ॥ बन्दः—अनुष्टुप् ॥ श्रवं मा पाष्मन्तसृज वृशो सन् मृंडयासि नः । श्रा मां भृद्धस्य जोके पाष्मन् भेद्धाविद्वतम् ॥ १ ॥ यो नः पाष्मन् न जहांसि तमुं त्वा जहिमो व्यम् । पृथामनुं ब्यावतैनेऽन्यं पाष्मानुं पद्यताम् ॥ २ ॥ श्रव्यत्रास्मन्न्युंच्यतु सहस्राचो समर्थः । ये द्वेषाम् तम्च्छतु यमुं द्विष्मस्तमिर्जहि ॥ १ ॥ [११६]

#### 11 20 11

श्वाषः--भृगुः ॥ देवता--यमः; निऋतिः ॥ छन्दः-२ त्रिब्दुप् ॥

देवा: कृपोर्त इषितो यदिच्छन् दूनो निऋत्या इक्माजुगाम । तस्मा अर्चाम कृणवाम निष्कृति शं नी अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ॥१॥ श्चितः कृपोत्तं इषितो नौ अस्वनागा देवाः शकुनो गुई नः। श्रुमिहि विप्रो जुषता हविनः परि हितिः पुचिया वृणक्तु ॥ २ ॥ होतिः पुचिग्वी न दभारयस्मानाष्ट्री पुदं क्रणुते अग्निधाने । 😘 हार्काल श्विवा गोम्य उत पुरुषेम्यो नो बस्तु मा नी देवा हुह हिंसीत् कृपोतंः िश्र ] ॥ है ॥ इसे वेश के सुबकार

#### 113611

ऋषिः-भृगुः ॥ देवता-यमः, निर्ऋतिः ॥ छन्दः-१ त्रिष्टुप्, २ अनुष्टुप्, । भी ३ जंगतीः ॥ भी मने चित्रास्त्र ने सह स्व

ऋचा क्पोतं जुदत प्रयोद्मिषं मदन्तः परि गां नयामः। सं लोभयन्तो दुरिता पदानि हिस्वा न ऊर्जे प्र पदात् पार्थेडः ॥ १॥ पर्तिमें श्रिमर्षत् पर्तिमे गामनेषत्। जाएक काल हुन्छ हुन्छ । देवेष्वकत् अवः क हुमाँ भा दंधपंति का कुनाम् अनिमन । । २ ॥ यः प्रथमः प्रवतमास्सादः बहुम्यः पन्थामनुपरपशानः। योवस्येशे द्विपदो यश्चतुंब्पदस्तस्मै युमाय नमी भरतु मृत्यवे १३१७ -- १३१४ ॥ । सग्र - । । । । । । । । । । ३१० । । ३१० । । ३१० ।

वर्ष या पार्यस्था वर्षी सम् ॥ १९६ ॥ वर्ष

श्राधि:--भृगुः ॥ देवता--यमः, नित्रद्यतिः ॥ छन्दः-- १, २ त्रिपदा विरापनामगायत्री; ३ सप्तपदा विरादृष्टिः ॥ विराद्य

श्रम्त हेतिः प्तिश्रणी न्येतु यदुल्को वद्ति मोघमेतत्। 

यो ते दूती निर्ऋत इदमेवोऽपहितौ प्रहितौ वा गृहं नेः। कपोतोलकाभ्यामपदं तदस्त श्रवैरहत्यायेदमा पंपत्यात सुवीरताया हुदमा संसद्यात् । पराष्ट्रव परा वढ परांचीमन संवतम । यथा यमस्य स्वा गृहेऽर्सं प्रतिचाकंशानाभूकं विकास :प्रतिचाकंशान् ह्यों को बोबा बसरेन विषाचाः परोबीऽपि समानु बानुबानाः विकस मी विकासीकीयाः मध्य ॥ ०६॥ । क्रीहर वी विक्रतीवीकी बमेन ऋषिः-उपरिवञ्चवः ॥ देवता-शमी ॥ छन्दः-१ जगतीः २ त्रिष्टुप् प्रदे चतुःपदा राङ्कुमत्यनुष्टुप् । अन्तरम १४ जाना १४ देवा इमं मर्धना संयुत्ं सरस्वस्यामधि मणावचर्कुषुः। इन्द्रं भासीत् सीरपतिः शतकतः कीनाशां श्रासन् मरुतः सदानंवः यस्ते मदोऽवकेशो विकेशो येनाभिहस्यं पुरुषं कृशोषि। श्चारात् स्वद्नया वनानि वृद्धि त्वं श्रांमि शतवल्शा वि रोह बृहत्पलाशे सुभगे वर्षवृद्ध ऋतावरि । का संवयने बयाको धारित मातेवं पुत्रेभ्यों मृह केशेभ्यः शमि व्ह हो द्रहानु तो रुचियुर्व पिछा। १६ ॥। ऋषिः-उपरिवभ्रवः ॥ देवता-गीः ॥ ख्रन्दः-गायत्री ॥ खायं गौः पृश्चिरकमीदसंदन्मातरं पुरः पितरं च प्रयंत्रस्वः शर्ववीरव वयमार्थ चित्रामा । स नः प श्चनतश्चरित रोचना श्वस्य प्रागाद्रपानतः। की रजानि निज्ञारियामित्रमेन जी व्यक्यन्महिषः स्वः त्रिंशद् भामा वि राजित वाक् पत्को प्रशिश्रियत्। श्रति वस्तोरहर्णभेः

ं गांपि:--१, र चातनः, ३ श्रथर्श ॥ देवता--१ श्राग्नः, २ रुद्रः, ३ मित्रावरुणौ ॥ छन्दः—१, ३ त्रिष्टुप्; २ प्रस्तारपङ्किः ॥ श्च-तर्दोवे खेहुता स्वेश्वेतद् यातुषानुचर्यमं घृतेनं । माराद् रचौंसि प्रति दह स्वमंग्ने न नो गृहाणासुपं वीतपासि ॥ १ ॥ रुद्रों वो य्रीवा अर्शरैत पिशाचाः पृष्टीवींऽपि श्रणातु यातुषानाः । वीरुद् वो विश्वतीवीर्या युमेन समजीगतम् अभयं मित्रावरुणाविहास्तुं नोऽर्चिषात्त्रिणो नुइतं प्रतीचः। मा जातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विद्याना उप यन्तु मृत्यम् n 3 11 [ 818 ]

#### 11 33 11

ऋषिः--जाटिकायनः ॥ देवता--- इन्द्रः ॥ छन्दः--- १, ३ गायत्रीः २ अनुब्दुष् ॥

यस्येदमा रजो युजस्तुजे जना वनं स्व:। इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत् नार्धव मा दंघृषते घृषायो धृषितः शर्वः । पुरा यथा ब्यथिः श्रव इन्द्रस्य नार्धृषे शर्वः 11 5 11 स नो ददातु तां र्यिमुरं प्रिशक्नं तंदशम्। इन्द्रः पातिस्तुविष्टमो जनेष्वा म इ ॥ शिर है

#### 11 38 11

ऋषिः — चातनः ॥ देवता — ऋग्निः ॥ छन्दः — मायत्री ॥ माग्नमे वार्चमीरय वृष्भायं चित्रीनाम् । स नः पर्षदिति द्विषः यो रचांसि निज्दैंश्यप्रिस्तिगमेन शोचिषा । स नः पर्षदिति द्विषः यः परस्याः प्रावतं हित्रो धन्वां तिरोचंते । स नः पर्षदिति द्विषः

यो विश्वामि विपरयति अवना सं च परयति । स नः पर्वदति द्विषः यो श्रम्य पारे रजसः शुक्री श्रमिरजायत । स नः पर्षद्ति द्विषः 11 4 11 [813] 11 34 11 ऋषि:-कौशिकः ॥ देवता-वैश्वानरः ॥ झन्दः-गायत्री ॥ वैश्वानरो न कत्य था प्र यातु परावतः। श्राग्निः सुद्दतीर्प वैश्वानरो न जागमदिमं युक्तं सुजूरत । श्रुप्रिरुक्थेष्वंहसु वैश्वान्रोऽङ्गिरसां स्तोममुक्यं चं चाक्लूपत् । पेष धुम्नं स्वर्धमत् 1 3 11 8 18 ] ॥ ३६ ॥ -श्रावि:--अथर्वा ॥ ( स्त्रस्त्ययनकाम: ) देवता--- अग्नि: ॥ छन्द:---गायत्री ॥ ऋतावनं वैश्वानुरम्तस्य ज्योतिष्रपतिम् । अजवं धर्ममीमहे 11 9 11 स विश्वा प्रति चाक्लूप ऋत्रुत् सृजते वृशी । -यज्ञस्य वयं हत्तिरन् श्रिविः परेष् धामस् कामी भ्तस्य भव्यस्य । सम्राडेको वि राजति 11 8 11 [812] ॥ ३७॥ ऋषि:-अथर्वा (स्वरत्ययनकामः) ॥ देवता-चन्द्रमाः ॥ झन्दः-अनुष्टुप् ॥ हप मागात् सहस्राची युक्तवा शपथी रथम्। श्वारंमन्विच्छन् मम वृकद्वाविमतो गृहम् परि यो वृङ्गिष शपथ हुद्रमाग्निरिवा दहन्। श्वासार्मत्रं नो जहि दिवो वृष्टामें वाशानिः

[ 1818 ] II # II

यो नः शपादशंपतः शपतो यश्च नः शपाद । शुने पेष्ट्रमिवावचामं तं प्रत्यस्यामि मृत्यवे

PHI SIPPP IN P

#### 11 36 11

स में: पपंदांते दिये: म्बि:-अथर्वा ( वर्चस्काम: ) ॥ देवता-ित्विः; ब्रहस्पतिः ॥ ॥ विकास-: इन्ह्र खन्द: - त्रिष्ट्रप् ॥ व । अहोति - विकास

सिंहे न्याघ उत या एदाकी त्विष्यनी ब्राह्मणे सूर्ये या। इन्द्रं या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना है। १ 110 या हस्तिनि द्वीपिनि या हिरण्ये स्विषिरुष्यु गोषु या पुरुषेषु । इन्द्रं या देवी सुभगा जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना ॥ २ ॥ रथे ख्रुतेब्वृष्मस्य वाजे वाते पूर्जन्ये वरुणस्य शुब्में। इसकेन्द्र किन्तु कर् इन्द्रं या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चसा संविदाना राजन्ये दुन्दुभावायतायामश्रस्य वाजे पुरुषस्य मायौ । इन्द्रं या देवी सुभगां जजान सा न ऐतु वर्चसा संविद्वाना ॥४॥ [४।७]

11 38 11

ऋषिः — अथर्वा (वर्चस्कामः ) ॥ देवता — बृहस्पतिः ॥ छन्दः — १ जगतीः, २ त्रिष्दुप्, ३ अनुष्दुप्॥

यशों हविवें भंतामिन्द्रजूतं सहस्रवीर्यं सुरुतं सहस्कृतम्। प्रसन्धिमतुं द्विषाय चर्चसे ह्विष्मन्तं मा वर्षय ज्येष्ठतात्रये ॥ १ ॥ भाष्यां न इन्द्रं युशसं यशोभियशुस्तिनं नमसाना विधेम। स नो रास्व राष्ट्रमिन्द्रजूतं तस्यं ते रातौ यशसः स्याम यशा इन्द्री यशा श्रमिर्यशाः सोमो अजायत ।

युशा विश्वेस्य भूतस्याहमासम युशस्तमः

[ 3|8 ] II & II HE ALE गुरुषामान्युरस्य यस एक ह्वाबियसो गृहस्

विहें जो युक्तेब राष्य्र हर्मारनार्वा इह २ अथर्वा ( अभयकामः ); ३ अथर्वा ( स्वस्त्ययनकामः ) ॥ देवता—१, २ मन्त्रोक्ताः, ३ इन्द्रः ॥ छन्दः—१, २ जगतीः, ३ अनुष्टुप् ॥

ष्मयं षावाष्ट्रियवी हुहास्तु नोडमयं सोमः सिवता नः कृषोतु । अभयं नोडस्तूर्वी-तिर्च ससऋषीयां च हविषामयं नो अस्तु ॥ १ ॥ श्रुस्मै प्रामाय प्रदिश्खतम् अर्जं सुभूतं स्वास्त संविता नः कृणोतु । खुक् विन्द्रो अर्मर्थं नः कृषोत्वन्यत्र राज्ञामुमि यातु मन्युः ॥ २ ॥ अनुमित्रं नी अधरादनमित्रं ने उत्तरात्। इन्द्रानिमुत्रं नः पुश्चादनामुत्रं पुरस्कृषि ॥ ३ ॥ [ ४।९]

#### 11 86 11 ....

श्विः--- म्या ॥ देवतां---मनआदयो दैन्या ऋषयः ॥ इन्दः-१ मुरिगनुन्दुप् २ अनुन्द्रप्; ३ त्रिन्द्रप् ॥

मनेसे चेतसे धिय आकृतय द्वत चित्तये। मृत्ये श्रुताय चर्चते विधेमं हविषां व्यम् मुपानार्थं ब्यानार्थं प्राणाय भूरिंचायसे। सर्स्वत्या डरुव्यचे विश्वेम हविषा व्यम् मा नो हातिषु श्रेषे ये। देव्या ये तन्पा ये नस्तन्वस्तन्जाः । अमत्या भरवा श्रमि नः सचध्वमायुंभैत प्रतुरं जीवसे नः ॥३॥[४। १०]

### 1187 11

व्यभि:-- भृग्विद्धाः ( परस्परं चित्तैकीकरणकामः ) ॥ देवता-मन्युः ॥ छन्दः--१, २ मुरिगनुन्द्रप्, ३ अनुन्द्रप्

भव ज्यामिव धन्वनी मुन्युं तनीमि ते हुदः। यथा संमनती मूखा सर्खायाविव सचावहै सर्खायाविव सचावहा अर्व मुन्युं तंनोमि ते । मुधस्ते अरमनो मन्युमुपास्यामिस यो गुरुः श्चाम तिष्ठामि ते मुम्युं पाष्यर्था प्रपदने चा यथांव्यो न वादिषो मर्म चित्तमुपार्यसि ॥ ३ ॥ [ ५।९ ]

## ware mural est exten will \$8 lbs wines in Spire ऋषिः — मृग्वाक्षराः ( परत्परं चित्तैकीकरणकामः ) ॥ देवता — मन्युरामनस् ॥ १७ १७ १७ १० १ वर्दः—अनुष्टुप् ॥ क्रांक्ष्यकात वामाय मन् भ्रवं दुर्भो विमन्युकुः स्वाय चारणाय च । मन्योर्विमेन्युकस्यायं मन्युशमन उच्यते । अधिकार्वा । १० श्चवं यो भूरिमूलः समुद्रमंवतिष्ठति । इन्हांनाधित सः प्रभावत्राधिक दुर्भः पृथिदया हरियता मन्युशमन उच्यते वि तें हनुष्यां शर्राणुं वि ते मुख्यां नयामसि । यथांवशो न वादियो मम चित्तमुपायंसि ॥ इ॥ [ ५१२ ] 11 88 11 र्षाः—विश्वामित्रः ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ वन्दः—१, २ अनुष्टुप् ३ त्रिपदा महाबृहती।। अस्थाद चौरस्थात पृथिष्यस्थाद् विश्वमिदं जगत्। अस्थर्वृद्धा ज्रध्वस्व प्नास्तिष्ठाद् रोगो श्रयं तव ॥ १ ॥ श्वतं या भेषुजानि ते सहस्रं संगंतानि च । श्रेष्ठमास्रावभेषुजं वसिष्ठं रोगुनाशनम् 💮 💮 👢 २ 🕊 कृदस्य मूत्रमस्यमृतस्य नामिः। विषाणका नाम वा श्रसि पितृणां मूलादुस्थिता वातीकृतनाशनी ॥ ३ ॥ [ ५।३ ] 11 84 11 व्यविः -- अङ्गराः, प्रचेताः, यमश्रा ॥ देवता -- दुःस्वमनाशनम् ॥ बन्दः -- १ पथ्या पङ्किः, २ मुरिक्षिन्द्रपुः, ३ अनुष्ट्रप् ॥ पुरोऽपेंद्दि मनस्पाप किमशस्तानि शंसित । परेंद्रि न त्वां कामये वृद्धां वनांनि सं चर गृहेषु गोषु मे मनः ॥ १ ॥ श्रुवशसां निःशसा यत् पराशसोपारिम जात्रतो यत् स्वपन्तः। श्रामिविश्वान्यपं दुष्कृतान्यज्ञंष्टान्यारे प्रस्मद् दंशातु ॥ २ ॥

यदिन्द्र ब्रह्मणस्पतेऽपि मुषा चरामसि । वर्ष प्राप्ति ।

प्रचेता न आङ्गिरसो दुरितात् पारवंहसः

11 2 11 [ 418 ]

#### 11 84 11

मानिः—आङ्गराः, प्रचेताः, यमश्च ॥ देवता—दुःष्वप्ननाशनम् ॥ छन्दः—१ विष्टारपङ्किः, २ शक्वरीगर्भा पञ्चपदा जगती, ३ अनुष्टुप् ॥

यो न जीवोऽसि न मृतो देवानाममृतग्रभोऽसि स्वप्न ।

वृक्षणानी ते माता यमः पितारकुर्नामासि ॥ १ ॥
विद्या ते स्वप्न जनित्रे देवजामीना पुत्रोऽसि यमस्य कर्रणः ।

प्रान्तेकोऽसि मृत्युरसि ।
तं त्वां स्वप्न तथा सं विद्यास नाः स्वप्न दुःव्यप्नयात् पाहि ॥ २ ॥
यथां कृतां यथां शुफं यथ्यां संनयनित ।

प्वा दःष्वप्नयं सवी द्विष्ते सं नयामसि ॥ ३ ॥ पाप

#### 11 80 11

ऋषिः—अङ्गराः; प्रचेताः, यमश्च ॥ देवता—१ अग्निः, २ विश्वेदेवाः, ३ सुधन्वा ॥ छन्द-- त्रिष्डप् ॥

श्राग्नः प्रांतःसवने पारवस्मान् वैश्वान्तो विश्वकृद् विश्वशं मूः ।
स नंः पावको द्रविणे द्धारवायुं स्मन्तः सहमंद्याः स्याम ॥ २ ॥
विश्वे देवा मुद्द इन्द्रो श्रुस्मान्स्मिन् द्वितीये सर्वने नं जेहाः ।
श्रायुं स्मन्तः प्रियमेषां वर्दन्तो व्यं देवानां सुमृतौ स्याम ॥ २ ॥
इदं तृतीयं सर्वनं कवीनामृतेन् ये चमुसमैरं यन्त ।
ते सौधन्वनाः स्वंरानश्रानाः स्विष्टि नो श्राभ वस्यो
नयन्तु ॥ ३ ॥ पाइनी

#### 11 88 11

स्रि:--- त्रिक्गराः; प्रचेताः; यमश्र ॥ देवता-- मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--- उष्णिक् ॥ रयेनोंऽसि गायुत्रच्छ्रेन्द्रा अनु स्वा रंभे ।
स्वस्ति मा सं वंद्वास्य युज्ञस्योदष्टि स्वाहां ॥ १ ॥
ऋ अरंसि जगंच्छ्रन्द्रा अनु स्वा रंभे ।
स्वस्ति मा सं वंद्वास्य युज्ञस्योदष्टि स्वाहां ॥ २ ॥
स्वस्ति मा सं वंद्वास्य युज्ञस्योदि स्वाहां ॥ ३ ॥
स्वस्ति मा सं वंद्वास्य युज्ञस्योदि स्वाहां ॥ ३ ॥ [ ५।७ ]

11 88 11

ऋषिः—गार्ग्यः ॥ देवता—अप्तिः ॥ छन्दः— १ अनुष्टुप्, २ जगती, ३ निवृष्णगती ॥

मृद्धि ते धरने तुन्दः क्र्रमानंश मर्थः ।
कृषिवैमस्ति तेर्जनं स्वं जरायु गौरिव ॥ १ ॥
मेष्ट्व वे सं च वि चोवेष्यमे यदुत्तरद्वावृष्रश्च खादेतः ।
श्चीष्यां शिरोऽण्मुसाप्तों श्चदंयं बंशून् वंभस्ति हरितेभिरासमिः ॥ २ ॥
सुप्यां वार्चमक्रतोप धन्यां खरे कृष्यां हिष्टा श्रनतिंषुः ।
नि विश्वयन्त्युषरस्य निष्कृति पुरू रेती दिधिरे स्यंश्चितः ॥ ३ ॥[५।८]

#### 11 40 11

काविः — अथर्वा (अभयकामः ) ॥ देवता — अश्विनी ॥ छन्दः — १ विराड्-जगती; २, ३ पथ्या पङ्क्तिः ॥

हतं वदं संमक्षमाख्रमंश्विना छिन्तं शिरो प्रपि पृष्टीः श्वेणीतम् ।
यवाश्वेददानपि नद्यतं मुख्यमथामयं कृष्णतं धान्याय ॥ १ ॥
तदं हे पतंक्ग हे जम्य हा वपंक्वस ।
असेनासंस्थितं हिन्दिनंदन्त ह्मान् यवानहिंसन्तो भ्रपोदित ॥ २ ॥
तद्येपते वर्षापते तृष्टेजस्मा भा श्वेणोत मे ।
य भार्ष्या व्यहरा ये के ख स्थ
व्यहरास्तान्तसर्वाञ्जस्मयामसि ॥ १ ॥ [ ५।९ ]

| 11 | 48 | 11 |
|----|----|----|
|    |    | 21 |

व्यापि:-श्रन्तातिः ॥ देवता- १ सोमः, २ आपः, ३ वरुगः ॥ छन्दः- १ गायत्री, २ त्रिष्टुप्, ३ जगती ॥

चार्याः पूतः पृथित्रेया प्रत्यक् सोम्। अति द्भुतः । इन्द्रस्य युज्यः सर्खाः

1 9 1

श्वापी श्रस्मान् मातरः स्रयन्तु घृतेनं नो घृत्याः पुनन्तु । विश्वं हि रिषं प्रवहन्ति देवीरुदिदाश्यः श्रुचिरा पृत एमि यत् कि चेदं वरुण दैष्ये जनेऽभिद्वोहं मनुष्यार्थश्वरन्ति ।

11 7 11

अचित्या चेत् तव अमी युयोपिम मा नस्तस्मादेनंती

11 4 11 [ 4130 ]

#### 11 47 11

कारि:--भागालि: ॥ देवता- १ सर्थः; २ गावः, ३ भेषजम् ॥

छन्दः—अनुष्डप् ॥ छत् स्यों दिव एति पुरो रचांसि निज्देन् । ऋगदिस्यः पर्वतिस्यो विस्तर्देशे सदष्ट्रहा

11 9 11

वि गावों गोष्टे श्रसदुत् नि मृगासी श्रावेषत । व्यूर्वमेयों नदीनां न्यादृष्टां श्राविष्यत

1 A 18 19

श्रायुर्देदं विपाधितं श्रुतां कण्वस्य वीरुधम् । श्रामारिषं विश्वमेषजीमस्यादष्टान् नि श्रममस्

11 2 11 [ 419 ]

#### ॥ ५३॥

न्ध्रिः--बृह्च्छुकः ॥ देवता--पृथिच्यादयो मन्त्रोकाः ॥ छन्दः-- १ वगतीः । २, ३ त्रिष्टुप् ॥

चौर्भ म हुदं प्रश्चिवी च प्रचेतसी शुक्रो बृहन् दिख्या पिपतुं।
अर्ड स्वधा चिकितां सोमी ख्रिश्चित्रं पातु सिवता भगेश्व ॥ १॥
अर्जः प्रायाः प्रनेतासा न ऐतु प्रनक्षदुः प्रनरसुन् ऐतुं।
वैश्वानरो नो सर्दश्यस्तन्पा सन्तरिष्ठाति दुरितानि विश्वां ॥ २॥

सं वर्षसा पर्यसा सं तन्भिरगन्महि मनसा सं शिवेन । रवष्टा नो अत्र बरीयः कृणोध्वर्त नो मार्षु तन्वो यदु विरिष्टम्

11 3 11 [ 412 ]

#### 11 48 11

म्रविः-- बह्या ॥ देवता-अग्रीवोमों ॥ छन्दः-- अनु दुप् ॥

हुदं तद् युज हत्तंरमिन्द्रं शुरमाम्यष्टंय । श्रस्य चुत्रं श्रियं सहीं वृष्टिरिव वर्धया तृणम् श्रास्मे चुत्रमंत्रीषोमावस्मै धारयतं रुथिम्। इमं राष्ट्रस्याभीवर्गे कृंगुतं युज उत्तरम् सबन्ध्यासबन्ध्य यो ग्रस्मा प्रामुदासति। 1 8 1 [ 813 ] सर्वं तं रंन्धयासि मे यजमानाय सुन्वते

#### 11 44 11

विश्वेदेवाः: २, ३ रुद्रः ॥ छन्दः—१, ६ जगती: २ त्रिष्डप् १ ॥

ये पन्थानी बुहवी देवयाना श्रन्तरा द्यावाष्ट्रिया संचरन्ति । तेषामन्यानि यतुमी वहांति तस्मै मा देवाः परि धत्तेह सर्वे अध्मो हेमन्तः शिशिरो वसन्तः शुरद् वर्षाः स्विते नो द्रधात । मा नो गोषु अजुता प्रजायां निवात इद् वंः शरुणे स्याम हुटावुरसरायं परिवरसरायं संवरसरायं कृणुता बृहस्रमं: । तेषां वृषे सुमृतौ युज्ञियानामपि भुद्रे सीमनुसे स्याम ॥ ३ ॥ [ ६१४ ]

## ॥ ५६ ॥

श्वाचि: -- शन्ताति: ॥ देवता-विश्वदेवाः; २, ३ रहः, ॥ छन्दः-- १ उण्णिम् गर्भा पथ्या पङ्किः; २ निच्दनुष्ट्रप् ३ विराडनुष्टुप् ॥

मा नी देवा बहिर्वधीत् सर्तोकान्स्सहपूर्वात् । संबंद न वि ध्येर्द स्यान्तं न सं यमुक्तमा देवजुनेश्यः

नमों इस्वित्यय नमुस्तिरश्चिराजवे। विकास महित्र के महित्र स्वजार्य बुश्रवे नमो नमो देवजुनेस्यः सं ते हिनम दता दत: समुं ते हन्दा हर्नू। कि का क्षिक्रिक्षण कि सं ते जिह्न विद्वा सम्वास्नाह प्रास्थम् विकास मा इ ॥ [ ६।५] المحوال المتعادية المتعادية المتعادية व्यापि:--शन्तातिः ॥ देवता- १, २ रुद्रः, ३ [ भेषजम् ] ॥ छन्दः-- १, २ अनुदुष् ३ पथ्या वृहती ॥ ्ड्रहमिद् वा वं भेषुजमिदं ठुद्रस्यं भेषुजम् । क्राव्यक्त स्वर्केशक सम्बद्ध -येनेषुमेकतेजनां शृतश्रष्टयामपुत्रवेत व्यापाल अविष्य विवास जालावेणामि विन्वत जालावेगोप सिन्वतः। विकास क्रिकेट विकास जाबाषमुमं मेंपुजं तेन नो मृड जीवसे हुन कि कि कि मान कि शं चं नो मयंश्र नो मा चं नुः कि चनासंसत्। · चुमा रपो विश्वं नो अस्तु भेषुजं सर्वं नो अस्तु भेषुजम् ॥३॥ [६।६] 119611 - ऋषिः — अथर्वा ( यरास्कामः ) ॥ देवता — श्न्द्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः — १ जगती; २ प्रस्तारपङ्कि:; ३ अनुष्दुप्॥ ्युशसं मेन्द्री मघ्वान् कृषोतु युशसं धावापृथिवी हुमे हुमे। युशसं मा देवः संविता कृषातु श्रियो दातुर्दं चिषाया हुइ स्यांमा ॥१॥ वयेन्द्रो चार्वापृथिव्योर्यस्वान् यथाप् मोषभीषु यसस्वतीः। ्यवा विश्वेषु देवेषु व्यं सर्वेषु यशसः स्याम 11 3 11 यशा इन्द्रों यशा श्रुमिर्युशाः सोमी अजायत । न्यशा विश्वस्य भूतस्याहमंसिम यशस्तमः H & H [ 410 ]

#### 11 49 11

ऋषिः —अथवी ॥ देवता — १ अरुन्धत्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः — अतुन्दुप् ॥

ऋनद्द्भ्यस्वं प्रथमं धेनुभ्यस्त्वमंकन्धति । अधेनवे वयंसे शर्म यड्छ चतुःपदे शमें यब्छुखोषधिः सुद्द देवीरंश्नधती । कर्त पर्यस्त्रकतं गोष्ठमंयुचमाँ उत पूर्वपान् विश्वरूपां सुभगामुद्यावदामि जीव्बाम् । सा नो कृद्रस्यास्तां होति दूरं नयतु गोम्यः HBH [ 616.] 11 60 11 मापि:--अथवा ॥ देवता-अर्थमा ॥ जुन्द:-अनुष्डुप् ॥ श्रयमा यांत्यर्थमा पुरस्ताद् विधितस्तुपः । श्रुस्या हुच्छुब्रुपुर्वे पतिमुत जायामुजानये षश्चमदियमर्थमञ्जन्यासां समनं यती। श्रुको न्वंबंमबुस्या श्रुन्याः समन्मायति घाता दोधार पृथिवीं घाता चामुत स्यम्। घातास्या श्रमुवे पति दर्भात पतिकास्यम् ॥ ६ ॥ [६।९] 11 88 11 .ऋषिः अथर्वा ॥ देवता - रुद्रः ॥ अन्दः - १ त्रिष्टुप् र, ३ अरिक् त्रिष्टुप् मद्यमाष्ट्रो मधुमदेरयन्तां मद्यं सूरी भभर्ज्ज्योतिषे कम् । मद्यं देवा उत विश्वं तपोजा मद्यं देवः संविता व्यची भात् श्चहं विवेच पृथिवीमुत चामहमृत्रंजनयं सप्त साकम्। श्रहं स्त्यमनृतं यद् वदाम्यहं दैवीं परि वाचं विश्वश्र H S W श्रहं नंजान पृथिवीमुत चामुहमृत्रंजनयं सुरत सिन्धून्। श्रुद्दं स्त्यमनृतं यद् वदामि यो अप्रीष्टोमावर्षेषे सखाया H 3 H [ 6130 ] ॥ ६२॥

ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता- -वैश्वानरादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः -- त्रिन्द्रप् ॥

वैश्वानरो रहिमार्भिनैः पुनातु वार्तः प्रायोनेषिरो नमोभिः। षावापृथिवी पर्यसा पर्यस्वती ऋतावरी युज्ञिये नः पुनीताम् वैश्वान्शी स्नृतामा रंभध्वं यस्या आशास्तन्वी बीतपृष्ठाः। त्यां गृयान्तः सधुमाद्रेषु वुशं स्याम् पत्यो रयायाम् 💮 🔠 २ ॥ वैश्वानरीं वर्चेत् रंसध्वं शुद्धा भवन्तुः शुर्चयः पावकाः । इदेखेया सधमादं मदन्तो ज्योक् पंश्येम सूर्वमुद्वरंन्तम् 1 8 1 [ 613 ] 11 63 11 ऋषिः—द्रह्मणः (१-३ आयुर्वचींबलकामः) ॥ देवता-१ निर्ऋतिः २ यमः; ३ मृत्युः, ४ माम्रः ॥ छन्दः—१—३ जगती (१ त्रिष्टुप्); ४ अनुद्रुष् ॥ यत् ते देवी निर्श्वतिराबुबन्ध दामं श्रीवास्वविमोक्यं यत् । तत् ते वि ध्याम्यायुषे वर्षेसे बर्जायादोमदमन्नमिद्ध प्रस्तः नमां इस्तु ते निर्श्वते तिग्मतें जोड युस्मयांन् वि चूता बन्धपाशान् । युमो मद्यं पुनिरित् स्वां दंदाति तस्मै युमाय नमों ब्रस्तु मृत्यवे ॥ २ ॥ श्रयसमयं द्वपदे वेधिष ह्हामिहितो मृत्युभियें सहस्रम्। युमेन स्व पिताम: संविदान हत्मं नाकुमार्थ रोह्येयम् संविभिद् युवसे वृष्क्रमे विश्वान्यर्थ शा। इडस्पुदे सामिध्यसे स नो वसून्या भर ॥ ॥ ॥ ॥ [ ७।२ ] 11 88 11 अधि:-अधर्वा ॥ देवता--सांमनस्यम् ॥ छन्दः--१, ३ अनुष्टुप्, र त्रिष्टुप् ॥ सं जानीध्वं सं पुंच्यध्वं सं वो मनौसि जानताम् । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासंते समानो मन्त्रः सामितिः सहानी संमानं वृतं सह चित्तमेषास् । समानेन वो हविषां जुद्दोमि समानं चेती अमिसंविशध्यम् ॥ २ ॥

सुमानी व बाकूति: समाना हृदयानि वः। सुमानमस्तु वो मन्। यथा वः सुसुहासति 1 2 1 9 3 11 84 11 ऋषि:-अथर्वा ॥ देवता-पराशरः: इन्द्रः ॥ छन्दः- १ पथ्या पङ्किः, २, ३ अनुष्दुष्: ॥ अवं मन्युरवायतावं बाह्य मंनोयुजा। पराशर स्व तेषां पराञ्चं शुक्ममद्याचा नो रुविमा कृषि निहस्तेभ्ये। नैहंस्तं यं देवाः शहमस्यथ । वृक्षामि शत्रूणां बाहूननेन हविषाहम् इन्द्रश्रकार प्रथमं नैहंस्तमसुरेभ्यः। जयन्तु सरवानो ममं स्थिरेणेन्द्रेया मेदिना 11 3 11 918] ॥ ६६ ॥ ऋषिः—श्रथर्वा ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१ त्रिष्डप्; २, ३ श्रनुष्टुप् ॥ निहेंस्तः शत्रुरिमदासंत्रस्तु ये सेनािम्यूंश्रमायन्यस्मान् । समंप्येन्द्र महता वृधेन द्रात्वेषामधहारो विविद्ध: श्चातन्वाना श्रायच्छन्तोऽस्यन्तो ये च धावथ । निहेंस्ताः शत्रवः स्थनेन्द्री वोऽद्य पराशारीत् 11 3 11 निर्देस्ताः सन्तु शत्रवोऽङ्गैषां म्लापयामसि । अथैषामिनद्र वेदांसि शतशो वि भंजामहै ॥३॥ [७१५] ॥ ६७॥ ऋषि:—अथर्वा ॥ देवत।— इन्द्र: ॥ द्वन्दः—अनुष्टुप् ॥ परि वस्मानि सर्वत इन्द्रीः पूषा च सस्रतः । सुद्धान्यवामुः सेनां श्रामित्रांणां परस्तराभ् म्ढा चंसित्राइचरताशीर्षायं इवाहंयः। तेषां वो श्राप्तमूढानामिन्द्रो हन्तु वरवरम्

ऐषु नद्य वृष्।जिने हरियास्या भिये कृषि। पराङ्मित्र एषं व्वर्वाची गौरुपेषतु 11 86 11 श्वापि:-अथवां ॥ देवता-सावित्रादयो मन्त्रोकाः ॥ खन्दः- १ पुरोविराह-तिशक्वरीगर्भा चतुष्पदा जगती; २ श्रनुष्ड ्, ३ अतिजगतीगर्भा त्रिष्टुप् ॥ श्रायमंगन्रसाविता चरेगोध्योनं वाय उदकेनेहि । श्चादित्या रुदा वसंव उन्दन्तु सर्वेतसः सोमस्य राज्ञी वपत प्रचेतसः ष्रदितिः समश्रुं वपुरवापं उन्दन्तु वर्षसा । चिकित्सतु प्रजापतिदीर्घायुत्वाय चचसे 11 5 11 येनावंपत् सविता चुरेण सोमस्य राज्ञो वर्रणस्य विद्वान्। तेन ब्रह्मायो वपतेदमस्य गोमानश्चवान्यमस्तु प्रजावन् ॥ ३ ॥ [७।७] 113811 ऋावे:-अथर्वा (वर्चस्कामी यशस्कामश्च) ॥ देवता--बृहस्पतिः, श्राईवनी ॥ बन्दः-अनुष्टुप् ॥ गिरावरगराटेषु हिरण्ये गोषु यद् यशः। सुरायां बिष्यमानायां कीलाले मधु तन्मयि श्रश्विना सार्षेणं मा मधुनाङ्कं शुभस्पती। यथा भगस्वती वार्चमावदानि जना भन्ने 11 3 11 मयि वर्ची प्रयो यशोऽथी युज्स्य यत् पर्यः। तन्मयि प्रजापंतिर्दिवि चामिव इंहत 11 00 11 ऋवि:-- काङ्कायनः ॥ देवता-- अध्या ॥ छन्दः-- जगतीः॥ यथा मांसं यथा सुरा यथाचा अधिदेवने । यथा पंसी बूचण्यत स्त्रियां निंहन्यते मर्नः।

एवा ते अध्नये मनोऽधि वस्ते नि हंन्यताम्

यथां हुस्ती हस्तिन्याः प्रदेनं प्रमुं चुने ।
यथां पुंसी बृषण्यत ख्रियां निहन्यते मनेः ।
एवा ते अध्न्ये मनोऽधि वस्ते नि हन्यताम्
यथा पृषियंथोपधियंथा नभ्यं प्रधावधि ।
यथां पुंसी वृषण्यत ख्रियां निहन्यते मनः ।
एवा ते अध्न्ये मनोऽधि वस्ते नि हन्यताम् ॥ ।

11 3 11 [ 919 ] .

#### 11 68 11

त्ररिष:—जहाा ॥ देवता—१, २ अग्निः; ३ विश्वे देवाः ॥ छन्दः—१, २ जगती; ३ त्रिब्हुप्॥

यद्ञमधि बहुधा विरूपं हिरंण्यमध्रमुत गामुजामविम् ।
यदे । किं च प्रतिज्ञमहाहम्प्रिष्टद्योता सुहुतं कृष्णोतु ॥ १ ॥
यनमां हुतमहुतमाजगामं दृत्तं पितृमिरतुंमतं मनुष्यैः ।
यस्मानमे मन् दिदेव रारजित्यगिनष्टद्योता सुहुतं कृष्णोतु ॥:२ ॥
यद्ञम्ययन्तेन देवा दास्यसदास्यञ्जत संग्रामि ।
चैश्वान्रस्य मह्तो महिन्ना शिवं मद्यं मधुमदस्यसम् ॥ १ ॥ [७।१०]

### 11 52 11

ऋषिः—अथवीकिराः ॥ देवता—शेपोडकः ॥ छन्दः— १ जगती, २ अनुष्टुप्, ३ भुरिगनुष्टुप्॥

स्यांसितः प्रथयते वर्शो अनु वर्षि कृण्वन्नसुरस्य माययां।

प्वा ते शेषः सहसायमकोंऽक्ष्मनाङ्गं संसमकं कृषोतु ॥ १ ॥

यथा पर्सस्तायाद्वरं वातेन स्थुलुमं कृतम्।

याव्व परस्वतः पस्तावंद ते वर्षतां पर्सः ॥ २ ॥

याव्वक्रीनं पारस्वतं हास्तिनं गार्दमं च यद।

याव्वक्षस्य वाजिनस्तावंद ते वर्षतां पर्सः ॥ ३ ॥ [७।११]

#### 11 50 11

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—वरुणादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—१, ३ मुरिक्

पह यांतु वर्षणः सोमों श्रुप्तिर्वृहस्पतिर्वसुंभिरेह यांतु ।

श्रूस्य श्रियंसुप्संयांतु सर्वं हमस्यं चेतुः समनसः सजाताः ॥ १ ॥

यो वः श्रुष्मो हर्ययेष्वन्तराकृतियां वो मनसि प्रविष्टा ।

तान्स्सीवयामि हृविषां घृतेन मिथं सजाता र्मतिवी श्रस्तु ॥ २ ॥

इहैव स्तु मार्पं याताध्यसमत् पूषा प्रस्ताद्रपंथं वः कृणोतु ।

वास्तोष्पतिरत्रं वो जोहवीतु मिथं सजाता र्मतिवी श्रस्तु ॥३॥ [८1१]

#### 11 80 11

श्वापिः — अथर्वा ॥ देवता — ब्रह्मणस्पत्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ अन्दः — १, २ अनुब्द्धप्, ३ त्रिब्द्वप् ॥

सं वं: एष्यन्तां तुन्वः सं मनांसि सम्रु ब्रुता ।
सं वोऽपं ब्रह्मण्यस्पतिभागः सं वो अजीगमत् ॥ १ ॥
संज्ञपनं वो मनसोऽथों संज्ञपनं हुदः ।
प्रश्लो भगस्य यच्छ्रान्तं तेन संज्ञपयामि वः ॥ २ ॥
यथादित्या वसुंभिः संबभ्द्यमंहित्द्वा अहंगीयमानाः ।

# ब्युवा त्रियामुबद्धंयीयमान दुमान्जन्।न्यसंमंनसस्कृष्ट्वीद्द ॥ ३ ॥ [ ८।२ ]

काविः—कवन्त्रः (सपत्नचयकामः ) ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१, २ अतुरहुप्, ३ षट्पटा जगती ॥

निर्मं बुद् श्रोकंमः स्परनो यः प्रतन्यति । निर्माश्येन हिविषेन्द्रं एनं पराशित् ॥ १ ॥ श्रुरमां तं परावत्मिन्द्रों सुदत् बृष्ट्रहा । स्यतो न प्रनुश्यति शश्वतिभ्यः समाभ्यः ॥ २ ॥

एतं तिसः परावत एतु पण्च जनाँ अति । एतं तिस्रोऽति रोचना यतो न पुन्रायति शश्वतीभ्यः समाम्यो यावत् सूर्यो असद् दिवि 11 3 11 [ 613 ] 11 68 11 ऋषिः—कवन्षः ॥ देवता—सान्तपनाभिः ॥ छन्दः—१, २, ४ अनुष्टुप्ः ३ ककुम्मत्यन्दु ॥ य एनं परिषीदंन्ति समाद्धति चर्चसे । संप्रेद्धों श्रारिनर्जिह्वाभिरुदेतु हदंयादधि श्चानः सांतप्नस्याहमायुषे प्दमा रंभे। श्रद्धातिर्यस्य पश्यति ध्रममुद्यन्तंमास्यतः 11 5 11 यो बस्य समिधं वेदं चुत्रियेय सुमाहिताम्। नामिहारे पदं नि दंशाति स मृत्यवे 11 8 11 नैनं ब्रन्ति पर्यायियो न सुन्ना प्रवं गड्झिति । श्चरनेय: चुन्नियो विद्वानाम गृह्णात्यायुषे 11 8 11 [ 918 ] 11 00 11 श्विः---क्रबन्धः ॥ देवता--जातवेदाः ॥ छन्दः---श्रनुष्ट्वप् ॥ बस्याद् चौरस्थात् पृथिब्यस्थाद् विश्वमिदं जगत्। श्रास्थाने पर्वता बस्थः स्थाम्न्यसा ब्रतिष्ठिपम् य उदानट् प्रायंगं य उदान्णन्यायनम् । आवतनं निवतीनं यो गोपा अपि तं हुवे जातंवेदो नि वर्तय शतं ते सन्खावतः। सुइसं त रुपावृतस्ताभिनुः पुन्रा कृषि H & H [ 614 ] 11 00 11 ऋषिः — अथवां ॥ देवता— १, २ चःद्रमाः; ३ त्वष्टा ॥ इन्दः — अनु•डुप् ।।। तेन भूतेन हविषायमा प्यायता पुनः। जावी यामस्मा मार्वाचुस्ता रसेनामि वर्षताम्

श्रमि वर्षतां पर्यपामि राष्ट्रेण वर्षताम् । र्य्या सहस्रवर्षेसेमा स्तामन्पविता स्वष्टां जायामजनयत् स्वष्टांस्य स्वां पतिम् । त्वर्धं सहस्रमायूंषि द्विमायुं इत्योत वाम् 11 8 11 [ C14 ] 11 68 11 म्मापिः-अथर्वा ॥ देवता-संस्फानस् ॥ छन्दः-१, २ गायत्रीः ३ त्रिपदा प्राजापत्या गायत्री ॥ श्चयं नो नमसस्पतिः संस्फानी श्वाभ रंचतु । असंमाति गृहेषु नः स्वं नो नमसस्पत ऊर्जी गृहेषुं धारय। था पृष्टमेखा वसु देवं संस्फान सहस्रापोषस्येशिषे । तस्य नो रास्व तस्य नी बेहि तस्य ते अक्रिवांसः स्याम ॥ ३ ॥[८।७] 11 60 11 ३ प्रस्तारपङ्किः॥ श्चन्तरिक्षेण पतित विधा भूताव्चाकशत्। - ग्रुनों दिःयस्य यनमहस्तेनां ते हिविषां विधेम ये त्रयः कालकाम्जा दिवि देवाह्व श्रिताः। तान्रसर्वानह जतयेऽस्मा घरिष्टतातये श्रुप्सु ते जनमं दिवि ते स्थर्थं समुद्रे श्रुन्तमें हिमा ते प्रश्रिक्याम्। शुनी द्विष्यस्य यन्महुस्तेना ते हुविषा विश्वेम ॥ ३ ॥ [८।८] 11 68 11 ऋषि:-अथर्वा ॥ देवता-आदित्याः ॥ छन्दः-अनुष्दुप् ॥ युन्तासि युद्धसे हस्तावपु रचांसि सेथसि । अ्वां धनं च गृह्वानः परिदृश्तो अभूद्यम्

पारिहस्त वि धार्य योनि गर्भाय धातव । मयाँदे पुत्रमा भेडि तं खमा गंमयागमे 11 5 11 यं परिहस्तमबिभरदितिः पुत्रकाम्या । स्वष्टा तमस्या मा बंधनाद् यथा पुत्रं जनादिति 11 2 11 [ 619 ] 11 53 11 म्बि:--भगः॥ देवता--इन्द्रः ॥ अन्दः-अनुब्दुप् ॥ श्चागच्छंत श्रागंतस्य नामं गृह्णस्यायतः। इन्द्रंस्य बृत्रुष्ट्री वन्वे वास्वस्य शतकतोः येन सूर्या सावित्रीमाथिनोहतुः पुथा तेन मामववीद् भगों जायामा वहतादिति 11 3 11 यस्तेऽङ्क्यो वसुदानी बृहान्नेन्द्र हिर्यययः। तेनां जनीयते जायां मझं धेहि शचीपते 11 3 11 [ 6|10 ] 11 63 11 ऋषिः--भगः ॥ देवता--स्यादयः ॥ छन्दः--१--३ अनुष्टुणः ४ द्विपदाः · निच्दाच्येनु•दुप् ॥ अपचितः प्र पतत सुप्यो वस्तेरिव । स्यः कृषातुं भेषुनं चन्द्रमा वोऽपोच्छतु पुन्येका स्थेन्येकां कृष्योका रोहिंग्यी है। सर्वासामग्रम् नामावीरष्ट्रीरपेतन श्रस्तिका रामायुण्यप्चित् प्र पंतिब्यति । क्बौरितः प्रपतिष्यति स गंजुन्तो निशिष्यति 11 2 1 ब्रीहि स्वामाहुति जुषायो मनसा स्वाहा मनसा यदिदं जुहोमि 1 8 11 [ 313 ]

11 88 11

मानि:—भगः ॥ देनता—निन्धितिः ॥ छन्दः—१ भुरिग् जगतीः, त्रिपदाऽऽचीं बहतीः ३ जगतीः ४ भुरिग् त्रिण्डप्, ॥

यस्यास्त श्रासनि घोरे जुहोम्येषां बुद्धानांमवसर्जनाय कम् । भूमिरिति स्वाभिप्रमन्वते जना निऋ तिरिति स्वाहं परि वेद सर्वतः मूते हुविष्मती भवैष ते भागो यो श्रुस्मास् । मुञ्चेमानुमूनेनंसः स्वाहा एवो व्याह्मिक्षिकेतेडवेहा त्वमयुस्मयान् वि चृता बन्धपाशान्। यमो मद्यं पुनुरित् त्वां दंदाति तस्मै युमाय नमो अस्तु मृत्यवे ॥ ३ ॥ श्रयस्मये द्रुपदे वेधिष इहामिहितो मृत्युभिये सहस्रम् । ंयमेन त्वं पितृभिः संविदान ष्ठंतमं नाकुमधि रोह्येमम् ॥ ४ ॥ [९।२] 11 64 11 ऋषि:-अथर्वा ( यक्ष्मनाशनकामः ) ॥ देवता--वनस्पतिः ॥ ब्रन्दः-अनुष्टुप् ॥ वरणो वारयाता श्रयं देवो वनस्पतिः। यचमो यो अस्मिन्नाविष्ट्रस्तमुं देवा अवीवरन् इन्द्रंस्य वर्चसा वयं मित्रस्य वरुणस्य च। देवानां सर्वेषां वाचा यदमं ते वारयामहे यथा वृत्र हुमा त्रापस्तुस्तम्म विश्वधा यतीः। प्वा ते अभिना यचमं वैश्वानरेण वारये ॥ ३॥ ि ९१३ वे ॥ ८६॥ ऋषि:-अथर्वा ( वृश्काम: ) ॥ देवता-एकवृष: ॥ खन्द:-अनुष्टुप् ॥ बृषेन्द्रंस्य वृषां दिवा वृषां पृथिव्या श्रयम् । वृषा विश्वंस्य मूतस्य स्वमेकवृषो भव 11 9 11 समुद्र ईशे खनताम् प्रिः पृथिव्या वृशी। चुन्द्रमा नचन्नाणामीशे स्वमेकवृषो भव सम्राह्स्यसुराणां क्कुन्मनुष्यांगाम् । 11 8 11 [ 318 ] द्वेवानामध्भागिष्टि स्वमेकवृषो भव

| 11 60 11                                                           |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—ध्रुवः ॥ छन्दः—अनुष्टुप् ॥                     |    |
| मा स्वाहार्षेम् नतरं सूर्धुवस्तिष्ठाविचाचलत् ।                     |    |
| विशस्त्र सर्वे बाह्यक्ष मा अन्य                                    |    |
| इहैवैधि मार्प च्योष्टाः पर्वतह्वाविचाचलत् ।                        | II |
| Table Indiana and                                                  |    |
| इन्द्रं एतमदीधरद् ध्रुवं ध्रुवेयां हृविषां।                        | u  |
|                                                                    | -  |
| तस्म सामा आध अवद्य च ब्रह्मण्डपातः ॥ ३ ॥ [ ९।५                     | 1  |
| 11 66 11                                                           |    |
| ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—धुवः ॥ छन्दः — १, २ अनुष्ड् प्; ३ त्रिष्टुप् ॥ |    |
| ध्रुवा चौर्धुवा प्रथिवी ध्रुवं विश्वमिदं जगत्।                     |    |
| भुवासः पर्वता इमे भुवा राजा विशामयम् ॥ १                           | 10 |
| धुवं ते राजा वरुणो धुवं देवो बृहस्पतिः।                            | u  |
| धवं त इन्द्रशासीका गर्न ।                                          |    |
| धुनाडच्युतः प्र संगोहि शत्रून्छत्रूयतोऽधरान् पादयस्व ।             |    |
| सर्वा दिशः संमनसः सुधीचीर्धुवायं ते समितिः                         |    |
|                                                                    | -  |
| . s. [ 214                                                         | J. |
| 11 25 11                                                           |    |
| वाषिः अथर्वा ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः अनुष्टुप् ॥              |    |
| हदं यत प्रेण्यः शिरो दर्ज मोर्मेन नहत्त्वर ।                       |    |

१। ८९ ।।
श्राविः — अथवा ॥ देवता — मन्त्रोकाः ॥ छन्दः — अनुष्टुप् ॥
इदं यत भ्रेण्यः शिरों दृत्तं सोमेन वृष्ण्यम् ।
ततः परि प्रजातेन हाादे ते शोचयामसि ॥ १ ॥
शोचयामसि ते हादि शोचयामसि ते मनः ।
वातं धूमईव सुध्यप्रेष्ठ् मामेवान्वेतु ते मनः ॥ १ ॥
मद्यां स्वा मित्रावर्रणी मह्यं देवी सर्रस्वती ।
मद्यां स्वा मध्यं भूम्यां युभावन्ती समस्यताम् ॥ ३ ॥ [ १ | ७ ]

#### 11 90 11

काषिः—अथर्वा ॥ देवता—हदः ॥ छन्दः—१, २ अनुन्द्रपः, ३ आची

मुरिगुब्यिक् ॥

यां ते कृद इषुमास्यदङ्गम्यो हृद्याय च ।
इदं ताम्य त्वद् वयं विष्ची वि वृहामिस
यास्ते शृतं ध्रमन्योऽङ्गान्यनु विधिताः ।
तासा ते सवीसां वयं निर्विषाणि ह्वयामिस
नर्मस्ते कृद्रास्यते नमः प्रतिहिताये ।
नमी विसूज्यमानाये नमो निपंतिताये

11 2 11

11 3 11 [ 816 ]

#### 11 98 11

ऋषिः - मृग्विङ्गराः ॥ देवता - १, २ यस्मनाशनम्, ३ आपः ॥

## छन्दः—अनुष्दुप्, ॥

हुमं यवंमष्टायोगैः षंडयोगेभिरचर्छषुः । तेनां ते तुन्वो रपोंऽपाचीनमपं स्यये स्यान् वातों वाति न्यंक् तपति सूर्यः । नीचीनमञ्ज्या दुंहे न्यंग् भवतु ते रपः आपु हृद् वा ड सेषुजीरापों श्रमीवचार्तनीः । आपो विश्वस्य सेषुजीस्तास्ते कृण्वन्तु सेषुजम्

11 9 11

N 2 N

11 2 11 [ 919 ]

#### 11 97 11

क्रिषः—अथर्ष ॥ देनता—गजी ॥ छन्दः—१ जगती; २, ३ त्रिष्डिए ॥ बातरंहा भव वाजिन् युज्यमान इन्द्रस्य याहि प्रसुवे मनीजवाः । युम्जन्तुं त्वा मुख्तों विश्ववेदस् म्ना ते त्वष्टां पृत्सु जुवं दंघातु ॥ १ ॥ जुवस्ते भर्वेन् निहितो गुहा यः स्येने वातं उत योऽचंस्त परीतः । तेनु त्वं वाजिन् वर्जवान् वर्जनाजि जय समने पारयिष्णुः ॥ ३ ॥

तुन्दे वाजिन् तुन्वं नयन्ती वाममस्मभ्यं धावत शर्म तुभ्यस् । अहुंतो महो धुरुणांय देवो दिवींव ज्योतिः स्वमा मिमीयात् 11. 3 11 [ 6130] 11 93 11 श्वापि:-शन्ताति: ॥ देवता-यमादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः-त्रिष्टुष् ॥ यमो मृत्युरंघमारो निर्ऋथो बुभुः शुर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः। देवजनाः सेनयोत्तास्थवांसस्ते श्रस्माकं परि वृष्जनतु वीरान् मनेसा होमैहरसा घृतेन श्वायास्त्र उत राज्ञे भवाय । नमस्येभ्यो नर्म एभ्यः कृणोम्यन्यत्रास्मद्घविषा नयन्तु त्रायंध्वं नो श्रघविषाम्यो वधाद् विश्वे देवा मरुतो विश्ववेदसः। श्रमीबोमा वर्षणः पूतदंचा वातापर्कन्ययोः सुमतौ स्याम ॥३॥[१०।१] 11 88 11 ऋषिः—अथर्नाङ्गिराः ॥ देवता—सरस्वती ॥ छन्दः—१, ३ अनुष्टुप्, २ विराड्जगती ॥ सं वो मनांसि सं वृता समाकूतीनमामसि। श्रमी ये वित्रता स्थन तान वः सं नमयामि 11 8 11 श्रद्धं गृभ्णामि मनसा मनासि मम चित्तमनु चित्तेभिरेत । मम वशेषु हदयानि वः क्रणोमि मम यातमनुवस्मान एतं 11 5 0

॥ ९५॥ इतिः—मृग्वाङ्गराः ॥ देवता—वनस्पतिः ( कुष्ठः ) ॥ छन्दः—अनुब्दुप् ॥

11 3 11 [ 9017 ]

11 3 11

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

भोते मे धार्वाष्ट्रियेवी भोता देवी सरस्वती। भोतौ म इन्द्रंश्चाभिश्वध्यांसमेदं सरस्वति

श्रुश्वायो देवसद्नस्तृतीयस्यामितो दिवि । तत्रामृतस्य चर्चणं देवाः कुष्टमवन्यत हिरुयययी नौरंचरुद्धिरण्यबन्धना दिवि ।

तत्रास्तर्य पुर्व देवाः कुष्टमवन्वत

कां०६।स्०९८।मं०१]

गर्भी श्रुस्योषधीनां गर्भी हिमवतामुत । गर्भो विश्वस्य भूतस्येमं में श्रगदं कृषि

11 3 11 [ 3013 ]

#### 11 98 11

त्रापिः--भृग्वाङ्गराः ॥ देवता--१, २ वनस्पतिः, सोमः ॥ छन्दः--१, २ अनुष्टुप्, ३ विराण्नामगायत्री ॥

या श्रोषंधयः सोमराज्ञीर्बद्धाः श्रुतिविचचणाः । बृह्दस्पतित्रस्तात्ता नो सुम्चन्त्वंहंमः ॥१॥ सुद्धन्तुं मा शप्थ्यांद्यों वह्ययांद्रत । श्रथों यमस्य पड्वीशाद् विश्वसमाद् देविकिल्ब्षात् ॥२॥ यचच्चेषा मनसा यडचे वाचोपारिम जाश्रेतो यत् स्वपन्तः । सोमस्तानि स्वध्यां नः पुनातु ॥३॥[१०।३]

#### 11 90 11

ऋषि:-अथर्वा ॥ देवता-१, ३ देवः, मित्रावरुणौ ॥ छन्दः- १ त्रिष्ट्रप्, २ जगती, ३ मुरिक् त्रिष्ट्रप् ॥

श्रुमिसूर्येको विभिन्नस्तिरिभिन्नः सोमी श्रिभिन्निः।
श्रुम्य है विश्वाः प्रतंना यथासान्येवा विधेमाप्तिहोत्रा हुदं हुविः ॥ १ ॥
स्वधास्तुं मित्रावरुणा विपश्चिता प्रजावत जुत्रं मधुनेह पिन्वतम्।
बार्षेयां दूरं निन्नैति प्राचैः कृतं चिदेनः प्र मुंमुक्रमस्मत् ॥ २ ॥
हुमं वीरमन्ने हर्षध्वमुप्रमिन्दं सखायो श्रनु सं रमध्वम्।
ग्रामुजितं गोजितं वस्नेवाहुं जयन्तमस्मं प्रमुणन्तमोजेसा ॥ ३॥ [१०।५]

#### 119611

ऋषि:-अथर्वा ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः-- १, ३ त्रिष्डुप्; २ बृहतीगर्भास्तारपङ्किः ॥

इन्द्री जयाति न परा जयाता अभिराजो राजेसु राजयाते । चुकुरेषु ईडयो वन्संश्रोपसधी नमुस्यो भवेह

| स्वामिन्दाधिराजः श्रवस्युस्तवं भूर्भिभृतिर्जनानाम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| रव देवीविशं हुमा वि राजायुष्मत् चन्नमजरं ते अस्त ॥ ३।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्राच्या दिशस्त्वामिनदासि राजोतोदीच्या दिशो वन्नहरूलनहोति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यत्र यन्ति स्रोत्यास्तिज्ञितं ते दिच्यतो वृष्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| एपि हन्यः ॥ ३॥ [ ३० ६ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 99 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता- १, २ इन्द्रः, ३ इन्द्रः, सोमः, सविता च ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| छन्दः-१, २ अनुष्डुप्, ३ भुरिग् बहती ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रमि स्वेन्द्र वरिमतः पुरा स्वाहूर्याद्धवे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ह्यास्यप्रं नेतारं प्रकारमञ्जेतन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यो श्रुध सेन्यो वृश्वो जिद्यासन् न दुदीरते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इत्तंब्य तसे तात रामानं ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| परि दध्म इन्द्रस्य बाह् संमन्तं त्रातुखायतां नः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| देवं सिवतः सोमं राजन्रसुमनसं मा कृष्ण स्वस्तवे ॥ ३ ॥ [१०।७]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| The second of th |
| माषि:—गरुत्मान ॥ हेतना च्यानि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न्मिन:गरुरमान् ॥ देवतावनस्पतिः ॥ छन्दःअतुष्टुप् ॥<br>देवा श्रदुः स्यो श्रदाद् धौरदात् पृथिव्यदात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ग्युजः सरस्वतारदुः साचता विष्दूष्णम्<br>यद् वो देवा ष्ठपजीका भासिन्चन् धन्वन्युद्कम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 77 77 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अभेगामां हिनासि पर केन्यू ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| अर्धुराणां दुष्टितासि सा देवानामसि स्वसा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| द्विवस्पृथिक्याः संभूता सा चकर्थारसं विषम् ॥ ३ ॥ [ १०   ६ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11 808 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वाषः—अथवीङ्गिराः ॥ देवता—ब्रह्मणस्पतिः ॥ अन्दः—अनुष्टुप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मा वृषायस्य स्रसिहि वर्षस्य प्रथयस्य च ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| थाङ्ग वर्षतां शेप्स्तेन योषितमिजिहि ॥ १ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

येनं कृशं वाजयंनित येनं हिन्वन्त्यातुरम्। तेनास्य ब्रह्मणस्पते धेर्नुरिवा तानया पसंः श्राहं तनोमि ते पसो अधि ज्यामिव धन्वनि । क्रमस्वशंहव रोहितमनंवग्बायता सदा H 3 11 [ 3018] ॥ १०२॥ ऋषिः - जमदक्षिः ( अभिसंमनस्कामः ) ॥ देवता - श्रिमिनो ॥ छन्दः—अनुष्टुप् ॥ यथायं वाहो प्रश्विना सुमैति सं च वर्तते। ण्वा मामाभि ते मनः समैतु सं च वर्तताम् श्राहं खिदाभि ते मनी राजाश्वः पृष्टयामिव । र्मिडिइन्नं यथा तृणुं मियं ते वेष्टतां मनः 11 5 11 श्राक्षंनस्य मुयुषंस्य कुष्ठंस्य नतादस्य च। तुरो भगस्य इस्ताभ्यामनुरोधनुमुद्ररे 11 30130 ॥ १०३॥ ऋषि:-- उच्छोचनः ॥ देवता-- बृहस्पत्यादयो मन्त्रोताः ॥ छन्दः-संदानं वो बृहस्पतिः संदानं सविता करत्। संदानं मित्रो बर्यमा संदानं मगो श्रुश्विना सं परमानत्समेवमानथो सं चामि मध्यमान् । इन्द्रस्तान् पर्यद्वादीम्ना तानेशे सं छा स्वम् श्चमी ये युधमायनित केत्न् कृत्वानीकृशः। इन्द्रस्तान् पर्यंहादीम्ना तानंग्ने सं छा स्वम् 11 808 11 ऋषिः-प्रशोचनः ॥ देवता-१, २ इन्द्रामी; ३ इन्द्रामी, सोमः; इन्द्रश्च ॥ छन्दः—श्रनुष्टुप्॥ श्चादानेन संदानेनामित्राना द्यांमास । अपाना ये चैवां प्राणा असुनासूनसमंदिवदम्

इदमादानंमकर् तप्सेन्द्रेण संशितम्। श्रमित्रा येऽत्रं नः सन्ति तानं म त्रा द्या त्वम् 11 2 11 ऐनांन् चतामिन्द्राग्नी सोमो राजां च मेदिनौ । इन्द्री महत्वानादानमामित्रेभ्यः कृणोत नः 11 3 11 [ 3315 ] 11 204 11 ऋषि:-- उन्मोचन: ॥ देवता--कासा ॥ छन्द:-अनुष्दुप् ॥ यथा मनो मनस्केतैः परापतंत्याशुमत्। एवा स्वं कांसे प्र पत् मनुसोऽन् प्रवारयम् यथा बाणु सुसंशितः परापतस्याशुमत् । प्वा त्वं कांसे प्र पंत पृथि व्या अनुं सेवतंम् यंथा स्येंस्य रुश्मयंः परापतंन्स्याशुमत् । एवा स्वं कांसे प्र पत समुद्रस्यानुं विचुरम् 1 3 11 [ 3313 ] ॥ १०६॥ ऋषिः—प्रमोचनः ॥ देवता—दूर्वा, शाला ॥ छन्दः—अनुष्डुप् ॥ बायने ते प्रायेखे दूवा रोहतु पुष्पिणी। डसों वा तत्र जायंतां हृदो वा पुण्डरीकवान् their feel sipp श्रुपामिदं न्ययंनं समुद्रस्य निवेशनम्। मध्ये हृदस्य नो गृहा: पराचीना मुखा कृषि ॥ २ ॥ हिमस्य त्वा जुरायुणा शाले परि व्ययामसि । 1 8 11 [ 3318 ] श्रीतह्नंदा हि नो अवोऽप्रिष्क्रंगोत् मेषुजम् sale ter kines bereing 11 800 11 ऋषिः-शन्तातिः ॥ देवता-विश्वजित् ॥ छन्दः-अनुष्टुप् ॥ विश्वीतित् त्रायमाणायै मा परि देहि । त्रायमायो द्विपाच सर्व नो रच चतुरपाद यच नः स्वम् त्रायमायो विश्वजित मा परि देहि । किल्ला किल्लाक विश्वविक प्राप्त है । विश्वजिद् द्विपाच सर्व नो रच्च चतुंब्याद् यदचं नः स्वस् ॥ २ ॥

#### 11 280 11

ऋषिः—अथवां ॥ देवता—अग्निः ॥ छन्दः—१ पङ्किः, २, ३ त्रिष्टुप् ॥

ग्रात्नो हि कमीडियों अध्वरेष्ठं सुनाच्च होता नव्यंश्च सिस्स ।

स्वां चांग्ने तुन्वं पिप्रायंस्वास्मभ्यं च सौभगुमा यंजस्व ॥ १ ॥

७ येष्ट्रध्न्यां जातो विचृतोर्यमस्यं म् ज्वहं णात् परि पाद्येनम् ।

अरथेनं नेषद् दुरितानि विश्वां दीर्घायुरवायं श्वतशारदाय ॥ २ ॥

व्याघेऽह्वयंजनिष्ट वीरो नंचत्रजा जार्यमानः सुवीरः ।

स मा वंधीत् पितरं वर्षमानो मा मातरं प्र

मिन्।जानित्रीम् ॥ ३ ॥ [ १११८ ]

#### 11 388 11

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—अग्निः ॥ छन्दः— १ परानुष्टुप् त्रिष्टुप् २—४ अनुष्टुप् ॥

्ह्मं में अग्ने पुरुषं सुसुग्ध्ययं यो बुद्धः सुयंतो बार्बणीति ।

अतोऽधि ते कृणवद् भाग्धेयं यदानुंन्मदितोऽसंति ॥१॥

श्राप्तिष्टे नि श्रीमयतु यदि ते मन रुद्युतम् ।

कृणोमि विद्वान् भेषनं यथानुंन्मदितोऽसंति ॥२॥

देवैनसादुन्मदित्मुन्मत्तं रक्षसस्पिरं ।

कृणोमि विद्वान् भेषनं यदानुंन्मदितोऽसंति ॥३॥

पुनस्त्वा दुर्ष्सर्षः पुन्रिन्द्वः पुन्भंगः ।

पुनस्त्वा दुर्ष्सर्षः पुन्रिन्द्वः पुन्भंगः ।

#### 11 883 11

ऋषि:—अथर्वा ॥ देवता—अग्निः ॥ द्वन्दः—त्रिष्टुप् ॥ मा ज्येष्ठं वंश्वीद्यमंग्न एषां मूंजुबहैंगात् परिं पाद्येनम् । -स माद्याः पाशान् वि चृंत प्रजानन् तुभ्यं देवा सन् जानन्तु विश्वे ॥ १ ॥ हन्मुंन्च पाशांस्वमंत्र एषां त्रषंख्रिमिरुसिता येमिरासंन् । स ब्राह्मा: पाशान् वि चृत प्रजानन् पितापुत्री मातरं मुच्च सर्वीन् ॥ २ ॥ येभिः पाशैः परिवित्तो विबद्धोऽङ्गंबङ्ग् ब्रापित डस्सितश्च । वि ते मुंच्यन्तां विमुचो हि सन्ति श्रूण्वि प्रंपन् दुरितानि मृच्य

11 883 11

ऋषि:—अथवी ॥ देवता—पूषा ॥ छन्दः—१, २ त्रिष्टुप्; ३ पङ्किः ॥
त्रिते देवा श्रम् जतैतदेन श्चित एंनन्मनुष्येषु मस्ते ।
ततो यदि खा प्राहिरान्शे तां ते देवा ब्रह्मणा नाशयन्तु ॥ १ ॥
मरीची धूमान् प्र विशानं पाष्मसुदारान् गंष्छोत वां निहारान् ।
नदीनां फेनाँ अनु तान् वि नंश्य श्रूणिश पूषन्
दुरितानिं सृष्व

हाद्शुषा निहितं त्रितस्यापसृष्टं मनुष्येनसानि ।
ततो यदि खा प्राहिरान्शे तां ते देवा ब्रह्मणा
नाशयन्तु ॥ १ ॥ [ १९।११ ]

### 1188811

म्रिशः—मद्या ॥ देवता—विश्वे देवाः ॥ छन्दः—अनुष्टुप् ॥
यद् देवा देवहेडेनं देवांसश्चकृमा व्यम् ।
आदिंग्यास्तरमान्नो यूयमृतस्यतेनं मुखत ॥ १ ॥
व्यत्तस्यतेनादिग्या यजेत्रा मुखतेह नः ।
य्वं यद् यज्ञवाहसः शिचेन्तो नोपंशेकिम ॥ २ ॥
मदंस्वता यजेमानाः खुचाङयानि छह्नतः ।
-श्रकामा विश्वे वो देवाः शिचेन्तो नोपं शेकिम ॥ ३ ॥ [ १२।१ ]
॥ ११५ ॥

श्वाधिः—मह्मा ॥ देवता—विश्वे देवाः ॥ छन्दः—अतुष्टुप् ॥

यद् विद्वां यदिविद्वां प्रतां ति चकृमा व्यम् । यूयं न्स्तस्मान्मुक्चत् विश्वं देवाः सजीवतः ॥ १॥ यदि जाग्रद् यदि स्वपन्ने पे प्रन्थोऽकरम् । भूतं मा तस्माद् भव्यं च द्रपदादिव सुम्चताम् ॥ २॥ द्रुपदादिव सुसुचानः स्विन्नः स्नात्वा मर्लादिव । पूतं प्रवित्रें ग्रोवाज्यं विश्वं शुम्मन्तु मैनेसः ॥ ३॥ [१२।२]

#### 11 388 11

ऋषिः—जाटिकायनः ॥ देवता—विवश्वाम् ॥ छन्दः—१, ३ जगतीः २ त्रिष्टुप्॥

यद् यामं चक्कुर्निखनंन्तो अश्रे काषींविषा अञ्चितदो न विद्ययां।
वैवस्त्रते राजनि तज्जेहोम्यथं यश्चियं मधुमदस्तु नोऽश्चम् ॥ १ ॥
वैवस्त्रतः कृषावद् भागुभेयं मधुमागो मधुना सं संजाति।
मातुर्यदेनं हषितं न आगुन् यद् वां पितापराद्धो जिहीहे ॥ २ ॥
यदीदं मातुर्यदि वा पितुर्नः पि आतुः पुत्राच्वेतस एन् आगन्।
यावंन्तो श्रुस्मान् पितरः सर्चन्ते तेषां सर्वेषां शिवो
अस्तु मुन्यः ॥ ३ ॥ [१२।३]

#### 11 286 11

श्वाविश्—कौरिकः (श्रन्यकामः) ॥ देवता—श्रद्धाः ॥ झन्दः—शिष्टुप् ॥ श्रम्यप्रितित्तं यद्दिम यमस्य येनं बुलिना चरामि । इदं तद्गेने श्रन्यो मंवामि स्वं पाशांन् विचृतं वेश्य सर्वान् ॥ १ ॥ इद्देवं सन्तः प्रति द्वा एनङ्जीवा जीवेश्यो नि हराम एनत् । श्रम्यप्रित्यं धान्यं यञ्ज्ञासाहिमदं तदंग्ने श्रन्यो संवामि ॥ २ ॥ श्रम्या श्रादेशस्त्रनृत्याः परिसमन् तृतीयं लोकं श्रनृत्याः स्याम । ये देवयानाः पितृयायांश्च लोकाः सर्वान् प्रथे श्रनृत्याः स्वाम ॥ ३ ॥ वियम

#### 11 286 11 286 11 - 11 11 11 11 11

ऋषि:-कोशिक: ॥ देवता-अन्ति: ॥ खन्दः-निरुद्धप् ॥

यद्धस्तिभ्यां चकुम किलिंबषाण्यचाणां गृरतुर्मुप्तिप्संमानाः।

ड्रियंपुर्ये डेय्रजितौ तद्धाप्सरसावनं दत्तामृणं नः ॥ १ ॥

ड्रियंपुर्ये राष्ट्रभृत् किलिंबषाणि यद्चर्युत्तमनुं दत्तं न प्तत्।

ऋणाख्नो नर्णमेरसमानो यमस्य लोके अधिरञ्जुरायत् ॥ २ ॥

यस्मा ऋणं यस्य जायामुपेमि यं याचमानो सुभ्यमि देवाः।

ते वाचै वादिपुर्मोत्तरां मद्देवपरनी अप्तरसावधीतम् ॥ ३ ॥ [ १२।५ ]

#### 11 888 11

ऋषिः—कौशिकः ॥ देवता—वैश्वानरोऽग्निः ॥ अन्दः—त्रिष्टुप् ॥

यददीं व्यक्रुयमुहं कृयोम्यदिस्यक्षान उत संगुर्यामि ।

वैश्वानरो नी अधिपा वसिष्ठ उदिक्षयाति सुकृतस्य लोकम् ॥ १ ॥
वैश्वानराय प्रति वेदयामि यद्युणं संगुरो देवतास ।
स एतान पाशान विचृतं वेद सर्वानथं पुनवेन सह सं भवेम ॥ २ ॥
वैश्वानरः पविता मा पुनातु संगुरमिधावाम्याशाम् ।
अनाजानन् मनेसा याचमानो यत् तत्रैनो अप्
तत् सुवामि ॥ ३ ॥ [ १२।६ ]

### ॥ १२०॥

ऋषिः—कौशिकः ॥ देवता—अन्तरिचादयो मन्त्रोक्ताः ॥ अन्दः— १ जगतीः, २ पङ्किः, ३ त्रिष्डप् ॥

यदन्तिरंतं पृथिवीमुत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम । श्रयं तस्माद् गाहेपत्यो नो श्रामिकदिश्चयाति सुकृतस्यं लोकम् ॥ १ ॥ भूमिर्मातादितिनों जानित्रं भातान्तिरंत्रम्भिश्चरस्या नः । श्रोनैः पिता पिष्याच्छं भवाति जामिमुखा सार्वं परिस लोकात्॥ २ ॥ यत्रां सुद्वार्थः सुक्कतो मदन्ति विद्वाय रोगं तन्त्राः स्वायाः । श्रक्षीया श्रङ्गैरह्नुताः स्वर्गे तत्रं पश्येम पितरौ च पुत्रान् ॥ ३ ॥ [ १२।७ ]

### ॥ १२१ ॥

श्विः—कौशिकः ॥ देवता—श्रवन्यादयो मन्त्रोकाः ॥ छन्दः—१, २ त्रिष्टुप्ः ३, ४ श्रनुष्टुप् ॥

विषाणा पाशान वि व्याध्यसमद् य उत्तमा प्रधमा बांक्णा ये।
दुः व्यन्त्र्यं दुरितं निः व्वास्मद्यं गच्छेम सुकृतस्यं लोकम् ॥ १ ॥
यद् दारुंशि ब्रध्यसे यच् रञ्ज्वां यद् भूम्यां ब्रध्यसे यच्चं वाचा।
श्रयं तस्माद् गाहेंपरयो नो श्राग्निरुदिन्नंयाति सुकृतस्यं लोकम् ॥ २ ॥
उदंगातां भगवती विचृतौ नाम तार्रके।
प्रेहामृतंस्य यच्छतां प्रेतुं बद्धकुमोचनम् ॥ ३ ॥
वि जिहिष्व लोकं कृंणु बन्धानमुन्चासि बद्धकम्।
योन्याह्व प्रच्युतौ गर्भः प्य सर्वां अर्च जिय ॥ ४ ॥ [ १२।८ ]

#### ॥ १२२॥

ऋषिः—भृगुः ॥ देवता—विश्वकर्मा ॥ छन्दः—१—३ त्रिष्टुप्ः ४, ५ जगती ॥

प्तं मागं परि ददामि विद्वान् विश्वकर्मन् प्रथम् जा ऋतस्य ।

श्वस्मामिर्द्वेतं जरसः प्रस्ताद विश्व के तन्तुमनु सं तरेम ॥ १ ॥

त्वतं तन्तुमन्वेके तरित्व येषां दत्तं पित्र्यमायनेन ।

श्वबन्ध्वेके ददंतः प्रयच्छन्तो दातुं चेव्छि जान्स स्वगं एव ॥ २ ॥

श्वन्यारं भेथामनुसंरं भेथामेतं जोकं श्रद्धानाः सचन्ते ।

यद् वां प्रकं परिविष्टमुमौ तस्य गुप्तये दम्पती सं श्र्येथाम् ॥ ३ ॥

स्र्जं यन्तुं मनसा बृहन्तमन्वारोहामि तपसा सर्योनिः ।

अपहृता स्रग्ने ज्रसः प्रस्तात् तृतीये नाके सधुमादं मदेम ॥ ४ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यिश्चियां हुमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि यरकाम हुदमीमिष्टिञ्चामि वोऽहमिन्द्रो मुरुखान्स्स देदातु तन्मे ॥ ५॥ [ १२।६ ]

#### ॥ १२३॥

ऋषिः—भृगुः ॥ देवता—विश्वे देवाः ॥ छन्दः—१, २ त्रिष्डप्, ३ द्विपदा साम्न्यनुष्डप्, ४ द्विपदा प्राजापत्या भुरिगनुष्डप् ( पकावसाना ), [ ५ अनुष्डप् ] ॥

प्तं संधस्थाः परि वो ददामि यं शेविधमावहां जातवेदाः ।

श्रम्वाग्नता यर्जमानः स्वस्ति तं स्मं जानीत पर्मे व्योमन् ॥ १ ॥

जानीत स्मैनं पर्मे व्योमन् देवाः सर्थस्था विद जोकमत्रं ।

श्रम्वाग्नता यर्जमानः स्वस्तीष्टापूर्वं स्मं कृणुताविरस्मे ॥ २ ॥

देवाः पितरः पितरो देवाः ।

यो अस्मि सो श्रीस्म ॥ ३ ॥

स पंचामि स दंदामि स यंजे स द्तान्मा यूषम् ॥ ४ ॥

नाके राजन् प्रति तिष्ठ तत्रैतत् प्रति तिष्ठतु ।

विद्धि पूर्वस्यं नो राजन्सस देव सुमना मव ॥ ५ ॥ [ १२।१० ]

#### 11 828 11.

ऋषिः—अथर्ग ॥ देवता—दिन्या आपः ॥ छन्दः—त्रिण्डप् ॥

दिवो च मां बृहतो श्रन्तिरिचाद्यां स्तोको श्रम्यंपसद् रसेन ।

सिमिन्द्रियेण पर्यसाहमंग्रे छन्दोंभियंजै सुकृतां कृतेनं ॥ १ ॥

यदि वृचाद्म्यपंस्त फलं तद् यद्यन्तिरिचात् स छ वायुरेव ।

यत्रास्पृचत् तुन्वो यच्च वासंस मापो चुदन्तु निऋति पराचैः ॥ २ ॥

श्रम्यन्त्रनं सुर्भि सा समृद्धिहिर्गण्यं वर्चस्तद्रं पूत्रिममेव ।

सवी प्वित्रा वित्ताध्यसम् तन्मा

तारीक्रिऋतिमी अरांतिः ॥ ३ ॥ १ १२।१११ ]

#### 11 22411

ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता-वनस्पतिः ॥ छन्दः-१, ३ त्रिष्टुप्: २ जगती ॥ वनस्पते वीड्वंड्यो हि भूमा श्रहमत्संखा प्रतरंगः सुवीरंः। गोभिः संनद्धी श्राप्ति वीडयस्वास्थाता ते जयतु जेत्वानि 11 9 11 विवस्पृथिक्याः पर्योज् स्कृतं वनुस्पातिभ्यः पर्यास्तुतं सर्हः। श्रुपामोज्मानं परि गोभिराभृतमिनद्रस्य वर्त्रं हुविषा रथं यज 11 2 11 इन्द्रस्योजो महतामनिकं मित्रस्य गर्भो वर्रणस्य नाभिः। स इमां नो हुन्यदाति जुषायो देव रथ प्रति डब्या गृभाय 11 3 11 [ 3513 ]

#### ॥ १२६ ॥

: म्हाभि: -अथर्वा ॥ देवता - दुन्दुमि: ॥ छन्दः - १, २ मुरिक् त्रिष्टुप्; ३ पुरोबृहतीगर्मा त्रिष्ट्रप् ॥

उपं श्वासय पृथिवीमुत चां पुंरुत्रा ते वन्वतां जर्गत्। स दुन्दुमे सुजूरिन्द्रें ख देवैर्द्राद् दवीयो अप सेध शत्रुंन् न्या क्रन्दय बलुमोजों नु या या श्रामि ष्ट्रंन दुरिता बार्धमानः। अप सेष दुन्दुमे द्च्छुनामित इन्द्रेस्य मुष्टिरांसि वीडयस्व प्रामूं जयाभी धेमे जयनतु केत्मद् दुन्दुमिवीवदीतु । समर्थपर्णाः पतन्तु नो नरोऽस्माकिमिन्द्र

रथिनो जयन्त

॥ ३ ॥ [१३।२]

#### 11 820 11

ऋषिः-भग्वित्रराः ॥ देवता-वनस्पतिः यक्ष्मनाशनम् ॥ छन्दः-अनुष्टुप्: ३ षट्पदा जगती ॥

बिद्धधस्य बजासस्य जोहितस्य वनस्पते । विसल्पकस्योषधे मोच्छिषः पिशितं चन यौ ते बलास तिष्ठतः कर्चे सुष्कावपंश्रितौ ।

चेदाहं तस्य भेषुजं चीपुद्रश्मिचचयम् 11 3 11

यो अङ्गयो यः कर्ण्यो यो श्रद्योर्विसस्पकः। वि वृहामी विसल्पकं विद्वधं हृद्यामयम्। परा तमजातं यहमधराज्ञं सुवामसि 11 83611 श्रविः-अङ्गराः ॥ देवता-राकधूमः; सोमः ॥ अन्दः-अनुष्टुप ॥ श्रुकधूमं नचनाणि यद् राजानुमक्रवेत । भद्राहमस्मै प्रायच्छान्तदं राष्ट्रमसादिति 11 9 11 अद्राहं नो मध्यनिदने अद्राहं सायमस्तु नः। अद्वाहं नो ऋहां प्राता रात्री अद्वाहमंस्तु नः श्रहोरात्राभ्यां नत्तंत्रभ्यः सूर्याचनद्रमस्मिथास् । अद्वाहमस्मभ्यं राज्ञञ्चकधूम् त्वं कृषि यो नौ भद्राहमकरः सायं नक्रमथो दिवा। तस्मै ते नचत्रराज शकधूम् सदा नमः 11 8 11 [ 3318] 11 828 11 ऋषि:-- प्रथर्वा ॥ देवता--- मगः ॥ अन्द:-अनुष्डुण् ॥ अर्गेन मा शांशपेन साकमिन्देश मेदिना । क्योमि भूगिनं मार्प द्वान्त्वरातयः चैन वृचाँ श्रम्यभेवो भगेन वचेता सह। सेन मा मुगिनं कृण्वपं द्वान्त्वरातयः 11 5 11 यो अन्धो यः पुनःसरो भगो वृत्तेव्वाहितः। तेनं मा भुगिनं कृण्वपं द्वान्त्वरातयः ॥ ३ ॥ [ १३।५ ] 11 930 11 ऋषिः —अथर्वा ॥ देवता — स्मरः ॥ छन्दः — १ विराद् पुरस्ताद्वृहतीः २—४ अनुष्डुप् ॥ः नुथजितां राथजितेयीनांमप्सरसामुयं स्मरः।

देवाः प्र हिंणुत स्मरमसौ मामर्जु शोचतु

| AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रुसौ में स्मरतादितिं प्रियो में स्मरतादितिं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| देवाः प्र हिंखुत स्मरमुसी मामनुं शोचतु ॥ २॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यथा मम् स्मरादसी नामुज्याहं कदा चन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| देवाः प्र हिंखत स्मरमुसौ मामजुंशोचतु ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| उन्मद्भित मस्त उद्गितरित्त माद्भ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| भग्न उन्माद्या त्वमसी मामर्च शोचतु ॥ ४ ॥ [ १३।६ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ॥ १३१ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ऋषिःअथर्वा ॥ देवतास्मरः ॥ छुन्दःअनुष्टुप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| नि शॉर्षतो नि पंचत श्राध्यो व तिरामि ते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| देवाः प्र हिंगुत स्मरमसौ मामनु शोचतु ॥ १ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अनुमुतेऽन्विदं मन्यस्वाकृते समिदं नर्मः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| देवाः प्र हिंशुत स्मरमसौ मामनुं शोचतु ॥ २ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यद् धावसि त्रियोजनं पञ्चयोजनमाश्चिनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तत्रस्वं पुन्रायंसि पुत्रायां नो श्रसः पिता ॥ ३॥ [ १.३।७ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ॥ १३२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| क्षिःअथर्वा ॥ देवता-स्मरः ॥ छन्दः १ त्रिपादनुष्टुप्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| २, ४, ५ ( महा ) वृहती; ३ भुरिगनुष्टुप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यं देवाः स्मरमसिञ्चन्नप्स्वर्ः शोर्ध्यानं सहाध्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| तं तें तपामि वर्रुणस्य धर्मणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| यं विश्वे देवाः समुरमसिञ्चन्नुप्स्व हेन्तः शोश्चचानं सहाध्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तं तं तपामि वर्षणस्य धर्मणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यमिन्द्राग्री स्मरमसिञ्जदुष्स्त्र नतः शोश्चानं सुद्दाप्रया।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यमिन्द्राभी स्मरमसिञ्जतामुप्स्य नतः शोश्चानं सहाध्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तं ते तपामि वर्रणस्य धर्मणा ॥ ४ 🏴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

यं मित्रावरुयौ स्मरमासिन्चतामध्स्य नतः शोश्चचानं सहाध्या । तं तें तपासि वरुंगस्य भ्रमेगा 🛒 📜 🖫 ॥ [ १३।८ ]

ऋषिः-अगस्त्यः ॥ देवता-मेखला ॥ छन्दः- १ भरिक् त्रिन्द्रप्. २, ५ अनुष्टुप्, ३ त्रिष्टुप्, ४ जगती ॥

य इमां देवी मेखलामाबुबन्ध यः सैननाह य ह नी युयोज । यस्य देवस्य प्रचिषा चरामः स पारमिच्छात् स ड नो वि मुञ्चात्

ब्राहुंतास्याभिहुंत ऋषींणामस्यायुंधस् । पूर्वी वृतस्य प्राश्वती वीर्घी भव सेखले

सत्योरहं ब्रह्मचारी यद्शिम निर्याचन् मृतात् पुरुषं युमाय । तमहं ब्रह्मणा तपसा श्रमेणानयैनं मेखलया सिनामि ॥ ३ ॥

श्रद्धायां दृष्टिता तपसोऽधिं जाता स्त्रस् ऋषीं यां भूतकृतां वसूर्व । सा नो मेखले मृतिमा घेंहि मेधामथों नो घेहि तप इन्द्रियं च ॥ ४ ॥ यां स्वा पूर्वे भूतकृत ऋषयः परिबेधिरे ।

सा खं परि व्यजस्व मां दीं घाँ युखायं मेखले

11 4 11 [ 9319 ]

## ॥ ४इ४ ॥

ऋषि:-शुक्तः ॥ देवता-वजः ॥ छन्दः- १ परानुष्द्रप् त्रिष्द्रप् २ श्वरिक् त्रिपदा गायत्री: ३ अतुन्दुप् ॥

श्चयं वर्ष्रस्तपेयतामृतस्यावास्य राष्ट्रमपं हन्तु जीवितम् । शृयातु मीवाः प्र श्रंणात् विषद् वृत्रस्येव शचीपतिः अधराऽधर् उत्तरेभ्यो गृढः प्रश्चिष्या मोत्स्पत् । वज्रेणावंहतः शयाम्

यो जिनाति तमन्विच्छ यो जिनाति तमिक्किहि। जिनुतो बेर्च स्वेमन्तमुन्वब्चमनुं पातम ॥ १ ॥ [१३।१०]

| भा १३५॥                                                     |
|-------------------------------------------------------------|
| ऋषिः— ग्रुकः ॥ देवता—वजः ॥ छन्दः—अनुष्टुप् ॥                |
| यदुश्रामि वर्ल कुर्व हुरथं वज्रमा देवे।                     |
| स्कृन्धानुमुख्यं शातयंन् वृत्रस्येव शर्चीपतिः ॥ १ ॥         |
| यत् पिबामि सं पिवामि समुद्रह्व संपिवः।                      |
| श्रायानुसुष्यं सुंपाय सं पिंबामो श्रमुं व्यम् ॥ २॥          |
| यद् गिरामि सं गिरामि समुद्रह्व संगिरः।                      |
| श्राणानुसुष्यं संगीर्थं सं गिरामो श्रमं व्यम् ॥ ३ ॥ [१३।११] |
|                                                             |
| ॥ १३६॥                                                      |
| ऋषिः—वीतहब्यः (केशवर्धनकामः ) ॥ देवता—नितत्नी वनस्पतिः ॥    |
| छुन्दः-१, ३ अतुष्टुप्; २ दिपदा साम्नी वृहती ( एकावसाना ) ॥  |
| देवी देव्यामधि जाता प्रशिक्यामस्योवधे ।                     |
| तां त्वां नितित्न केशें भ्यो इंहणाय न्वनामित ॥ १॥           |
| इंह प्रत्नाञ्जनयाजाताञ्जातानु वर्षीयसस्क्रिधि ॥ २॥          |
| यस्ते केशोंऽवपर्यते समूलि। यश्चे वृश्चते ।                  |
| इदं तं विश्वभेषण्याभि विञ्चामि वीरुषा ॥ ३॥ [ १३।१२ ]        |
| ॥ १३७॥                                                      |
|                                                             |
| ऋषिः—वीतहरूयः (केशवर्धनकामः)॥ देवता—नितत्नी वनस्पातिः॥      |
| ः छन्दः—अनु•टुप् ॥                                          |
| यो जमदेग्निरखनद् दुहिन्ने केंश्वधनीम् ।                     |
| तां वृतिहब्य श्राभरुदसितस्य गृहेश्यः ॥ १॥                   |
| श्रमीर्श्चना मेया श्रासन् व्यामेनानुमेयाः ।                 |
| केशां नुडाइंव वर्धन्तां शुव्यांस्ते असिताः परि              |
| इंहु मुखुमाम् यच्छु वि मध्यं यामयौषधे।                      |
| केसी नुडाईव वर्धन्तां शुव्यिंस्ते असिताः परि ॥ ३ ॥ [ ११।१३] |
| Tart adam Bladen andmit alf mis u.f. 1 (1114)               |

# ।।:१३८ ।। व्यक्ति कार्याती विवास महाभू

श्वापिः अंथर्वी ॥ देवता — वनस्पतिः ॥ छन्दः — १, २, ४, ४ अनुष्टुप्; ३ पथ्या पङ्किः ॥

त्वं वीरुधां श्रेष्ठंतमाभिश्रुतास्थीषधे।

हमं में श्रुवा पूरुषं क्लीबमीपृश्चितं कृषि

ब्रुवां कृष्योपृश्चित्मयों कुर्गिरिणं कृषि ।

ब्रुवां कृष्योपृश्चित्मयों कुर्गिरिणं कृषि ।

ब्रुवां कृष्योपृश्चित्मयों कुर्गिरिणं कृषि ।

कुरीरमस्य श्वीर्षण्य कुम्बं चाधितिद्धमिस ॥३॥

ये ते नाड्यौ देवकृते ययोस्तिष्ठित वृष्ण्यम् ।

ते ते भिनिधा शम्ययामुष्या श्विष्ठं मुक्कयोः ॥ ४॥

यथां नुडं कृशिपुंने स्त्रियों भिन्दस्यस्त्रेना ।

प्रवाःभिनिधा ते शोपोऽसुष्या श्राधं मुक्कयोः ॥ ५॥ [१३।१४]

# ॥ १३९॥

व्यविः—अथर्वा ॥ देवता—वनस्पतिः ॥ छन्दः— १ षट्पदा विराद्वनमतीः २—५ अनुष्टुप् ॥

न्यस्तिका हरोहिथ सुमार्गकरेगी ममे।
शांत तर्व प्रतानास्त्रयंश्विशिक्षशिक्षांताः।
त्रयो सहस्रपृण्यो हद्यं शोषयामि ते
श्वांत मूर्व ते हद्यमयो शुक्कास्या चर्राः
स्वंतनेनी समुद्धा बञ्ज कल्याणि सं नुद्ध ।
श्वमं च मा च स नुद्ध समान हद्यं कृषि ।
सम्भि च मा च स नुद्ध समान हद्यं कृषि ।
स्वंतनेनी समुद्धा स्वास्यम् । अस्र सम्भि स्वास्यम् ।
स्वंतनेनी समुद्धा स्वास्यम् । अस्र सम्भि स्वास्यम् ।
स्वास्य नि शुद्ध मा कामेनायो शुक्कास्या चर्या स्वास्य स्वास्य

यया नकुलो विचित्रच संद्धत्याहि पुनः। प्वा कामस्य विचित्रुनं सं घेहि वीर्यावित

11 4 11 [ 35134]

11 880 11

ऋषि:-अथर्वा ॥ देवता-बह्मण्सपतिः, दन्ताः ॥ छन्दः- १ उतिबृहतीः २ उपरिष्टाञ्ज्योतिष्मती त्रिष्डप्, ३ त्रास्तारपङ्किः ॥

यौ ब्याघावर्वरूढ़ी निर्घत्सतः पितरं मातरं च। तौ दन्तौ ब्रह्मणस्पते शिवौ कृषु जातवेदः बीहिमंत्रं यवंमत्तमथो मापमथो तिलंम्। . पुष वी मागी निहिती रत्नुधेयाय दन्तु। मा हिंसिष्टं पितरं मातरं च रुपंहती सयुजी स्योनी दन्ती सुमङ्गली। श्रुन्यत्र वां घोरं तनवाः परैतु दन्तौ मा हिसिष्टं

11 3 11 93198 पितरं मातरं च

11 888 11

ऋषि:-विश्वामित्रः ॥ देवता-अश्विनौ ॥ छन्रः-अनुष्दुप् ॥

वायुरेनाः सुमाकरत् स्वष्टा पोषाय धियतास् । इन्द्रं माम्यो मधि ववद् छुद्री भूमने चिकिस्ततु लोहितेन स्विधितिना मिथुनं कर्णयोः कृषि । बक्तांमुश्चिना बक्ष्म तदंश्तु प्रजया बहु यथा चुक्रदेवासरा यथा मनुष्या द्वत । एवा सहस्रपोषाय कृणुतं लच्माश्विना

11,88311

ऋषिः—विश्वामित्रः ॥ देवता—वायुः ॥ व्यन्दः—मनुष्द्वप् ॥

उद्भूयस्य बहुभैव स्वेन महसा यव । क्रिकाल क्रिकार क्रिकार भुगुहि विश्वा पात्रीया मा स्वा विवयागुनिवंशिक 📅 🚧 🕬

श्राशृण्वन्तं यवं देवं यत्रं स्वाच्छ्वावदांमसि । तदुच्छ्रंयस्व धौरिव समुद्रह्वैध्यचितः धर्चितास्त अपुसदोऽचिताः सन्तु राशयः । पृयन्तो मचिताः सन्त्वत्तारः सुन्स्वचिताः

11 7 11

11 2 11 [ 33186 ]

॥ इति षष्ठम् काएडम् समाप्तम्॥

ideals to the real property to a surface wearing

a territor of the man of the state of the st

of perfection a commence of the market

1 112 Jul 6 4

to a financial property of the party

I PERCENTED AND LANGE SHEET THE

ten loss idas am leus bed paper a

7 7 3

# श्रथ सप्तमं काराहम्

---

#### 11 8 11

ऋषिः अथर्वा ( ब्रह्मवर्चस्कामः ) ॥ देवता आतमा ॥ छन्दः - १ त्रिष्ट्रपृह्

धीती वा ये श्रनंयत् वाचो श्रमं मनंसा वा येऽवंदश्रृतानि ।
तुतीयंन ब्रह्मंणा वाद्यधानास्तुरीयेणामन्वत् नामं धेनोः ॥ १॥
स वेद पुत्रः पितरं स मातरं स सूनुर्भवत् स सुंवत् पुनर्मघः ।
स द्यामौर्णोदन्तरिनं स्व !ः स इदं विश्वमभवत्
स श्रामंवत् ॥ २॥ [१।१]

#### 11711

काषि:—अथर्वा ॥ (ब्रह्मवर्चस्कामः) ॥ देवता—आत्मा ॥ अन्दः—विष्टुप् ॥ अर्थवीयां पितरं देववन्धुं मातुर्गर्भे पितुरसुं युवानम् । य हुमं युज्ञं मनसा चिकेत प्र यो वोच्हतिमेहेह ब्रवः ॥ १ ॥ [ १।२ ]

#### 11 3 11

ऋषिः-अथर्वा (ब्रह्मवर्चरकामः) ॥ देवता-वायुः ॥ छन्दः-विष्टुप् ॥

श्रमा विष्ठा जनयुन् कवराणि स हि ध्यिक्कवराय गातुः। स प्रायुद्धेद् ध्रुक्यां मध्वो सम्रं स्वयां तुन्वां तुन्वं मैरयत ॥ १ ॥ शिश्चे

11811

ऋषिः—अथर्ग ( अद्यवर्चस्कामः ) ॥ देवता—वायुः ॥ अन्दः—त्रिष्डप् ॥

एकंया च दशिक्षा सुहूते द्वाभ्यां मिष्टये विश्वत्या च । तिस्मिश्च वहंसे श्रिशतां च विद्युरिमवीय हृह ता वि सुंस्च १९॥[१।४]

#### 11411

ऋषिः—अथर्वा ( ब्रह्मवर्चस्कामः ) ॥ देवता—ग्रात्मा ॥ छन्दः—९, २, ५ त्रिष्टुप्, ३ पङ्किः, ४ अनुष्टुप् ॥

यूज्ञेनं युज्ञमंयजनत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।
ते हु नाकं मिहिमानंः सचन्त यृत्र पूर्वं साध्याः सन्ति देवाः ॥ १ ॥
युज्ञो वंभूव स श्रा वंभूव स प्र जज्ञे स उ वावृष्ठे पुनः ।
स देवानामधिपतिवंभृव सो श्रम्मासु द्रविण्मा दंघातु ॥ २ ॥
यद् देवा देवान् हृविषायंजन्तामंत्र्यान् मनुसामत्र्येन ।
सदेम तत्रं पर्मे व्याम पर्यम तदुदितौ स्यस्य ॥ ३ ॥
यत पुरुषेण हृविषा युज्ञं देवा श्रतन्वत ।
श्रास्त ज तस्मादोजियो यद् विहृद्येनेजिरे ॥ ४ ॥
मुग्धा देवा हृत शुनायंजन्तोत गोरङ्गैः पुरुधायंजनत ।
य हुमं युज्ञं मनसा चिकेत प्र श्रो वोचस्तमिहेह श्रवः ॥ ५ ॥ [१।५]

# 11 4 11

श्रापिः — अथर्वा (महावर्चस्कामः) ॥ देवता — अदिति छन्दः — १ त्रिष्टुप्

बदितियोरिदितिर्न्तरिं चुमदितिमाता स पिता स पुत्रः।
विश्वे देवा बदितिः पञ्च जना बदितिजातमदितिजनित्वम् ॥ ६॥
महीमू पु मातरं सुवृतानांमृतस्य पद्मीमवेसे हवामहे ॥
तुविक्त्राम्मजरंन्तीसुङ्ची सुश्रमीणुमदिति सुप्रणीतिम् ॥ २ ॥
सुत्रामार्गं पृथिवी धामनेहसं सुश्रमीणुमदिति सुप्रणीतिम् ।
देवी नार्थं स्वित्रामनांगसो श्रम्नवन्तीमा रहेमा स्वस्तये ॥ ३ ॥

वार्जस्य च प्रंसवे मातरं महीमदिति नाम वर्चसा करामहे । यस्या छपस्य छवं नतिरं सा नः शर्म त्रिवरूथं नि यंच्छात् 11 8 11 [ 318]

11011

ऋषिः-अथर्वा ( बहार्ग्चस्कामः ) ॥ देवता-अदितिः ॥ छन्दः--श्रांधी जगती ॥

दितेः पुत्राणामदितेरकार्षमर्व देवानी बृहतामनुर्भणाम् । न्तेषां हि धाम गिमुषक् संमुद्धियं नैनान् नर्मसा पुरो श्रस्ति कश्चन 11 9 11 910]

11011

ऋषिः-उपरिवभवः ॥ देवता-बृहस्पतिः ॥ छन्दः- त्रिब्हुप् ॥ ्रमुद्राद्धि श्रेयः प्रेहि बृह्स्पतिः पुर्एता ते अस्तु । अथेमम्स्या वर् मा एंथिव्या ऋारेशत्रुं कृणुहि सर्ववीरम् ॥१॥[१।८]

ऋषिः - उपरिवभनः ॥ देवता - पूषा ॥ अन्दः - १, २ त्रिष्टुप्; ३ त्रिपदाऽऽवीं गायत्री, ४ अनुब्दुप् ॥ प्रपंथे प्यामजनिष्ट प्वा प्रपंथे दिवः प्रपंथे पृथि व्याः ।

उसे खाम प्रियतंमे सघस्थे मा च परा च चरति प्रजानन् प्रेमा बाशा बन् वेद सर्वाः सो ब्रह्माँ बमयतमेन नेषत्। 11 3 11

स्वस्तिदा बार्हाणः सर्ववारोऽप्युच्छन् पुर एत् प्रजानन् पूषन् तव वृते वयं न रिष्येम कुदा चन ।

स्तोतारस्त हुइ स्मिसि

परि प्षा पुरस्ताद्वस्तं दधातु दिष्णम् । पुननों न्ष्टमार्जतु सं नुष्टेन गमेमहि ॥ ४ ॥ [१।६]

t will have still to the layers they become

ा हिन्दः । देवता सरस्वती ॥ छन्दः निष्डप् ॥

यस्ते स्तनः शश्युर्यो मंयोभूर्यः सुम्नुयुः सुह्वो यः सुद्रत्रः । येन विश्वा पुरुषंसि वायाणि सरस्वित तमिह भातवे कः ॥१॥ [१।३०]

#### 11 88 11

व्यि:--रानिकः ॥ देवता-सरस्वती ॥ व्यन्दः-विष्दुप् ॥ यस्ते पृथु स्तनियुरनुर्वं ऋष्वो देवः केतुर्विश्वमासूर्वतिदम् । मा नो वधीर्विद्युता देव सुस्यं मोत वधी 11 9 11 9199 रहिमाभिः सूर्यस्य

#### 11 83 11

ऋषि:--शौनकः ॥ देवता- १ समा, समितिः, पितरश्चः २ समा, ३ रन्द्रः, ४ मनः ॥ बन्दः—१ मुरिक् त्रिन्दुप्ः २-४ अनुन्दुप् ॥

सुभा च मा सामितिश्रावतां प्रजापतेर्दुहितरौ संविद्वाने । चेना संगच्छा वर्ष मा स शिवाचार वदानि पितरः सङ्गतेषु विश्व ते सभे नामं नुरिष्टा नाम वा श्रांस । ये ते के च समासद्स्ते में सन्तु सर्वाचसः रवामहं सुमासीनानु वची विज्ञानुमा ददे। ब्रह्याः सर्वस्या संसद्दो मामिनद्र भागिनं कृणु यद् वो मनः परागतं यद् बुद्धामिह वेह वा । न्तद् व भा वर्तयामित मियं वो रमतां मनेः 11 8 11 3135

# 11 8311 श्राविः—अथवां (दिवो वचों हर्तुकामः) ॥ देवता—स्याः॥

खन्दः—अनुष्डप् ॥ ् ः क्रिक्ट कर्ना विक्रिक

व्या स्यो नचत्राणामुणंस्तेजीस्याद्दे । प्वा खीयां चं पुंसां चं द्विषतां वर्चे ना दंदे शाबन्तो सा सुपरनानामुायन्तं प्रतिपरयथ । -- १ १ १ १ १ । ब्रुवन्स्यूर्यहव सुप्तानां हिष्तां वर्षे आ देवे साथ २ ॥ [ १।१६ ]

# 1 88 11 48 11

ऋषिः — अथर्वा ॥ देवता — सविता ॥ छन्दः — १, २ अनुब्दुण्; ३ त्रिब्दुण्;

४ जगती ॥

श्रामि स्वं देवं संवितारमोगयोः क्विक्रंतुम्।
श्रामि स्वयसंवं रत्नुषामिम प्रियं मृतिम्
कृष्वां यस्यामितिभां श्रादिशुत्त् सर्वामिन।
हिरंग्यपागिरमिमीत सुक्रतुः कृपात् स्वः ॥२॥
सावीहिं देव प्रथमायं पिन्ने वृष्मार्गमस्मै विग्मार्गमस्मै।
श्राथास्मभ्यं संवित्वांयांणि दिवोदिव श्रा सुवा मृति पृष्यः ॥३॥
दम्ना देवः संविता वरेण्यो द्धद् रत्नै दच्चं पितृभ्य श्रायूषि।
पिवात् सोमं मुमददेनिम्ष्टे परिजमा चित् क्रमते श्रस्य
धर्माणि

#### 11 84 11

ऋषिः — मृगुः ॥ देवता — सविता ॥ झन्दः — त्रिष्टुप् ॥ तां संवितः सुत्यसंवां सुचित्रामाहं हृग्ये सुमृति विश्ववाराम् । यामस्य कण्वो अदुंहत् प्रपीनां सुद्दस्त्रधारां महिषो सगाय ॥ १ ॥

# 11.88 11

श्राधि:-- भृगुः ॥ देवता---सिवता छन्दः--- त्रिष्टुप् ॥ श्रुहंस्पते संवितविधयेन ज्यातयेन महते सौभगाय । संशितं चित् सन्तरं सं शिशाधि विश्व एन् मनु मदन्तु देवाः

मानिः—मृगुः ॥ देवता—धानावयोः मन्त्रोक्ताः ।॥ छन्दः । श्रीत्रपदाऽऽधीः विकार मृगुः ॥ देवता—धानावयोः मन्त्रोक्ताः ।॥ छन्दः । श्रीत्रपदाऽऽधीः विकार मृगुः ।। देवता—धानावयोः मन्त्रोक्ताः ।॥ छन्दः । श्रीत्रपदाऽऽधीः

धाता दंघातु नो रुथिमीशानो जगुतस्पतिः। स नः पूर्योन यच्छतु धाता दंषातु दाशुषे प्राची जीवातुमचिताम् । व्ययं देवस्य धीमहि सुमुति विश्वराधसः खाता विश्वा वायी दश्वातु मुजाकामाय दाञ्चचे दुरोणे। तस्मै देवा श्रमृतं सं व्ययन्तु विश्वं देवा श्रदितिः सुजीयाः ॥ ३ ॥ धाता रातिः संवितेदं जुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिनीं श्राप्तिः। रवष्ट्रा विष्णुः प्रजयां संरराणो यर्जमानाय द्भविणं द्धातु 11 8 11 518 113811 न्द्रवि:--अथर्वा ॥ देवता-पृथिती, पर्जन्यः ॥ छन्दः- १ चतुःपाद्मारिगान्धिक्ः २ त्रिष्टुप् ॥ प्र नंमस्व पृथिवि भिन्द्धिर्दं दिव्यं नर्मः । बुद्रो दिष्यस्य नो धातुरीशानो वि प्या हतिम् न घंस्ततापु न हिमो जंघानु प्र नमतां पृथिवी जीरदानुः । आपं श्रिद्समे घृतमित् चंरन्ति यत्र सोमः सद्मित् नत्रं मद्रम् ii s ii [ sin ] 11 28 11

ऋषि:- बद्धा ॥ देवता-प्रजापतिः, थाता ॥ छन्दः- जगती ॥ अजापतिजनयति प्रजा हुमा धाता देधातु सुमनुस्यमानः। संजानानाः संमन्तः सयोनयो मिय पुष्टं पुष्टपतिर्देशातु ॥ १ ॥[ २।६ ] 11 30 11

अरुषिः — श्रथवा श देवता — अनुमतिः ॥ छन्दः — १, २ अनुष्टुप्; ३ त्रिष्टुप्; ४ मुरिक् त्रिष्डप्, प्र जगती, ६ अतिशक्तरगर्भी जगती ॥

श्चन्वच नोऽनुमतियुँ हे देवेषु मन्यताम् । श्राप्तिश्रं हब्युवाहंनो मनतां दाशुषे मम

श्रन्विद्नुमते स्वं मंससे श्रं च नस्कृषि। ज्यस्व हव्यमाहुतं मुजां देवि ररास्व नः श्रनुं मन्यतामनुमन्यमानः प्रजावन्तं रुविमन्तियमाणम् । तस्य वयं हेडिसि मापि भूम सुमृडीके श्रस्य सुमृतौ स्याम यत् ते नामं सुहवं सुप्रणीतेऽनुंमते अनुंमतं सुदानुं । तेनां नो युज्ञं पिपृहि विश्ववारे गुथिं नो धेहि सुभगे सुवीरंस् पुमं युज्ञमनुमातिर्जगाम सुचेत्रतांयै सुवीरतांयै सुजातम् । मदा इस्याः प्रमतिर्बेभूव सेमं युज्ञमंवतु देवगोपा 11 4 11 अनुमितः सर्वमिदं बभूव यत् तिष्टति चराते यदुं च विश्वमेजिति । तस्यास्ते देवि सुमृतौ स्यामानुमते श्रनु हि मंससे नः ॥ ६ ॥ [ २।७] 11 28 11

श्वांषः-- श्रद्धाः ॥ देवता-- आत्मा ॥ छन्दः-- शक्वराविराङ्गभा जगती ॥ सुमेतु विश्वे वर्चसा पति दिव एको विभूरतिथिकानाम्। स पृथ्यों नूतनमाविवासत् तं वर्तनिरन् वावृत 11 9 11 [ 316 ] प्कमित् पुर

#### 11 23 11

ऋषि:—मद्या ॥ देवता—िल्झोताः; ( मध्नः ) ॥ छन्दः—१ द्विपदा विराङ्गायत्री ( एकावसाना ) २ त्रिपदाऽतुष्टुप् ॥

11 9 11 अयं सहस्रमा नौ दशे केवीनां मृतिज्योतिर्विधर्माण बध्धः समीचीं क्षसः समैरयन् । H S H [ SIS]; श्रुरेपसः सर्वेतसः स्वसंरे मन्युमत्तमाश्रिते गोः

#### ॥ २३॥

ऋषिः--यमः ॥ देवता--दुःष्वप्तनाशनम् ॥ छन्दः-- अनुष्टुप् ॥ दौःष्वंप्नयं दोजीवित्यं रची श्रभ्वंमराय्यः। n 3 n [ 513 ] दुवांस्त्रीः सर्वा दुवांच्रस्ता श्रास्मन्नारायामसि

#### 11 88 11

ऋषिः -- ब्रह्मा ॥ देवता --- साविता ॥ अन्दः -- त्रिण्डुप् ॥ यन इन्द्रो अलन्द् यद्प्तिविश्वं देवा मुरुतो यत् स्वकाः। तदस्मभ्यं सिवता सत्यर्थमां प्रजापितिरनुसितिनि येच्छात् ॥ १ ॥[३।२] 11 24 11

ऋषिः — भेधातिथिः ॥ देवता — विष्णुः ॥ ऋन्दः — त्रिष्टुप् ॥ ययोरोजसा स्कसिता रजांसि यो वीवैवीरत्मा शविष्ठा। या परविते अपतिता सहोमि।विष्णुमगुन् वरुणं पूर्वहूतिः यस्येदं मादिशि यद् विरोचते प्र चानति वि च चष्टे शचीिसः। प्रा देवस्य धर्मणा सहोमिर्विष्णमगुन् वर्षणं पूर्वहूंतिः॥ २॥[ ३।३ ] 11 78 11

ऋषिः-- मेथातिथिः ॥ देवता---विष्णुः ॥ छन्दः-- १ त्रिष्टुप्; २ त्रिपदा विराद्गायत्रीः ३ षट्पदा विराट्शक्वरीः, ४--७ गायत्रीः, ८ त्रिष्टुप् ॥ विष्णोर्ज कं प्रा वोंचं वृथिशिया यः पार्थिवानि विमुमे रजांसि । यो अस्कमायदुत्तरं सुधस्थं विचकमः स्त्रेषोरुगायः 11 9 11-प्र तद् विष्णुं स्तवते वीर्यांशि मृगो न मीमः कुंचरो गिरिष्टाः। परावत था जगम्यात् परस्याः H 2 11> बस्योरुष् त्रिषु विकर्मणे विधि चित्र सुवनानि विश्वा। हर विष्णो वि क्रमस्वीर चर्याय नस्कृषि। घतं र्यतयोने पिब प्रप्न यज्ञपति तिर H \$ 11. इदं विष्णुर्वि चंक्रमे श्रेषा नि द्धे पदा। समूढमस्य पांसुरे 11 8 11 ब्रीणि पुदा वि चक्रमे विष्णुगोपा बदास्यः। इतो धर्माणि धारयन् 11 4 11 विष्णोः कर्माणि पश्यत यतौ ब्रुतानि पस्पृशे । इत्द्रस्य युक्यः सखा II & Ib

तद् विष्णोः पर्मं पृदं सद् पश्यन्ति सूरयः ।

दिवीव चचुरात्तम ॥ ७ ॥
दिवी विष्ण उत्त वा पृथिष्या महो विष्ण उरोर्न्तरिचाद ।
इस्ती पृण्यस्य बहुभिवंसव्येराप्रयेच्छ दिचेणादोत
सम्यात ॥ ८॥ [३१४]

॥ २७॥

श्रिषः—मेषातिथिः ॥ देवता—इडा ॥ छन्दः—तिष्डुप् ॥ इड्डेवास्मा अर्चु वस्तां ब्रुतेन यस्याः पुदे पुनते देवयन्तः । धृतपदी शक्त्रेरी सोमपृष्ठोपं यज्ञमंस्थित वैश्वदेवी ॥ १ ॥ [ ३।५ ]

113611

ऋषिः—मेषातिथिः ॥ देवता—वेदः ॥ झन्दः—त्रिष्टुप् ॥ -बेदः स्वस्तिद्वुंघ्याः स्वास्तः परशुर्वेदिः पर्शुनैः स्वस्ति । -हृविष्कृतो यज्ञियां यज्ञकांमास्ते देवासो यज्ञम्मिमं ज्ञुंषन्ताम् ॥ १ ॥ [३।३]

11 29 11

श्विः भेषातिथिः ॥ देवता — अम्राविष्ण् ॥ छन्दः — त्रिष्डप् ॥

सम्राविष्णु मिं तद् वां मिहिस्वं पाथो घृतस्य गुद्धास्य नाम ।

दमेंदमे सुम्र रस्ना दर्धानी प्रति वां जिह्ना घृतस्य गुद्धार्थ ॥ १ ॥

श्राप्ताविष्णु मिं धार्म प्रियं वां वीथो घृतस्य गुद्धा जुषाणी ।

दमेंदमे सुष्ट्या वांवृधानी प्रति वां जिह्ना घृतसुर्चरण्यात् ॥ २ ॥[३।॥]

11 30 11

काषिः — भृग्विक्षराः ॥ देवता — द्यावापृथिवी, मित्रः, ब्रह्मण्ड्यातिः सर्विता च ॥ छन्दः — बृहती ॥ स्वाक्षं में द्यावापृथिवी स्वाक्षं भिन्नो खंकरुयम् ।

11 9 11 3 16

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

स्वाक्षं मे ब्रह्मणुस्पतिः स्वाक्षं सविता करत्

# 11 38 III is minist in interip ap

श्वाषः-भग्वित्राः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-धारिक् त्रिन्द्वप् ॥ इन्द्रोतिर्मिर्वेहुलाभिनी श्रय यांवच्छ्रेष्टार्मिर्मघवन्छूर जिन्व । यो नो देख्यधरः सस्पदीष्ट यमुं द्विष्मस्तमुं प्रायो जहातु ॥१॥[३।६]

# ॥ ३२ ॥

ऋषिः — त्रह्मा ॥ देवता — आयुः ॥ छन्दः — अनुष्टुप् ॥ उपं प्रियं पनिष्नतुं युवानमाहुतीवृश्चम् । अर्गन्म विश्चेतो नमों दुर्घिमायुः कृषोतु मे ॥ १ ॥ [३।१०]

#### 11 33 11

ऋषिः— श्रह्मा ॥ देवता— मरुतः, पूषा, बहस्पतिः, अग्निश्च ॥ छन्दः—पथ्या पङ्क्तिः ॥

सं मां सिम्चतु मुख्तः सं पृषा सं बृहस्पतिः । सं मायमुग्निः सिम्चतु प्रजयां च धर्नेन च दीर्घमार्थःः कृषोतु मे

# 11 38 11

nerty was vive

श्राविः—अथर्वा ॥ देवता—जातवेदाः ॥ अन्दः—जगतो ॥ श्राग्ने जातान् प्र खंदा मे सपरनान् प्रत्यजाताक्षातवेदो नुदस्य । श्राप्यस्पदं कृष्णुष्य ये पृतन्यवोऽनांगसस्ते व्यमदितये स्याम ॥ १ ॥ [३।१२]

# ॥ ३५॥

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—जातवेदाः ॥ अन्दः— १, ३ त्रिष्टुण्, २ अनुष्टुण् ॥

त्रान्यान्रस्परनान्त्सहंसा सहंस्व प्रत्यजातान्जातवेदो नुदस्य। हुदं राष्ट्रं पिपृष्टि सौर्मगाय विश्वं एन्मनुं मदन्तु देवाः ॥ १ ॥ हुमा यास्ते शतं हिराः सहस्रं धमनाहत । नासं ते सवीसामुहमरमेना बिलुमन्यधाम् ॥ २ ॥ परं योनेरवंरं ते कृषोमि मा त्वां प्रजामि भूनमोत सूनुः । श्रुरवं ते त्वाप्रजसं कृषोम्यरमानं ते श्रिप्रधानं कृषोमि ॥ ३ ॥ [३११३]

् व्यक्तिः-अथर्वा ॥ देवता-अचि, मनः ॥ छन्दः-अनुष्टुप् ॥

श्रुचयौ नौ मधुसंकाशे अनीकं नौ समन्जनम् । श्रुन्तः कृंगुष्ट्र मां हृदि मन इन्नौ सहासंति

1 8 11 8 11 8 11

॥ ३७॥

ऋषि:—अथर्वा ॥ देवता—वासः ॥ छन्दः—अनुष्टुप् ॥

श्रमि खा मनुजातेन दर्शामि मम वासंसा । यथासे। मम केवंजो नान्यासी कीर्तयाश्चन

11 9 11 [ 2194 ]

11 36 11

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता —वनस्पतिः ( आद्वरी ) ॥ छन्दः—१, २, ४, ५. अनुष्टुप्; ३ चतुष्पदा उष्णिक् ॥

हुदं खेनामि भेषुजं मांपुश्यमांभिरोहृद्दम् ।

पुरायतो निवतीनमायतः प्रतिनन्दंनम् ॥१॥
येना निवक मांपुरीन्द्रं देवेश्यस्परि ।

तेना नि कुर्वे स्वामुद्दं यथा तेऽसांनि सुप्रिया ॥२॥
प्रतिचि सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् ।
प्रतीचि सोममसि प्रतीच्युत सूर्यम् ।
प्रतीची विश्वान् देवान् ता स्वाच्छावदामसि ॥१॥
प्रदे वदामि नेत् स्वं समायामह स्वं वदं ।
समेद्सस्यं केवंलो नान्यासां कृतियांश्वन ॥॥॥
यदि वासि तिरोजनं यदि वा न्यस्तितरः ।
हुदं हु मह्यं त्वामोषिधिक्द्रिवेव न्यानयत् ॥५॥ [६।१६]

गाविः—प्रस्त्रण्यः ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ खन्दः—त्रिण्डुण् ॥

दिब्धं सुपूर्णं प्रयसं बृहन्तंमुपां गर्भं बृष्ममोषंघीनाम् । श्रमीपतो बृष्ट्या तुर्पयन्तमा नी गोष्ठे रिविब्ठां स्थापयाति ॥१॥ [४।९]

# 11 80 11

न्छपिः — प्रस्कण्यः ॥ देवता — सरस्वान् ॥ छन्दः — १ मुरिक् त्रिष्टुप् ; २ त्रिष्टुप् ॥

यस्य वृतं प्रश्वो यनित सर्वे यस्य वृत हेप्तिहेन्त आर्पः। यस्य वृते पुष्टपितिनिवेष्टस्तं सर्वस्वन्तमवेसे हवामहे ॥ १ ॥ आ प्रत्यक्वं दाशुषे दाश्वांसं सरस्वन्तं पुष्टपितं रियुष्ठाम्। रायस्पोषं श्रवस्युं वसाना हृह हुवेम् सदनं रयीगाम् ॥ २ ॥ [ श र ]

# 118811

कितः—प्रस्तण्यः ॥ देवता—स्येनः ॥ झन्दः—१ जगतीः २ तिष्टुप् ॥ कित् धन्वान्यस्यपस्तंतर्दं स्येनो नृचकां अवसानदृशः । तर्न् विश्वान्यवरा रज्ञांसीन्द्रेण संख्यां शिव आ जंगन्यात् ॥ १ ॥ स्येनो नृचकां दिन्यः स्रुप्णाः सहस्रंपाच्छतयोनिर्वयोधाः । सन्तो नि येच्छाद् वसु यत् परास्तिमस्माकंमस्तु पिनृषुं स्वुभावत् ॥ २ ॥ [ ४।३ ]

#### 11 83 11

श्विः—प्रस्तवः ॥ देवता—सोमारुद्रो ॥ झन्दः—तिन्दुव् ॥ सोमारुद्धा वि चृहतं विष्चीममीवा या नो गर्यमाविवेशं । बाधेयां दूरं निश्चीतं पराचैः कृतं चिदेनः म सुसुक्तमस्मत् ॥ १ ॥ सोमारुद्धा युवमेतान्यसमद् विश्वां तन्तुषु मेषुजानि धत्तम् । अवं स्यतं सुम्चतं यञ्जो असंत् तन्तुषु बद्धं कृतमेनो श्रस्मत् ॥२॥[४।४]

> ।। ४३ ।। ऋषिः—प्रस्कण्यः ॥ देवता—नाक् ॥ छन्दः—त्रिष्टुप् ॥

शिवास्त एका श्रशिवास्त एकाः सर्वी विभिष्ठे सुमन्स्यम्। नः । तिस्त्रो वाचो निर्दिता श्रन्तरास्मिन् तासामेका वि पंपातानु घोषम् ॥ १॥ [ शप ]

11 88 11

ऋषिः—प्रस्तपनः ॥ देवता—हन्द्रः, विष्णुः ॥ छन्दः—मुरिक् त्रिष्टुप् ॥ टुभा जिंग्यथुर्न पर्रा जयेथे न पर्रा जिग्ये कत्रुरश्चनैनंयोः । इन्द्रंश्च विष्णो यदपंरप्रधेयां त्रेधा सहस्तं वि तदैरयेथाम् ॥ १ ॥[४।६]

118411

ऋविः-प्रस्कण्वः ॥ देवता-ईंर्थापनयनम् ॥ छन्दः-अनुष्दुप् ॥

जनाद् विश्वजनीनांत् सिन्धुतस्पर्याश्चेतम् । दूरात् स्वां मन्य उद्श्वेतमीष्मांया नामं भेषुजम् श्वभेरिवास्य दहंतो दावस्य दहंतः प्रथंक् । प्रतामेतस्येष्यांमुद्नाभिमिव शमय

11 3 11 [ 810 ]

118411

श्वापिः—अथर्वा ॥ देवता—सिनीवाली ॥ झन्दः—१, २ अनुष्टुप्; ३ त्रिष्टुप्, ॥

सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामसि स्वसी। जुषस्व हुम्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिहिह नः या सुबाहुः स्वंङ्गुरिः सुषूमां बहुसूवरी। तस्य विश्यत्न्ये हुविः सिनीवालये जहातन

11 3 11

.....

या विद्याः निन्द्रमसि प्रतीची सहस्रं स्तुकाभियन्ती देवी । विष्णोः पत्नि तुम्यं राता ह्वीषि पति देवि राधसे

चोद्यस्व ॥ ३ ॥ [ ४।८]

11 80 11

ऋषि:—अथर्वा ॥ देवता—कुहुः ॥ छन्दः— १ जगती; २ त्रिष्टुप् ॥

कुहूं देवीं सुकृतं विद्यन।पंसम्हिमन् युज्ञे सुहवां जोहवीमि । सा नों रुथि विश्ववार नि येच्छाद ददांत वीर शतदायमुक्टयम् ॥ १ ॥ कुहूर्देवानामुम्रतस्य परनी हब्यां नो श्रस्य हविषों जुवेत । शृयोत् युज्ञस्रेशती नी श्रव रायस्पोषं चिकितुषी दश्चातु ॥२॥ [४।६]

11 28 11

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—राका ॥ छन्दः—जगती ॥

राकामहं सुहवां सुष्ट्रती हुंवे शृणोर्त नः सुमगा बोधंतु स्मना । सीब्यत्वर्षः सूच्याचिल्रधमानया ददातु वीरं श्तदायमुक्थ्यम् ॥ १ ॥ यास्ते राके सुमृतयः सुपेशसो याभिद्दांसि दाश्षे वस्ति । तार्मिनों श्रद्य सुमना उपागिहि सहस्रापोषं सुमगे रराया ॥२॥[४।३०]

118911

ऋषि:-अथवा ॥ देवता-देवपत्न्य: ॥ छन्दः- १ आधीं जगती: २ चतुष्पदा पङ्किः ॥

हेवानां परनीहश्रतीरवन्तु नः प्रावन्तु नस्तुजये वार्जसातये। याः पार्थिवासो या श्रपामपि त्रते ता नो देवीः सहवाः शमी यच्छ्नतु

उत मा व्यन्तु देवपरनीरिन्द्रापय । मार्युभिनी राट्। बा रोदंसी वरुणानी श्रंयोतु ब्यन्तुं देवीयं ऋतुर्जनीनाम् ॥२॥[४।१९]

11 40 11

व्यवि:--अङ्ग्रिशः (कितववधकामः) ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--१, २, ५, ८, ९ अनुष्टप्, ३, ७ त्रिष्टप्, ४ जगती, ६ मुरिक् त्रिष्टप् ॥

यथां वृत्रमुशनिर्विश्वाहा इन्स्यं प्रति । अनिकालकां क्रांत्र क्रांत्र क्रांत्र एवाइम् किंत्वानु चैवेंध्यासम्प्रति तुराणामतुरायां विशामवंश्वंशीयाम् । समैत् विश्वतो मगी भन्तहुँस्तं कृतं मम

ईंडे श्रुमि स्वावंस् नमोमिट्डि प्रमुक्तो वि चंयत् कृतं नं:। रथैरिव प्र भरे वाजवादिः प्रदिष्णं मुरुतां स्तोमसृश्यास् 11 3 11 व्यं जयम त्वया युजा वृतमस्माक्मंशुमुद्वा भरेभरे । श्रहमम्यीमनद् वरीय: सुगं कृषि प्र शत्रूणां सववन् वृष्ण्यां रुज ॥ ॥ ॥ श्रजैषं त्वा संतिखित्मजैषमुत संरूधम्। षार्वे बुको यथा मथदेवा मध्नामि ते कृतस् 1 4 11 उत प्रहामतिद्वा जयति कृतमिव श्रुव्रो वि चिनोति काले । यो देवकामो न धनं रुणाद्धि समित् तं रायः एजति स्वधार्मिः गोमिष्ट्रेमामति दुरेवां यवेन वा चुधं पुरुहृत विश्वे । व्यं राजमु प्रथमा धनान्यरिष्टासी वृजनीमिर्जयम कृतं मे द्वियो हस्ते जयो में सब्य प्राहितः। गोजिद् भ्यासमध्जिद् धनंजयो हिर्गयजित् HOH अवाः फलवतीं युवं दत्त गां चीरियामिव। सं मा कृतस्य धार्या धनुः स्नाब्नेव नहात 11 6 11 [ 8135]

# 11 48 11

ऋषिः—अद्विराः ॥ देवता—इन्द्राइहस्पति ॥ छन्दः—तिष्डप् ॥ बृह्रस्पतिनैः परि पातु पृश्चादुतोत्तरस्मादर्घराद्यायोः । इन्द्रंः पुरस्तादुत मंध्यतो नः सखा सर्खिभ्यो वरीयः कृषोतु ॥ १ ॥ [ ४।१३ ]

#### 11 47 11

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—सांमनस्यम्, अदिवनौ ॥ अन्दः— । ककुम्मत्यनुष्टुप्; २ जगती ॥

संज्ञानं नुः स्वेभिः संज्ञानुसरंगेभिः ।
संज्ञानंसंबिना युविम्हास्मासु नि यंच्छतम्
सं जानामहे सनसा सं चिक्तिया मा युरस्मिह सनसा दैश्येन ।
मा घोषा उर्ध्युवेहुको विनिहेते मेषुः पस्दिन्द्रस्याहन्यागते ॥२॥ [४।१]

#### 114311

ऋषिः-- नद्या ॥ देवता--आयुः, बृहस्पतिः, अश्विना च ॥ छुःदः-- १, २ त्रिन्दुप्, ३ मुरिक् त्रिन्दुप्, ४ डिन्यान्नर्भार्वी पङ्किः, ५—७ अनुन्दुप् ॥ श्रमुत्रभू यादिष्य यद् यमस्य बृहस्पते श्रमिशस्तेरमुञ्जः । प्रत्यौहतामुश्चिनां मृत्युमुस्मद् देवानामग्ने भिष्जा शचींभिः 11 9 11 सं कामतं मा जहीतं शरीरं प्रायापानौ ते सुयुजाविह स्ताम् । श्वतं जीव शुरदो वर्धमानोऽप्रिष्टे गोपा प्रधिपा वर्सिष्टः 11 3. 11 आयुर्वेत ते प्रतिहितं पराचैरपानः प्रायाः पुनरा ताविताम् । श्रुप्तिष्टदाहानिश्र तेरुपस्थात् तदारमनि पुन्रा वेशयामि ते मेमं प्राची इसिनिमो अपानीऽवहाय परा गात्। सुसुऋषिभ्यं एनं परि ददामि त एनं स्वृहित जुरस वहन्तु अ विशतं प्राणापानावनुड्वाहाविव ज्ञाम् । श्रुयं जरिम्गः शैवधिररिष्ट इह वर्धताम् आ ते पाणं सुवामित परा यचमं सुवामि ते । भायुनी विश्वती दभद्यम्गिनर्वरेण्यः बद् व्यं तमे सुस्पिर रोहन्तो नाकं मुत्तमम्। देवं देवत्रा सूर्यमगन्म व्योतिरुत्तमम्

# 11 48 11

ऋषिः — १ नद्याः, २ भृगुः ॥ देवता — ऋनसामनीः, २ इन्द्रश्च ॥

छन्दः—श्रनुष्टुप् ॥

ऋचं साम यजामहे याभ्यां कर्माणि कुर्वते । युते सर्विस राजतो युर्ज देवेषु यच्छतः ॥ १ ॥ ऋचं साम यदप्राचं हुविरोजे। यजर्बनम् । युष मा तस्मान्मा हिंसीद् वेदः पृष्टः शंचीपते 🦙 ॥ 🛂 ॥ [ ५।३ ]

11 44 11

Hel is feel to stup श्वातः - भृगुः ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः - विराट् परोष्णिक् ॥

| ये ते पन्थानो व दिवो ये मिर्विश्वमैर्यः।                                                   |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                                                            | 1 [ 4   8 ]        |
| ॥ ५६॥                                                                                      |                    |
| ऋषि:—अथर्वा ॥ देवता—वृश्चिकादयः, २ वनस्पतिः; ४                                             | ब्रह्मणस्पातिः     |
| (विषमैषज्यम्)॥ छन्दः—१—३, ४—= अनुष्डप्,                                                    | विराट्             |
| प्रस्तारपङ्कि: ॥                                                                           | IN BAIR SA         |
| तिरश्चिराजेरसितात् प्रदांकाः परि संभितम् ।                                                 |                    |
| तत् क्रुपर्वणो विषमियं वीरुद्नीनशत्                                                        | 11 8 17.           |
| ह्यं वीरुन्मधुजाता मधुरचुन्मधुला मधूः।                                                     | o San un           |
| सा विद्वंतस्य भेषुज्यथो मशक्जम्भनी                                                         | u s in             |
| बतों दुष्टं यतों धृतिं तर्तस्ते निह्नयामसि ।                                               |                    |
| श्चर्भस्यं तृप्रदंशिनों मुश्यकस्यार्सं विषम्                                               | 11 5 11            |
| श्चयं यो वको विष्ठार्थङ्गो सुखानि वका वृज्ञिना कृणोषि।                                     |                    |
| तानि स्वं ब्रह्मणस्पत इषीकामिन सं नमः                                                      | 11.8 11.           |
| श्रुरसस्य शुकोंटस्य निचीनस्योपसपैतः ।                                                      | 11 4 15            |
| विषं द्यां १६वादिष्यथी एनमजीजमम्                                                           | THE REAL PROPERTY. |
| न ते बाह्योर्बर्जमस्ति न शार्षे नोत मध्यतः।                                                | 11 & 14            |
| अथ कि पापयामुपा पुच्छे विभव्यर्भेकम्                                                       |                    |
| श्रुदिनत स्वा पिपीर्तिका वि वृक्षनित मयूर्यः।                                              | 11 0 11            |
| सर्वे भन्न त्रवाय शाकोटमर्सं विषम्                                                         | 1 12114 F. F.      |
| य उमाभ्यां प्रहरंसि पुच्छेन चास्येन च।                                                     | 11 [414]           |
|                                                                                            | e ris T            |
| (५०   । । । । । । । अग्दः । । देवता । सर्वती ॥ अग्दः । । । । । । । । । । । । । । । । । । । | ती ॥               |
| माया-वाभद्वः ॥ द्वता-वर्षता ॥ स्टब्स्                                                      | श्चर्य ।           |
| यदाशमा वदती मे विज्ञुचुने यद् याचमानस्य चरतो जना                                           |                    |

बद्धाःमनि तन्त्रों में विरिष्ट सरस्वती तदा प्रयद् घृतेनं

सप्त चरानित शिश्वंते मुक्त्वंते पित्रे पुत्रामो अप्यंतीवृतज्ञृतानि । युभे इदंस्योभे अस्य राजत युभे यंतेते युभे अस्य पुष्यतः ॥२॥ [५।६]

# 114611

त्राधिः—कीरुपथिः ॥ देवता—श्न्द्रावरुणौ ॥ जन्दः— १ जगतीः, २ त्रिष्टुप् ॥ इन्द्रावरुणा सुतपाविमं सुतं सोमं पिवतं मद्यं घतवतौ । युवो रथों श्रध्वरो देववीतये प्रति स्वसंर्मुपं यातु पीतये ॥ १ ॥ इन्द्रावरुणा मधुंमत्तमस्य वृष्णाः सोमंस्य वृष्णा वृषिथाम् । इदं वामन्धः परिविक्रमासद्यास्मिन् बहिषि मादयेथाम् ॥ २ ॥ [५।७]

#### 114911

े ऋषिः—नादरायणिः ॥ देवता—मरिनाशनम् ॥ झन्दः—अनुष्टुप् ॥ यो नः शपादश्रीपतः शर्पतो यश्चे नः शपीत् । वृच्चह्वं विद्युता हत म्रा सूलादनुं शुष्यतु ॥ १ ॥ [५।८]

# 11 60 11

ऋषिः—मद्या ॥ देवता—गृहाः; वास्तोष्पतिः ॥ खन्दः—१ परानुष्टुप् त्रिष्टुप्; २—७ अनुष्टुप् ॥

₹03]

सूनृतांवन्तः सुभगा इरांवन्तो हसामुदाः । श्रृतृष्या श्रृंबुध्या स्तृ गृहा मास्मद् विभीतन ॥ ६ ॥ इहैव स्तृ मानुं गात् विश्वां रूपाणि पुष्यत । 'ऐष्यांमि मुद्रेगां सह भूयांसो भवता मर्या ॥ ७ ॥ [६।९]

11 88 11

ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता-अग्निः ॥ छन्दः-श्रनुष्टुप् ॥

यदं में तपंसा तपं हपत्र वामंहे तर्पः।

मियाः श्रुतस्य भूयास्मायुष्मन्तः सुमेधसः

श्रमे तपस्तप्यामह छपं तप्यामहे तपः।

श्रुतानि शृण्वन्ती वयमायुष्मन्तः सुमेधसः

11 2 11 [ 412 ] .

॥ ६२॥

ऋषिः--मरोचिः काश्यपः ॥ देवता--अग्निः ॥ छन्दः--जगतो ॥

श्चयम्पिनः सत्पतिर्वृद्धवृष्यो र्थीवं पृत्तीनंजयत् पुरोहितः । नामा पृथिष्यां निहितो द्विद्युतद्धस्पदं कृणुतां

ये प्रतन्त्रवं:

॥ १ ॥ [ ६।३ ]

11 63 11

ऋषिः -- मरीचिः काश्यपः ॥ देवता -- जातवेदाः ॥ छ्रन्दः -- जगती ॥

पृत्नाजितं सहमानम्गिनमुक्येहीवामहे परमात् स्थस्यात् । -स नः पर्वदति दुर्गांखि विश्वा समिद् देवोऽति

- दुरिवान्युप्तिः -

11 3 11 [ 418 ]

11 88 11

श्रुषिः—यमः ॥ देवता—१ आपः, २ आग्नः॥ छन्दः—१ अरिगनुष्टुप्, २ न्यङ्कुसारियो वृहती ॥

्ड्रदं यत् कृष्यः शुक्रानेरिमानिष्पत्तन्तपीपतत् । न्यापी मा तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् पान्धवंहसः

11 9 14

इदं यत् कृष्णः शुक्रनिर्वासंचानिर्दते ते मुखेन। श्रुग्निर्मा तस्मादेनसो गाईपस्यः प्र सुन्चतु ॥ २॥ [६|५] ।। ६५॥ ऋषिः-शुकः ॥ देवता-श्रपामार्गः ॥ छन्दः-अनुष्दुप् ॥ श्रतीचीनंफल्रो हि स्वमपामार्गं क्रोहिथ। सर्वोन् मञ्जूपर्या अधि वरीयो यावया इतः यद् दुंब्कृतं यब्द्धमंतुं यद् वा चेरिम पापयां। रवया तद् विश्वतोमुखापामार्गापं सुजमहे 11 5 11 स्यावदेता कुनाखिना बण्डेन यत्महासिम । अपामार्गे खया व्यं सर्वे तदप मुज्महे 11 3 11 [ 616 ] ।। ६६॥ वाषि:-- ब्रह्मा ॥ देवता -- ब्राह्मणम् ॥ अन्दः -- त्रिष्टुप् ॥ ययुन्तरिचे यदि वात श्रास यदि वृत्तेषु यदि वोलंपेषु । यदस्वन प्रावं उद्यमानं तद् ब्राह्मणं पुनंदस्मानुपैतं ॥ १ ॥ [ ६।७ ] ॥ ६७॥ ऋषिः-- ब्रह्मा ॥ देवता-अत्मा ॥ छन्दः-- पुरःपरोध्यिग् बृहती ॥ चुन्में स्विन्द्रियं पुनरास्मा दविणं ब्राह्मणं च। पुनर्ग्यो धिष्यया यथास्थाम कंत्पयन्तामिहेव ॥ १ ॥ [ ६१८ ] 11 86 11 श्रापिः--शन्तातिः ॥ देवता-सरस्वती ॥ खन्दः-- १ अनुष्डप्; २ त्रिष्डप् ३ गायत्री ॥ े सरस्वति वतेषु ते विष्येषु देवि धामसु। जुषस्य हुब्यमाहुतं मुजां देवि ररास्य नः इदं ते हुन्यं वृतवत् सरस्वतिदं पितृयां हुविरास्यं १ यत् । हुमानि त उद्विता शंतमानि ते भिव्यं मधुमन्तः स्याम 🏥 ॥ २ ॥ शिवा नः शंतमा भव सुमृद्धीका संरस्वति । मा ते युयोम संदर्शः

11 3 11 [ 219 ]

#### 11 89 11

ऋषिः--शन्तातिः ॥ देवता--सुखम् ॥ छन्दः--पथ्यापङ्किः ॥

शं नो वातो वातु शं नंस्तपतु सूर्यः। श्रहानि शं भवन्तु नः शं रात्री प्रति धीयतां शमुषा नो ब्युंच्छतु

11 9 11 [ 6190 ]

#### 11 00 11

अतिजगतीगर्भा जगती; ३ पुर:ककुम्मत्यनु दुप्; ४, ५ अनु दुप्।

यत् कि चासौ मनसा यर्च वाचा युजैद्दीति हृविषा यर्ज्ञषा। तन्मृश्युना निर्श्वतिः संविदाना पुरा स्रथादाहुति हन्स्वस्य ॥ १ ॥ यातुषाना निर्श्वतिरादु रच्चस्ते श्रम्य ध्नुस्त्वनृतेन स्रथम्। इन्द्रेषिता देवा शाव्यंमस्य मध्नन्तु मा तत् सं पांदि

यद्सी जुहोति ॥ २ ॥ २ ॥ शक्तिराधिराजी देवेनी संपातिनावित । आज्ये एतन्यतो हतां यो नः कश्चाभ्यवायति ॥ ३ ॥ अप्राम्यो त दुमी बाहू भपि नद्माभ्यास्यं । अग्नेदेवस्य मुन्युना तेने तेऽविधिषं हुविः ॥ ४ ॥ अप्राप्ति नद्माम्यास्यं ।

अपि नद्यामि ते बाहू अपि नद्याम्यास्यम् । अन्नेर्वोरस्य मन्युना तेनं तेऽविधवं हृतिः ॥ ५ ॥ [ ६।११ ]

# 11 90 11

ऋषिः —अथर्वा ॥ देवता — अभिः ॥ छन्दः — अनुष्टुप् ॥

परि त्वामे पुरं वृथं विश्रं सहस्य धीमहि । भूषद्रया दिवेदिवे हुन्तारं सङ्गुरावंतः

11 3 11 [ 2132 ]

#### 11 62 11

ऋषिः—अथर्ग ॥ देवता—रन्द्रः ॥ अन्दः—१ अतुष्टुप्, २, ३ त्रिष्टुप् ॥ उत् तिष्टुतावं परयतेन्द्रंस्य सागमुरिवयंस् ।

यदि श्रातं जुहोतंन यद्यश्रातं समत्तेन ॥ १ ॥ श्रातं हृविरो ध्वन्द्र प्र याहि जुगाम स्रो अध्वनो वि सध्यम् ।

परि स्वासते निषिभिः सखायः कुलुपा न नाजपति चरंन्तस् ॥ २ ॥ श्रातं संन्य अधिन श्रातमानौ सुश्वतं सन्ये तदुतं नवीयः ।

साध्यन्दिनस्य सर्वनस्य द्धाः पिबेन्द्र विज्ञन् ॥ ३ ॥ [६।१३]

# 11 50 11

श्विषः —अथवा ॥ देवता — धर्मः, अश्विनौ, प्रत्यृचं मन्त्रोका वा ॥ खन्दः - १, ४, ६ जंगती; २ पथ्यावृहती; ३, ४, ७-११ त्रिन्हुप् ॥ समिद्धो श्राग्नवृषया रथी दिवस्त्रत्तो घुमों दुंझते वासिषे मधुं। वयं हि वां पुरुद्मासी अधिना हवामहे सधमादेख कारवे: समिद्धो अग्निरंश्विना तुसी वां घुमं आ गंतम्। द्यन्ते नूनं वृषणेह धनवो दखा मदन्ति वेषसंः स्वाहांकृतः शुचिदेवेषु युक्तो यो श्राधिनांश्रम्तो देवपानः। तम् विश्वे श्रमृतासो जुषाया गन्ध्वेस्य प्रत्यास्ना रिइन्ति 11 3 11 यदुन्नियास्वाहुतं घृतं पयोऽयं स वामिश्वना माग मा गतम्। माध्वी अतारा विद्यस्य सत्पती तुसं घुम पिंबतं रोचने दिवः 11 8 11 न्तुष्ठो वी घुमी नचतु स्वहोता प्र वामध्वयुश्चरतु पर्यस्वान् । मधोदुंग्धस्यक्षिना तुनायां वीतं पातं पर्यस उम्मियायाः 11 4 11 उप द्रव पर्यक्षा गोधुगोषमा घुमें सिन्च पर्य दुखियायाः। वि नाकंमख्यत् सविता वरेंचयोऽनुमयार्यमुषसो वि राजति II & II उपं द्वये सुदुवां धेतुमेतां सुहस्तां गोधुगुत दोहदेनाम् । श्रेष्ठं सवं संविता साविषक्वोऽभींद्वो घुर्मस्तदु षु प्र वोचत् H . H

हिङ्कृण्वती वंसुपरनी वस्नां वरसिम्ब्द्धन्ती मनसा न्याग्न ।
दुहामुश्चिम्यां पयो श्रव्यायं सा वर्षतां महते सौभगाय ॥ ८॥
जुष्टो दमूना प्रतिथिदुंरोण हमं नो यञ्ज्यपं याहि विद्वान ।
विश्वा प्रग्ने प्रमियुजो विहर्य शत्रूयतामा भंदा भोजनानि ॥ ६॥
प्रमे शर्ष महते सौभगाय तर्व धुम्नान्युत्तमानि सन्त ।
सं जांस्परयं सुयममा कृणुष्व शत्रूयताम् सि तिष्टा महांसि ॥ १०॥
सूयवसाद मगवती हि भूया प्रधां व्यं भगवन्तः स्याम ।
श्रद्धि तृणमान्ये विश्वदानीं पिवं शुद्धमुद्दकमाचरन्ती ॥११॥ [६।१४]

#### 11 80 11

ऋषिः—अथवां द्विराः ॥ देवता—मन्त्रोक्षाः; ४ जातवेदाः ॥ छन्दः— [१—३] अनुष्डप्; [४ त्रिष्डप्] ॥

मृतंदेवस्य मूर्जेन सवा विष्यामि ता घहम ॥ १ ॥ विष्याम्यासां प्रथमां विष्याम्युत संध्यमाम् । इदं जेवन्यामासामा चिंछनिम् स्तुकामिव ॥ २ ॥ त्वाष्ट्रेणाहं वर्षसा वि तं हुँ दर्याममीमदम् । मथो यो मन्युस्ते पते तम्री ते शमयामसि ॥ ३ ॥ न्वतेन त्वं वत्तपते समिक्षे प्रजावन्त वर्ष सदेम सर्वे ॥ १ ॥ [७१९]

#### 11 6411

मानिः—उपरिवभवः ॥ देवता—अव्याः ॥ अन्दः— १ त्रिव्दुप्, २ पञ्चपदाः भुरिक् पथ्यापङ्किः ॥

मुजावितीः सूयवेसे क्रान्तीः शुद्धा श्रपः स्त्रपाणे पिर्वन्तीः । मा व स्त्रेन इंगत् मावशंसः परि वो क्रस्य हेतिवृष्यक्ष ॥ १ ॥

पुद्रज्ञा स्थ रमत्त्रयः सिंहता विश्वनांक्तीः। खपं मा देवीदेवेमिरेतं। हुमें गोष्ठमिदं सदी घृतेनास्मान्रसमुचत 1 2 11 [ 012 ] 11 6 11 बाषिः -अथर्वा ॥ देवता-१, २ अपाचिद् मैषज्यम्, ३-५ जायान्यः ६ रन्द्रः ॥ छन्दः—१ विराहनुन्द्रपः, २ परोध्यिक्, ३, ४ अनुन्द्रप्ः प्र मुरिगनु॰डुप्, ६ त्रि॰डुप् ॥ मा सुस्रतः सुम्रत्यो प्रसंतिराः। सेहोरर्सतरा जन्याद् विक्लंदियसीः या प्रेव्या अपुचितोऽथा या उपपुच्याः। विजाम्नि याः अपुचितः स्वयंस्रसः यः कीकंसाः प्रशृणाति तर्जीयमवृतिष्ठति । निरास्तं सर्वे जायान्यं यः कश्च कुकुदि श्चितः ॥ ३ ॥-पुची जायान्यः पति स मा विशिति पूर्वपम् । तद्वितस्य मेषुजमुभयोः सुर्वतस्य च विद्य वै ते जायान्य जानं यतौ जायान्य जायसे । क्यं ह तत्र स्वं हंनो यस्यं कृण्मो हाविर्गृहे ध्यत् पिंव कुताशे सोमिमिन्द्र वृत्रहा श्रूर समरे वस्नाम्। माध्यनिद्रमें सर्वन मा वृषस्य रियद्यानी रियम्समासु भेहि ॥६॥ [७१३] 11-00-11 ऋषिः -- अङ्गिराः ॥ देवता -- मरुतः ॥ अन्दः -- १ त्रिपदा गायत्रीः २ त्रिष्डुप्; ३ जगती ॥ सांतपना हदं हविमेर्वतस्तरज्जुज्ञ । श्रुस्माकोती रिशादसः 11. 3 Ib यो नो मर्ती मरतो दुईं णायु स्तिरश्चितानि वसवो जिघासति । बुदः पाशान् प्रति सुन्यतां स तिपिष्ठेन तपसा हन्तना तस्

संवृत्सरीयां मुरुतंः स्वको हरुचंयाः सर्गया मार्जुषासः । ते श्रुस्मत् पाशान् प्र सुंन्चनत्वेनंसः सांतपुना मत्सुरा मादयिष्यार्वः । १॥ [७१४]

#### 11 00 11

श्रविः — अथर्गा ॥ देवता — अशिः ॥ अन्दः — १ परोष्यिक्, २ तिष्डप् ॥ वि ते मुल्यामि रशनां वि योक्त्रं वि नियोजनस् । इहैव स्वमर्जस्य एष्यरने ॥ १ ॥ श्रूम्म चुत्रायि धारयन्तमरने युनिस त्वा ब्रह्मणा दैव्येन । द्वीदिद्यां स्मभ्यं द्वियोह सुदं प्रेमं वीचो हिव्दा देवतासु ॥२॥[७।५]

#### 11 69 11

स्विः अथवां ॥ देवता अमावस्या ॥ इन्दः — १ जगती २ — ४ तिष्ठुप् ॥ यत् ते देवा सर्कृण्वन् भागुभेयममावास्ये संवसन्तो महित्वा । तेनां नो युक्तं पिष्टिह विश्ववारे रृथि नो भेहि सुमगे सुवीरेम् ॥ १ ॥ श्रम्य देवा उमये साध्याश्चेन्द्रं ज्येष्ठाः समगच्छन्तु सर्वे ॥ २ ॥ श्रम्य देवा उमये साध्याश्चेनद्रं ज्येष्ठाः समगच्छन्तु सर्वे ॥ २ ॥ श्रम्य द्वा द्वा संगमन् वस्नामूर्जं पुष्टं वस्वांवेश्यन्ती । श्रम्यावास्याये ह्विषां विधेमोर्जं दुहाना पर्यसा न श्रागन् ॥ ३ ॥ श्रमावास्ये न त्वदेवान्यन्यो विश्वा कृपाणि परिमूर्जंजान । अस्कामास्ते जुद्दुमस्तन्नो श्रस्तु व्यं स्याम पर्तयो स्यीगाम् ॥ १॥ [७।६]

#### 11 60 11

मानिः—अथनी ॥ देवता—१, २, ४ पौर्णमासी; ३ प्रजापतिः ॥

छन्दः—१, ३, ४ तिष्ठुप्, २ अनुष्ठुप् ॥

पूर्णा प्रचादुत पूर्णा पुरस्तादुनर्मध्यतः पौर्णमासी जिगाय ।

तस्या देवैः संवसन्तो महिस्वा नार्कस्य पृष्ठे सिम्बा मंदेम ॥ १ ॥
वृष्मं वाजिनं वृषं पौर्णमासं यंजामहे ।

स नौ ददारविता र्थिमन्तपदस्वतीम् ॥ २ ॥

प्रजापते न खडेतान्यन्यो विश्वां कृपाणि परिभूजीजान । यत्कामास्ते जुहुमस्तको श्रस्तु वृयं स्याम् पतंयो रयीणाम् ॥ ३ ॥ पुरोखंमासी प्रथमा युज्ञियांसीहरूनां रात्रीणामतिशर्वरेषुं । ये खां युज्ञैयीजिये श्रर्थयंन्त्यमी ते नाकें सुकृतः प्रविष्टाः ॥ ४ ॥[०।०]

#### 1168 11

व्यपिः-अथर्वा ॥ देवतां-सावित्री, स्यैः, चन्द्रश्च ॥ छन्दः-१, २, ६ त्रिष्दुप्, ३ अनुष्दुप्, ४ आस्तारपङ्किः, ४ स्वराहास्तारपङ्किः॥ पर्वापरं चरतो माययैतौ शिश क्रीडेन्तौ परि यातोऽर्णवस् । विश्वानयो भुवना विचष्टं ऋतुँर न्यो विद्धारजायसे नवः 11 9 11 जवानवो भवसि जायमानोऽह्नां केतुक्वसामध्यप्रम् । आगं देवेश्यो वि द्धास्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दीर्घमायुः स्रोमस्यांशो युधां पतेऽनूनो नाम वा श्रसि । अन्नं दर्श मा कृषि प्रजयां च धनेन च . 11 \$ 11 दुशींडिस दर्शतांडिस सममाडिस समन्तः। सम्मा समन्तो भूयासं गोभिरधैः प्रजया पुशुमिगृहैधेनेन चोर्वस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तस्य त्वं प्रायोना प्यायस्व । मा वयं प्यांसिबीमहि गोमिरधै। प्रजया प्रश्नमा देशेनेन 11 4 11 यं देवा श्रंशुमाप्याययंनित यमाचितमचिता भच्यमित । न्तेनास्मानिन्द्रो वरुंगो बृहस्पित्रा प्याययन्तु अवनस्य गोपाः 1 5 10 11 3 11

#### 11 67 11

ऋषिः—शौनकः (संपत्कामः)॥ देवता—अग्निः ॥ छन्दः—१, ४—६

अभ्येचेत सुदुति गन्यमाजिमस्मासुं मुद्रा द्विणानि धत्त । इमं युज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मर्चमत् पवन्ताम् ॥ १ सन्यमें श्राप्त गृह्णामि सह चुत्रेण वर्चेसा बर्जन।
सि प्रजां मन्यायुर्दंधामि स्वाहा मन्यप्तिम् ॥१॥
हृद्दैवामे श्राप्तं धारया रृषि मा खा नि कृत् प्रवावित्ता निकृतियाः।
चृत्रेणांग्रे सुयममस्तु तुभ्यसुपसत्ता वर्धतां ते श्रानेष्टृतः ॥३॥
धन्वित्वित्वसामममस्यदन्वहानि प्रथमो जातवेदाः।
अनु स्यं द्रवसो अनुं रूक्मीननु चावापृथिवी श्रा विवेश ॥४॥
प्रस्युतिनकृषसामममस्यूत् प्रस्यहानि प्रथमो जातवेदाः।
प्रति स्यास्य पुरुषा च र्रमीन् प्रति चावापृथिवी श्रा तेतान ॥५॥
धृतं ते अग्ने दिव्ये सुधस्ये घृतेन खां मनुर्या समिन्धे।
धृतं ते द्वीनंष्य । श्रा वहन्तु घृतं तुभ्यं दुह्नतां गावा श्राप्ते ६॥[८।१]

# 11 63 11

काषिः—शुनःशेषः ॥ देवता—वरुगः ॥ छन्दः—१ अनुष्टुप्; २ पथ्याः पङ्क्षिः; ३ त्रिष्टुप्; ४ बृहतीगर्भा त्रिष्टुप् ॥

श्रुष्यु ते राजन् वरुण गुहो हिंरुण्ययों मिथः।
ततों धृतवंतो राजा सर्वा धामानि सुरुवतः
धाम्नोधाम्नो राजन्तितो वरुण सुरुव नः।
यदापो श्रुष्ट्या हृति वरुणेति यदूंचिम ततो वरुण सुरुव नः॥ २ ॥
यदापो श्रुष्ट्या हृति वरुणेति यदूंचिम ततो वरुण सुरुव नः॥ २ ॥
यदापो श्रुष्ट्या हृति वरुणेति यदूंचिम ततो वरुण सुरुव नः॥ २ ॥
यदापो श्रुष्ट्या वरुणेति यदूंचिम ततो वरुण स्थाय।
अधा व्यमादिस्य वर्ते तवानागसो श्रदितये स्याम ॥ ३ ॥
श्रास्मत् पाशान् वरुण सुरुव सर्वान् य श्रंतमा श्रंष्ट्रमा वारुणा थे।
दुःष्वप्त्ये दुतितं निः प्वास्मदर्थ गच्छेम सुकृतस्य जोकम् ॥ १॥ [८।२]

# 11 88 11

काषिः—भृगुः ॥ देवता—१ अग्निः, २, ३ स्ट्रः ॥ खन्दः—१ जगतीः, २, ३ त्रिष्टुप्॥ श्रानाधृष्यो जातवेदा अमेश्यो विराडंग्ने चत्रभृद् दीदिहीह ।
विश्वा अमीवाः प्रमुखन् मार्जुषीभिः श्रिवाभिर्य परि पाहि
नो गर्यस् ॥१॥
इन्द्रं जिल्लाभि वाममोजीऽजायथा वृषम चर्षणीनाम् ।
अपांजुरो जनमिनित्रायन्तम् हे देवेभ्यो अकृणोह लोकम् ॥२॥
मुगो न भीमः कुंचरो गिरिषाः परावत् भा जंगम्यात् परस्याः ।
सृकं संशायं प्रविभिन्द तिग्मं वि शत्रून् तादि वि
स्थी जदस्व ॥३॥ [८॥ ]

#### 11 6411

षिः—अथर्ग (स्वस्त्ययनकामः) ॥ देवता—ताक्ष्यः ॥ अन्दः—त्रिष्टुप् ॥ स्यम् पु वाजिनं देवजूतं सहीवानं तक्तारं रथानाम् । अस्टिनेमि प्रतनाजिमाग्रं स्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥ १ ॥ [८।४]

#### 11 64 11

मानिः—अथवी (स्वस्त्ययनकामः)॥ देवता—इन्द्रः ॥ खन्दः—त्रिन्द्वप् ॥ श्वातारुमिन्द्रंमवितारुमिन्द्रं हवेंहवे सुहवं श्रूरुमिन्द्रंम् । हुवे जु शुक्रं पुंरुहूतमिन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रों मुघवांन् कृगोतु ॥१॥[८।५]

क्रिवि:—अथवी ॥ देवता—रुद्र: ॥ अन्द:—जगती ॥ यो श्रुग्नौ ठुद्रो यो श्रुप्स्व १ न्तर्य श्रोषंधीर्वीरुषं श्राविवेशं। य द्या विश्वा सुर्वनानि चाक्लुपे तस्मै ठुद्रायु नमी सरख्यनर्ये ॥ १॥ [८।६]

#### 11 66 11

ऋषिः—गरुत्मान् ॥ देवता—सर्पविषापाकरणम् ॥ अन्दः —वृहती ॥ अपेद्मारिंद्रस्यिदेवी असि । विषे विषमंप्रकथा विषमिद् वा अपृक्याः । अहिंमेवाम्यपेष्टि तं जीहि ॥ १ ॥ [ ८।७]

#### 116911

म्हापिः—सिन्धुद्वीपः ॥ देवता—श्रक्षिः ॥ छन्दः—१—३ अनुष्टुप्; ४ त्रिपदा निचृत्परोष्यिक् ॥

श्रुपो दिन्या श्रेचायिषुं रसेन समेप्रचमिह ।
पर्यस्वानम् श्रागमं तं मा सं संज वर्चसा ॥ १ ॥
सं माग्ने वर्चसा सज्ज सं प्रजया समायुंषा ।
विद्युमें श्रुस्य देवा इन्द्रों विद्यात् सह ऋषिभिः ॥ २ ॥
इदमापः प्र बहतावृद्यं च मजी च यत् ।
यच्चाभिदुद्रोहानृतं यच्च श्रेपे श्रुमीह्यम् ॥ ३ ॥
एषों ऽस्येषिष्विय समिद्दि समेषिषीय ।
तेजों ऽसि तेजो मिर्य षेहि ॥ ४ ॥ [८।८]

#### 119011

ऋषिः—आङ्गराः ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ ख्रन्दः— १ गायत्री; २ विराट्पुरस्ताद्बृहतो; ३ षट्पदा भ्रुरिग् जनती ॥

श्रापं वृश्च पुराण्वद् वृततेरिव गुिष्पुतम् ।

श्राजो द्वासस्यं दम्भय ॥ १ ॥
वृषं तद्स्य संभृतं वस्विन्द्रंण् वि मंजामहै ।

म्लापयामि अजः शिअं वर्ष्णस्य वृतेनं ते ॥ २ ॥
स्था शेपो श्रपायांते स्त्रीषु चासदनावयाः ।
स्रवस्थस्यं क्त्रदीवंतःशाङ्कुरस्यं नित्रोदिनः ।

यदातंत्मव तत्तंनु यहुत्तंतं नि तत्तंतु ॥ ३ ॥ [८।६]

#### 119811

काषि:--अथर्वा ॥ देवता--चन्द्रमाः (१, इन्द्रः) ॥ छन्दः--जिन्दुप्॥ इन्द्रंः सुजामा स्ववा बर्वोभिः सुमृडीको भवतु विश्ववेदाः । बार्षतां द्वेषो अभयं नः कृषोतु सुवीयेस्य पत्तयः स्याम ॥ १ ॥ [९।१]

```
118711
```

ऋषिः—अथर्ग ॥ देवता—चन्द्रमाः ( ?, इन्द्रः ) ॥ अन्दः—त्रिष्टुप् ॥ स सुन्नामा स्ववा इन्द्रो श्रुस्मदाराचिद् द्वेषः सनुतर्युयोतु । तस्यं वयं सुमतौ याजियस्यापि मुद्दे सौमनुसे स्याम ॥ १ ॥ [ ९।२ ]

11 93 11

ऋषिः--मृग्वङ्गिराः ॥ देवता---इन्द्रः ॥ छन्दः---गायत्री ॥

इन्द्रेण मन्युनां वयम्भि स्याम पृतन्यतः । बनन्तो वृत्राण्येष्ठति

1 3 11 [ 813 ]

118811

ऋषिः -- अथर्वा ॥ देवता -- सोमः ॥ छन्दः -- अनुष्टुप् ॥

श्रुवं श्रुवेषां ह्विषाव सोमं नयामसि । यथां न इन्द्रः केवेज्वीविंशः संमनस्करंत्

11 9 11 [ 818 ]

11 94 11

क्विः—किपिन्जलः ॥ देवता—गृष्ठौ ॥ अन्दः— १ अनुष्टुप्; २, ३ मुरिगनुष्टुप्

ष्ठदंस्य रयावी वियुरी गृष्टी धार्मिव पेततुः । उच्छोचन्प्रशोचनावस्योच्छोचेनी हृदः श्रहमेनाबुदितिष्ठिपं गावी श्रान्तसदीविव । कुर्कुराविव क्रूजेन्तावुदवेन्ती वकाविव श्रातोदिनी नितोदिनावथी संतोदिनांवुत । स्रापि नद्यास्यस्य मेढ्रं य हतः प्रमान्जभारे

11 9 11

n 5 II

11 3 11 [ 914]

11 9811

ऋषिः-कापिन्जलः ॥ देवता-वयः ॥ अन्दः-अनुष्टुप् ॥

असंदुन् गावः सद्नेऽपंसद् वस्ति वर्यः। आस्थाने पर्वता अस्थुः स्थानि वृक्कावंतिष्ठिपम् ॥ १ ॥ [ ९ |६ ]

#### 11 90 11

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—इन्द्रासी ॥ छन्दः— १ —४ त्रिष्टुप्, ५ त्रिपदाऽऽधीं (१ त्रिपदाऽऽचीं ) सुरिग् गायत्री, ६ त्रिपदा प्राजापत्या बृहती, ७ त्रिपदा साम्नी सुरिग् जगती,

८ उपरिष्टाद बृहती ॥

यदच स्वां प्रयाति यज्ञे आस्मिन् होति श्रिकित्वज्ञ रूंगीमहीह । भुवमयो भुवमुता शंविष्ठ प्रविद्वान् युज्ञ सुपं याहि सोमंस् 11 9 11 सामेन्द्र नो मनसा नेषु गोभिः सं सुरिमिईरिवन्तसं स्वस्त्या । सं ब्रह्मणा देवहितं यदस्ति सं देवानां सुमृतौ युज्ञियांनाम् 11 2 11 यानावंह उशाती देव हेवांस्तान् प्रेरंय स्वे प्रमे सुधस्थे। जिखिवांसेः पिवांसो मधून्यसमे भेत्र वसवी वसंनि 11 2 11 सुगा वो देवाः सदना श्रकमं य श्राज्यम सर्वने मा जुषायाः । वहंमाना भरमाणाः स्वा वस्ंनि वसं घुमै दिव्मा रेडिताई 11 8 11 यज्ञं गंच्छ युज्ञपंति गच्छ । स्वां योनि गच्छ स्वाहा 11 4 11 एष ते यूजी यज्ञपते सहस्क्रवाकः। सुवीर्यः स्वाहा 11 & 11 वर्षड्ढतेभ्यो वष्डहुतेभ्यः। देवां गातुविदो गातुं विस्वा गातुमित मनसस्पत इमं नों दिवि देवेषु युज्ञम् । स्वाहां द्विवि स्वाहां प्रथिव्यां स्वाहान्तरिचे स्वाहा वातें धां स्वाहा 11 6 11 [ 610 ]

# 118611

मानिः—अथर्वा ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—विरा ्॥ सं बहिर्कं हिवस घृतेन समिन्द्रंण वसुना सं मुरुद्धिः । सं देवैर्विभदेवेभिर्कमिन्द्रं गच्छतु हिवः स्वाहां ॥ १ ॥ [ ९।८ ]

## 11 99 11

श्विषः—अथर्वा ॥ देवता—वेदिः ॥ छन्दः—मुरिक् त्रिण्टुप् ॥ यरिं स्तृयीहि परिं बेहि वेदिं मा जामि मोंबीरमुया शयानाम्। होतृषद्नं हरितं हिर्यययं निष्का पते यजमानस्य लोके ॥ १॥ [ ९।९ ]

## 11 200 11

ऋषिः —यमः ॥ देवता —दुःष्वप्तनाशनम् ॥ अन्दः —अनुष्ठुप् ॥

प्यांवर्ते दुःध्वय्न्यति पापात् स्वय्न्यादभूत्याः । अह्याहमन्तरं कृष्वे पर्ा स्वप्नमुखाः ग्रयः ॥ १ ॥ [ ९।१० ]

# 11 808 11

ऋषिः-यमः ॥ देवता-दुःष्वप्तनाशनम् ॥ छन्दः-अनुष्टुप् ॥

यत् स्वप्ने अञ्चमश्रामि न प्रातरंधिगम्यते । सर्व तदस्तु मे शिवं नहि तद् दृश्यते दिवा

11 9 11 [ 9199 ]

# ॥ १०२॥

ऋषिः-प्रजापतिः ॥ देवता-धावापृथिव्यादयो मन्त्रोक्षाः ॥

छन्दः-विराट्पुरस्ताद्ब्हती ॥

जमस्कृत्य चार्वापृथिवीम्यामन्तरिदाय मृत्यवे । मेचाम्यूर्ध्वंश्तिष्ठन् मा मा हितिषुरीश्वराः

11 9 11 [ 919 2 ]

# ॥ १०३॥

ऋषि:- नद्या ॥ देवता-आस्मा ॥ खन्दः- त्रिष्टुप् ॥

को श्रुस्या नो दुहोऽव्यवस्या उन्नेष्यति चुत्रियो वस्य इच्छन्। को युज्ञकामः क दु प्रतिकामः को देवेषु वनुते दीर्घमायुः ॥१॥ [१०।१]

# ॥ ४०४॥

ऋवि:-- नद्या ॥ देवता--- अस्मा ॥ छन्दः-- त्रिष्टुप् ॥

कः प्रक्षि धेवुं वर्रणेन दत्तामर्थर्वण सुदुवां निःयवस्साम् । बृहस्पतिना सुख्यं जुंषाणो यथावृशं तुन्वः कल्पयाति ॥ १ ॥ [१०|२]

# 11 204 11

श्वि:-श्रथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ता ॥ छन्दः-अनुष्टुप् ॥

श्रुप्काम्न पौरुषयाद् वृक्षानो दैव्यं वर्षः । प्रयोतीरम्यावर्तस्य विश्वेभिः सर्विभिः सह

11 9 11 [ 9013 ]

11 808 11

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—जातवेदाः, वरुणश्च ॥ छन्दः—वृहतीगर्भाः त्रिष्दुप्॥

यदस्मृति चकुम कि चिंदम उपारिम चरंगे जातवेदः। ततः पाहि त्वं नः प्रचेतः शुभे सर्विभ्यो ग्रमृत्त्वसंस्तु नः ॥१॥[१०।४]

11 200 11

श्विः-भृगुः ॥ देवता-सूर्यः, आपश्च ॥ छन्दः-अनुष्टुप् ॥

अवं दिवस्तारयान्त सुप्त सूर्यस्य र्शमयः । आपः समुद्रिया धारास्तास्ते शुल्यमसिस्नसन्

11 9 11 9 014 1

11 20611

ऋषिः—भृगुः ॥ देवता—आक्षः ॥ छन्दः—१ वृहतीगर्भा त्रिष्टुप्ः २ त्रिष्टुप् ॥

यो नंस्तायद् दिप्संति यो नं श्राविः स्वो विद्वानरंगो वा नो अग्ने । प्रतीष्येत्वरंगी दृत्वती तान् मैषांमग्ने वास्तुं भून्मो श्रपंत्यस् ॥ १ ॥ यो नंः सुसाञ्जाप्रतो वाभिदासात् तिष्ठती वा चरंतो जातवेदः । वैश्वानरेगं सुयुजां सुजोषास्तान् प्रतीचो निर्देह जातवेदः ॥२॥ [१०।६]

## 11 809 11

ऋषिः—बादरायाणिः ॥ देवता—अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः— १ विराट्युरस्तादवृहतीः, २,३,४,६ त्रिष्टुप्,४,७ अनुष्टुप्॥

ह्दमुमार्य ब्अवे नमो यो ग्राचेषु तन्वशी। मृतेन कार्ले शिचामि संनी मृहातीहरी

11 9: 18

घृतमंप्सराभ्यो वह स्वमंग्ने पांस्नुचेभ्यः सिकंता श्रपश्च । यथामागं हुब्बदाति जुपाया मदंनित देवा समयानि हुब्या 11 5 11 श्रुष्सरसंः सधमार्वं मदन्ति हविर्धानमन्तरा सूर्वं च। ता में हस्तौ सं संजन्त घृतेन सपरनं में कित्वं रन्धयन्त 11 2 11 श्रादिनवं प्रतिदीन्नं घृतेनास्मा श्राभ चर। वृचमिवाशन्यां जिहु यो श्रुस्मान् प्रतिदीव्यति 11 8 11 यो नो खुवे धनमिदं चुकार यो श्रज्ञाणां ग्लईनं शेषणं च। स नों देवो हविदिदं जेषायो गन्ध्वेमिः सध्मादं मदेम H 4 H संवेसव इति वो नामुध्यमुम्रंपुत्रया राष्ट्रभुतो स्राचाः। तेभ्यों व इन्द्वो हविषा विधेम व्यं स्याम पत्यो रयीगाम् देवान् यन्नाथितो हुवे ब्रह्मचर्यं यदूषिम । 11 9 11 [ 9019 ] श्रचान् यद् बुश्रुनालमे ते नो मुडन्त्वीदशे

# 11 280 11

ऋषि:--भृगुः ॥ देवता--- इन्द्रामी ॥ झन्दः-- १ गायत्री; २ तिष्डप्; ३ अनुष्टप् ॥

स्रान् इन्द्रंश्च दाशुर्षे हतो वृत्राययंप्रति । त्रमा हि वृत्रहन्तमा ॥ १ ॥ याभ्यामज्यन्त्स्व र्म्म एव यावात्स्थतुर्भुवनानि विश्वां । प्रचेषंग्री वृषंग्रा वर्ष्मबाह् स्राग्निमिन्द्रं वृत्रहणां हुवेऽहम् ॥ २ ॥ स्रपं स्वा देवो स्रमभीचमुसेन् बृहस्पतिः । इन्द्रं गुभिनुं स्ना विश्व यर्जमानाय सुन्वते ॥ ३ ॥ [ १०।८ ]

## 11 888 11

ऋषिः—व्रद्धा ॥ देवता—वृषमः ॥ छन्दः—परावृहती त्रिष्डप् ॥ इन्द्रंस्य कुचिरंसि सोमुधानं श्राश्मा देवानांमुत मार्जुषायाम् । इह मुजा जनय यास्तं श्रासु या श्रन्थत्रेह तास्ते रमन्ताम् ॥१॥[१०।९०

# 11 882 11

ऋषिः—न्नमा ॥ देवता—आपः ॥ छन्दः— १ भुरिगनुष्टुप्

२ अनुष्डुप् ॥

शुम्भनी बावाप्रथिवी अनितसुमने महिनते। बापः सप्त समुबुद्देविस्ता नो सुञ्चन्त्वंहंसः

11 8 11

मुञ्चन्तुं मा शपुष्या है दथी वरुण्यांदुत ।

अथो यमस्य पड्वीशाद् विश्वस्माद् देविकि हिब्बात् ॥ २ ॥ [१०।१०]

# 11 883 11

न्द्राविः--- मार्गवः ॥ देवता--- तृष्टिका ॥ छन्दः---विराडनुष्टुण्, २ राङ्कुमती चतुष्पदा भुरिगुष्णिक् ॥

न्तृष्टिके तृष्टवन्दन् अदुम् ख्रिन्धि तृष्टिके।

यथां कृतद्विष्टासोऽमुक्ती शुप्यावंते

11 9 11

नृष्टासि नृष्टिका विषा विषात्कासि ।

परिवृक्ता यथासस्यृष्भस्य वृशेव

11 7 11 [ 9 2 1 9 9 ]

# 11 888 11

ऋषिः -- भार्गनः ॥ देवता -- अझीषोमौ ॥ छन्दः -- अनुष्टुप् ॥

मा ते ददे वच्चणांभ्य मा तेऽहं हद्याद् ददे।

श्रा ते मुखस्य संकाशात् सर्वे ते वर्चे मा ददे भेतो यन्तु ब्याध्यः प्रानुध्याः प्रो अशंस्तयः।

म्बन्ती रचस्विनीईन्तु सोमों इन्तु दुरस्यतीः ॥ २ ॥ [१०।१२]

# 11 88411

ऋषिः—अथर्वाङ्गिराः ॥ देवता—सविता, जातवेदाः ॥ छन्दः- १, ४ अनुष्द्वप्; २, ३ त्रिष्द्वप्॥

अप्र पतेतः पापि लिचम् नरयेतः प्रामुतः पत । श्रयस्मयेनाक्केन द्विष्ते स्वा संजामि

11 8 11

या मां लुचमीः पंतयालूर जुंदािम चुस्कम्द वन्दंनेव वृष्णम् ।
श्चन्य त्रास्मत् संवित्तस्तािमतो घा हिरंण्यहस्तो वसुं नो ररांगाः ॥ २ ॥
प्रकंशतं लुच्म्यों ३ मर्स्यस्य साकं तन्यां जुनुषोऽधि जाताः ।
तासां पापिष्ठा निरितः प्र हिंण्मः शिवा श्चस्मभ्यं जातवेदो
नि यंच्छ ॥ ३ ॥
यता एंना व्याकंरं खिले गा विधिताह्व ।
समन्तां प्रण्यां लक्ष्मीर्थाः पापीस्ता श्रंनीनशम् ॥ ४ ॥ [१०।१३ ]

## 11 888 11

श्विषः अथर्गाङ्गराः ॥ देवता — चन्द्रमाः ( १, ज्वरः ) छन्दः — १ परोध्यिक्, २ द्विपदाऽऽर्ण्युतुष्टुप् ( १ आर्ज्युध्यिक् ) एकावसाना ॥ नमी कृराय चयर्ननाय चोद्रनाय घृष्यावे । नमीः श्वीतायं पूर्वकाम् कृरवेने ॥ १ ॥ १ ॥ यो स्रन्येखुर्भयुद्युर्भयेत्विमं मृण्डूकंम्भ्येख्वतः ॥ २ ॥ [ १०।१४ ]

ऋषि:—अथवीक्षिराः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—पथ्या बृहती ॥ भा सन्द्रैरिनद्व हिरिमियीहि स्यूरंरोमिनः । मा खा के चिद् वि यंमन् विं न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि ॥ १॥ [१०।१५]

# 11 28611

ऋषिः—श्रथनीङ्गिराः ॥ देवता—सोमः, वस्त्यः, देवश्च ॥ छन्दः—त्रिष्डप् ॥ समीत्या ते वर्मणा छादयामि सोमेस्स्वा राजासतेनात्तं वस्तास् । द्वरोवंशीयो वर्षणस्ते कृणोतु जर्षन्तं स्वातं देवा मदन्तु ॥१३ [१०।१६]

# ।। इति सप्तमं कायडम् समाप्तम्।।

# अथाष्ट्रमं काराडम्

# ---

#### 11 8 11

ऋषिः—जह्मा ॥ देवता—आयुः ॥ छन्दः—१ पुरोवृह्ती त्रिष्टुप्, २, ३, १७—२१ अनुष्टुप्, ४, ९, १४, १६ प्रस्तारपङ्किः; ४, ६, १०, ११ त्रिष्टुप्, ७ त्रिपाद्विराङ्गायत्रीः, ८ विराट् पथ्या वृहतीः, १२ पञ्चपदा जगतीः, १३ त्रिपदा मुरिङ्महाबृहतीः, १४ दिपदा साम्नी मुरिग्बृहती ॥

अन्तकाय मृत्यवे नर्मः प्राणा श्रेपाना हुह ते रमन्ताम् । इहायमस्तु पुरुषः महासुना सूर्यस्य भागे श्रमृतस्य लोके उदेनं भगों श्रमभीदुदेनं सोमों शंशुमान् । डदेनं मुरुतों देवा हदिनद्वाभी स्वस्तये N 5 11 इह तेऽसुरिह प्राण इहायुंदिह ते मनः। उत् खा निऋर्याः पाशें भ्यो दैन्यां वाचा भरामसि 11 3 10 **उ**त् क्रामातः पुरुष् मार्व पथ्या मृथ्योः पड्वीशमवमुञ्चमानः । मा विद्या श्रमारुलोकादुग्नेः सूर्यस्य संदशः 11 8 11 तुम्यं वार्तः पवतां मात्रुरिश्वा तुभ्यं वर्षन्त्वसृतान्यापः । स्वेंहते तुन्वे शं तपाति स्वां मृत्युद्वेंयतां मा प्र मेष्टाः 11 4 1 उद्यानं ते पुरुष नाव्यानं जीवातुं ते दचताति कृणोमि। मा हि रोहेममुसतं सुखं रथमथ जिविविद्यमा वदासि 11 8 11 मा ते मनुस्तन्नं गान्मा तिहो भूनमा जीवेम्यः म मंदी मार्च गाः पितृन् विश्वे देवा श्रमि रचनतु खेह

| 0.0                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------|
| मा गुतानामा दीधीया ये नयन्ति परावर्तम् ।                            |
| या तीह वर्षणे इसेन्ट्रिक के                                         |
| रयामश्री खा मा श्वतांश्र प्रेषितौ यमस्य यो पश्चिरची भानौ ।          |
| र्यात्म र्या मा सम्बद्ध भावता युमस्य या पायरचा श्वानी।              |
| अर्वोङिष्टि मा वि दिध्यो मात्र तिष्टः पराङ्मनाः ॥ ९ ॥               |
| मैतं पन्थामतुं गा भीम एष येन पूर्वं नेयथ तं व्रवीमि ।               |
| तम एतत् पुरुष मा प्र पत्था मुयं पुरस्तादभयं ते श्रवीक् ॥१०॥ (१)     |
| ना अर्थ मान प्रमा निव प्रस्ताद्भय त अवाक् ॥१०॥ (१)                  |
| रचन्तु स्वाग्नयो ये श्रप्स्वश्न्ता रचतु स्वा मनुष्या । यमिन्धते ।   |
| वशान्सं रचतु जातवदा दिव्यस्त्वा मा प्रभाग विद्यता सह ॥ १० ॥         |
| मा त्वां कृष्याद्विभ मेंस्तारात् संकंसुकाचर ।                       |
| रचंतु त्वा द्यो रचंत पृथिवी सूर्यश्च त्वा रचंतां चन्द्रमाश्च ।      |
| श्राह्मां के कार्य के के के के के                                   |
| श्चन्तरित्तं रचतु देवहेश्याः ॥ १२॥                                  |
| न्वाधिश्च रवा प्रतीब्धिश्च रचतामस्वप्नश्च रवानवद्वाग्यश्च रक्षताम । |
| बोोपायंश्चं खा जागृविश्च रचताम् ॥ १३॥                               |
| À 121 222 À 121 À                                                   |
| विशेष्ट्रम्यस्य सम्बे व्यक्तिक्षे व्यक्तिक्ष्याः स्वाहां ॥ १४ ॥     |
| जीवेश्यस्त्वा समुदे वायुरिन्द्रों घाता देघातु सविता त्रायमाणः।      |
| मा त्वा प्राची बर्ज हासीद्युं तेऽनु ह्वयामसि ॥ १५॥                  |
| मा त्वां जुम्भः संहनुमा तमो विदन्मा जिह्ना बहिः प्रमुयुः कथा स्याः। |
| ya taribini anar marananana                                         |
| उत् खा चौहत् प्रांथेब्युत् प्रजापंतिरमभीत्।                         |
|                                                                     |
| उत् त्वा मुत्योरोषधयः सोमराज्ञीरपीपरन् ॥ ३७ ॥                       |
| श्चयं देवा हुहैवास्ख्यं मामुत्रं गाहितः।                            |
| कां सक्तावीरीया मध्योकत लागाना                                      |
|                                                                     |
| हत् स्वा मुख्योरपीप्रे सं भंशनतु वयोधसः।                            |
| मा त्वा ब्यस्तकेरयो ध मा त्वा घरदो रदन् ॥ १९॥                       |
| आहां पुमितिदं स्वा पुनरागाः पुनर्यावः ।                             |
| 20 m 2 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2                            |
| सवाक्रा सव व बहुर सवसायुरच तडावदम् ॥ २०॥                            |

ब्यंबात् ते ज्योतिरभूदप् स्वत् तमां श्रकमीत् । श्रपु स्वन्मृत्युं निर्श्रीतिमप् यदमं नि दंधमसि ॥ २१ ॥ { २ } [ १।१ ]

# 11711

ऋषिः—बद्धाः ॥ देवता—आयुः ॥ छःदः—१, २, ७ मुरिक् त्रि॰डुप्ः ३, २६ आस्तारपङ्किः; ४ प्रस्तारपङ्किः; ४, १०, १६, १८, २०, २३—२५, २७ श्रतु॰डुप्; ६, १४ पथ्या पङ्किः; ८ पुरस्ताज्ज्योति॰मती जगती; ९ पञ्चपदा जगती; ११ विधारपङ्किः; १२, २२, २८ पुरस्ताद् इहती; १३ त्रि॰डुप्; १४ षट्पदा जगती; १७ त्रिपादतु॰डुप्; १६ डपरिष्टाद् इहती; २१ सतः पङ्किः ॥

या रंभरवेमामुमृतस्य रनुष्टिमचित्रद्यमाना जुरद्षिरस्तु ते । अर्धुं तु आयुः प्रनुरा भरामि रजस्तमो मोर्प गा मा प्र में छाः ॥ १ ॥ जीवतां ज्योतिरुभ्येद्यवांका स्वां हरामि शुतशारदाय । श्रवमुम्चन् मृत्युपाशानशस्ति द्वाघाय श्रायुः प्रतरं ते द्वामि ॥ २ ॥ वातांत् ते प्राथमंविदं सूर्याच हुर्हं तवं। यत् ते मनुस्विय तद् भारयामि सं विस्स्वाङ्गैर्वदं जिह्नयालेपन् ॥३॥। मार्येन वा द्विपदां चतुंब्पदामाग्निमिव जातमाभ सं धंमामि। नमस्ते मृथ्यो चच्चे नमः प्राणायं तेऽकरम् 11 8 11 श्चयं जीवतु मा मृतेमं समीरयामसि । कृषोम्यस्मै भेषुजं मृत्यो मा पुरुषं वधीः 11 4 1 जीवलां नेघारिषां जीवन्तीमोषंधीमहम्। त्रायमाणां सहमानां सहस्वतीमिह हुनेऽस्मा अरिष्टतातये 11 & 11 अधि बृहि मा रंभथाः सृजेमं तवैव सन्स्सवैद्वाया इहास्तुं। मवाश्वीं मृहतं शर्मे यच्छतमप्रतिध्य दुरितं धत्तमायुः 11 0 11 अस्मे मृत्यो अधि बृहीमं द्युस्वोदितो उ यमेतु । चरिष्टः सर्वोङ्गः सुश्रुक्तरसा शतहायन श्रात्मना अर्जम×नुताम् ॥ ८ ॥

|                                                          | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| देवानी होतिः परि त्वा वृश्यक्तु पारयामि त्वा रजस         | ETTE PROPERTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>बद् रवां मृरवारंपीपरम् ।</b>                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्चाराद्धि कृष्यादं निरूहं जीवातंवे ते पश्चि दंधामि      | HSI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| यत् ते नियानं रज्ञ सं मृत्यो श्रनवध्ध्यम् ।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पृथ इमं तस्माद् रचन्ती ब्रह्मांस्मै वमी क्रयमित          | 11 90 11 {2}-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कृषोमि ते प्राणापानौ जरां मृत्युं द्वीर्घमायुः स्वस्ति । | S. Pagagan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वैवस्वतेन पहितान यमदूतांश्चरतोऽपं सेधामि सर्वान्         | 11 99 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रारादरांति निक्षींत परो प्राहि कुन्यादः पिशाचान् ।     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रचो यत् सर्व दुर्भूतं तत् तमह्वाप हन्मसि                 | 11 35 11"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्चरनेष्टे प्राणम् सतादायुंष्मतो वन्वे जातवेदसः।         | PR BALL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यथा न रिष्या श्रमृतः सजूरस्रतत् ते इत्योमि               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तदुं ते सर्मध्यताम्                                      | n 15 ff.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्चिव ते स्तां द्यावाप्रथिवी असंतापे अभिश्रियौ ।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शं ते सूर्य आ तपतु शं वातों वात ते हुदे।                 | a Latin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्चिवा श्रमि चरन्तु स्वापो दिन्याः पर्यस्वतीः            | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्चिवास्ते सुन्त्वोषधय उत् त्वाहार्षमधरस्या उत्तरा पृथि  | वीमामि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तत्रं त्वादित्यौ रचतां सूर्याचन्द्रमसावुभा               | 11 94 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यत् ते वासः परिधानं यां नीविं क्रंणुषे त्वम् ।           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्चिवं ते तुन्वे तत् कृणमः संस्पूर्शेडदू च्यामस्तु ते    | ॥ ३६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यत् चुरेषा मुचैयता सुतेजसा वसा वर्णसे केशश्मश्रु ।       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शुमं मुर्खं मान् श्रायुः प्रमोधीः                        | 11 90 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| शिवौ ते स्तां बीहियुवावबल्यासावदीमुधौ ।                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्ती यचमं वि बांधेते प्ती मुख्या श्रंहतः                 | 11 16 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यदुक्षासि यस्पिवसि धान्यं कृष्याः पर्यः।                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बदायं 2 यहनायं सर्वे ते असमाविषं क्रंगोमि                | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

जहने च खा रात्रये चोमाभ्यां परि दद्यास । श्ररायें भ्यो जिन्धुभ्यं इमं मे परि रचत 18 11 05 11 शत तेऽयुतं हायनान् द्वे युगे त्रीणि चत्वारि कृएमः। इन्द्रानी विश्वें देवास्तेऽनु मन्यन्तामहणीयमानाः 11 53 11 ्शरदें स्वा हेमुन्तार्थं वसुन्तार्थं मीष्माय परि दश्चित । वर्षाणि तुभ्यं स्योनानि येषु वर्धन्त थोषधीः 11 55 11 मृत्युरीरे द्विपदां मृत्युरीशे चतुष्पदाम् । न्तरमात् स्वां मृत्योगीपतेरुद्धरामि स मा विभेः ॥ २३ ॥ -सोंsरिष्ट न मेरिष्यसि न मेरिष्यसि मा विभे: । न वै तन्ने म्रियन्ते नी यन्त्यध्मं तमः 11 58 11 सर्वो वे तत्रं जीवति गौरश्वः पुरुषः पश्चः । यत्रेदं ब्रह्म क्रियते परिधिर्जीवनाय कम् ॥ २५ ॥ परि स्वा पात् समानेभ्योऽभिचारात् सर्वन्धुभ्यः । अमं भ्रिमं वास्तों इति जीवो मा ते हासि पुरसंवः शरीरम् ॥ ३६ ॥ चे मृत्यव एकशतुं या नाष्ट्रा श्रतितायीः । मुख्यन्तु तस्मात् स्वां देवा श्रुग्नेवेश्वानुराद्धि ॥ २७ ॥ श्रुप्तेः शरीरमसि पारयिष्णु रचोहासि सपत्नहा । अथो अमीव्चार्तनः प्तुद्र्नामं भेषुजम् ॥ २८ ॥ (५) [ १।२ ] 11311

श्राधिः—चातनः ॥ देवता—आग्नेः ॥ खन्दः—१—६, द—११,१३, -१६,१८—२०, २४ त्रिष्टुप्, ७, १२,१४, १४,१७,२१ सुरिक् त्रिष्टुप्, २२,२३ अनुष्टुप्, २४ बहतीगर्भा जगती; २६ गायत्री ॥ -रचोहर्या वाजिनमा जिंधमि मित्रं प्रथिष्टसुपं यामि शर्मे ।

शिशानो श्रुप्तिः क्रतुमिः समिद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्रम्॥ १॥

अयोदंष्ट्रो ऋर्विषां यातुषानानुपं स्पृश जातवेदः समिदः। आ जिह्नपा मूरदेवान् रभस्य कृष्यादी वृष्ट्वापि धरस्वासन् बुभोर्भयाविन्तुपं बेहि दंष्ट्री हिंसः शिशानोऽवरं परं च। खुतान्तरिक्षे परि याह्यग्ने जम्भैः सं घें ह्याभि यातुधानान् अन्ते स्वर्चे यातुषानंस्य भिनिष हिंस्राशनिहरसा हन्स्वेनम् प्र पर्वाणि जातवेदः श्रणीहि कृष्यात् क्रंबिष्णुर्वि चिनोत्वेनम् ॥ ४ ॥ यत्रेदानीं परयंति जातवेद्दितर्धनतमप्र उत वा चरनतम् । बतान्तरिचे पतन्तं यातुषानं तमस्ता विषय शर्वा शिशानः यज्ञीरिपू: संनममानो अन्ने वाचा श्रवणा श्रशनिभिदिद्वानः। ताभिविध्य हृद्ये यातुषानान् प्रतीचो बाहून् प्रति मङ्ग्ध्येषाम् ॥ ६॥ ष्ठतारंब्धान्स्रप्रश्रहि जातवेद उतारंभायाँ ऋषिभियातुधानान्। अरने पूर्वो नि जाहि शोर्श्वचान श्रामादः चिवक्कास्तमदन्त्वेनीः ॥ ७ ॥ हुह प्र बृहि यतमः सरे अग्ने यातुषानो य हुदं कृषोति । तमा रमस्व समिधा यविष्ठ नृचचस्थ्रचुषे रन्धयैनम् तीषयोनामे चचुषा रच युई प्राम्बं वसुम्यः प्र स्वतः। हिंसं रचारयमि शोर्युचानं मा स्वा दमन् यात्रभाना नृचचः नृचचा रचः परि पश्य विद्युतस्य त्रीया प्रति श्र्याग्रमा। तस्योग्ने पृष्टीहर्रसा श्रयीहि त्रेषा मूर्त यातुषानस्य वृक्ष ॥१०॥ ( ६) त्रियातुषानः प्रसिति त एःवृतं यो अन्ने अनृतेन हन्ति । तमार्चिषा स्फूर्जयम्जातवेदः समुचमेनं गृयाते नि युक्तिष बद्देने श्रव मिथुना शपातो यद् वाचस्तृष्टं जनयन्त रेमाः। मुन्योंमनसः शरुष्या व जायते या तया विध्य इदंये यातुषानांन् 11 25 11 परां श्रवीहि तपसा यातुषानान् परांग्ने रची हरसा शृवीहि । पराचिषा मुख्देवान्छ्याहि परासुतृपः शोश्चनतः शृखीहि

पराच देवा वृज्ञिनं श्रांणन्तु शृत्यगीनं श्रुपथां यन्तु सृष्टाः । वाचास्तेनं शरंव भाष्ठवन्तु मर्मुन् विश्वस्यतु प्रसिति यातुषानः यः पौरुषेषेण क्रविषा समुङ्के यो अश्वयेन पुछना यातुषानः। यो अब्द्याया भरति चीरमंग्ने तेषां शिर्षाणि हर्सापि वृक्ष ॥ १५॥ विषं गर्वा यातुषानां भरन्तामा वृश्चन्तामदितये द्रेवाः । परैयान् देवः संविता दंदातु परा आगमोर्वधीनां जयन्ताम् ॥ १६ ॥ संवासारीण पर्य द्वित्रयायास्तस्य माशीद् यातुषानी नृचचः। पीयूर्वमधे यत्मस्तितृत्वात तं प्रत्यन्चमुर्चिवा विध्य समीया ॥ १७ ॥ सनादंग्ने मृणसि यातुषानान् न त्वा रचौति पूर्तनासु जिग्यः । सहसूरानचे दह कृष्यादो मां ते हेत्या मुचत दैष्यायाः स्वं नो भ्राने अध्रादुंद्रक्षस्वं पृश्चादुत रेचा पुरस्तात् । प्रति त्ये ते श्रजरासस्तिपष्टा श्रवशं सं शोश्चचतो दहन्तु प्रश्चात् पुरस्ताद्धरादुतात्त्रात् कृविः काव्येन परि पाद्धाने । सखा सखायमुजरों जारिश्यो ब्रग्ने मता श्रमंत्र्यहत्वं नः ॥ २०॥ (७) तद्में चतुः प्रति बेहि रेमे शंफारुको थेन परयंसि यातुषानान् । श्रुथवं करयोतिषा दैव्येन सुर्य धूर्वेन्तम्चितं न्योष 11 58 11 परि त्वाग्ने पुरं व्यं विशं सहस्य भीमहि । भृषद्वीण दिवेदिवे हुन्तारं भङ्गुरावंतः विषेणं भङ्गुरावंतः प्रति सम रचलों जहि । अन्ने तिरमेन शोचिषा तपुरप्रामिर्चिमिः वि ज्योतिषा बृहता भार्यमिन्याविविश्वानि कृशुते महिस्वा। प्रादेवीमांयाः संहते दुरेवाः शिशींते शृङ्गे रचोंभ्यो विनिचने ये ते शह्यो घुजरे जातवेदस्तिगमहें ती ब्रह्मसंशिते। ताभ्या दुहाँदमामिदासन्तं किमीद्नं मध्यक्रमचिषां जातवेद्रो वि निच्व

खुरनी रचांसि सेघति शुक्रशोचिरमंत्र्यः। शुचिः पावक ईडयं:

11 28 11 {2} [ 219 ]

11811

श्वाविः—चातनः ॥ देवता—इन्द्रासीमादयो मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—१—७, १५, १८, २५ जगतीः, ८—१४, १६, १७, १९, २२, २४ त्रिष्टुप्ः

२०, २३ मुरिक त्रिष्टुण्, २४ अनुष्टुण् ॥ इन्द्रासीमा तर्पतं रचं उडजतं न्यंपयतं वृषया तम्रोवृधः । परा श्वणीतम् चित्रो न्योपतं हतं नुदेशां नि शिशतिमारित्रणः इन्द्रासोम्। समवशंसम्भय वं तपुर्ययस्तु चुरुरिन्माइव । ब्रह्मद्विषे कृष्यादे घोरचेषसे देषो धत्तमनवायं किमीदिने 11 3 11 इन्द्रासोमा दुष्क्रतो वुत्रे श्रन्तरंनारम्मे तमि प्र विध्यतम् । यतो नैषां पुन्रेकेश्चनोद्यत् तद् वामस्तु सहसे मन्युमच्छवः 11 3 B इन्द्रांसोमा वर्तयेतं दिवो वधं सं पृथिक्या सुघरांसाय तहींगम् । उत् तंचतं स्वयें पर्वतें स्यो येन रची वावृधानं निज्वीथ: इन्द्रांसोमा वर्तेयंतं द्विवस्पर्यमित्ते सिर्युवमश्महन्माभिः। तपुर्वेषेभिर्जरेभिरत्त्रियो नि पशानि विध्यतं यन्त्रं निस्वरम् इन्द्रांसोमा परि वां भूतु विश्वतं हुयं मुतिः कुच्याश्वेव वाजिना । यां वां होत्रां परिद्विनोमिं मेथयेमा ब्रह्मांशि नृपतीह्व जिन्वतम् ॥६॥ प्रति समरेथां तुजर्थिद्धरेवैद्दंतं द्वहो रचसो मङ्गुरावतः । इन्द्रांसोमा दुक्कते मा सुगं मृद् यो मां कृदा चिद्भिदासीत दुहुः ॥७७ यो मा पाकेन मनेता चरन्तममिचं हे अनृतिभिवंचोंभिः। मापह्व काशिना संगुभीता श्रसंबुस्त्वासंत इन्द्र वृक्षा 11 6 11 ये पाकशंसं विहर्रन्त एवैये वा मुद्रं दूषयन्ति स्वधार्भः। महंवे वा तान् प्रदर्गतु सोम् आ वा द्वातु निश्चीते इपस्थे यो ना रसं दिन्सीत पिरवी अग्ने अभाना गवा यस्तन्तीम् । रिपु स्तेनं स्तेयकृद् वस्रमेतु नि प हीयतां तन्वा इ तना च ॥१०॥ (९) पुरः सो ब्रंस्तु तुन्दा ! तनां च तिखः पृथिवीरुषो बंस्तु विखाः । " प्रति शुष्यतु यशो घर्ष देवा यो मा दिवा दिप्तिति यश्च नक्तम् ॥११॥ सुविज्ञानं चिकितुषे जनाय सद्यासंच वर्चसी परप्रधाते । तयोर्षत् सार्यं यत्रदर्जीयस्तदित् सोमोऽवति हन्धासत् 11 52 11 न वा ह सोमों वृजिनं हिनोति न चत्रियं मियुथा धारयन्तम्। इन्ति रचो इन्स्यासुद् वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते 11 93 11 यदि वाहमनृतदेवो अस्मि मोर्घ वा देवाँ अप्यूहे अने। किमस्मभ्वं जातवेदो हृणीवे दोघवाचंस्ते निर्द्धं संचन्ताम् 11 8-8 11 श्रुवा सुरीय यदि यातुषानो अस्मि यदि वायुंस्तृतप प्रंपस्य । अधा स वीरेंद्रेशिमिविं यूया यो मा मोधं वायुधानेत्याह 11 24 11 यो मायांतुं यातुंघानेत्याह यो वा रुचाः शुचिंरुस्मीत्याह । इन्द्रस्तं इन्तु महुता वृधेनु विश्वस्य जन्तोरंधमस्पदीष्ट 11 3 E 11 प्र या जिगाति खुर्गेलेव नक्रमपं दुहुस्तन्वं गूर्माना । वनमनन्तमव सा पदीष्ट प्रावाणी झन्तु रुचसं उपुटरैः वि तिष्ठथ्वं महतो विचिवं च्छतं गुमायतं रुचस्। सं पिनष्टन । वयो ये भ्रत्वा प्रतयन्ति नुक्रार्भियें वा रिपों दिधरे देवे अध्वरे ॥ १८ ॥ प्र वर्त्तय दिवोऽरमानमिन्द्र सोमाशितं मघवुन्रसं शिशाधि । माक्रो अपाक्रो अधरादु दक्षीशम जहि रचतः पर्वतेन एत ह स्वे पंतवनित श्वयांतव इन्द्रं दिप्सनित दिप्सवोऽद्राम्यम् । शिशीते शुक्रः पिशुनेभ्यो वृषं नृनं संजदशानं यातुमद्भयः॥२०॥ [१०] इन्द्री बातूनामंभवत् पराश्वरो हेविमंथीनामुभ्या विवासताम् । श्रमीदुं श्रकः पर्श्वर्षया वनं पात्रव मिन्दन्रस्त एतु रुचसः ॥ २१ ॥ डलूकवातं शशुलूकंयातं जहि श्वयातुमुत कोकंयातुम् । सुप्रांचातुमुत गृश्रंयातुं द्वदेव प्र संग्र रच इन्द्र मा नो रखें मुमि नंड् यातुमाबुद्रपाँच्छ्रन्तु मिथुना ये किंमीदिनेः। पृथिवी नः पाथिवात् पारवंहमोऽन्तरिंचं दिव्यात् पारवस्मान् ॥ २३ ॥ इन्द्रं जिहि प्रमासं यातुषांनमुत शियं मायया शार्शदानाम् । विमीवासो मूरदेवा ऋदन्तु मा ते दंशुन्तसूर्यमुष्वरंन्तम् ॥ २४॥ प्रति चच्च वि च्च्चेन्द्रंश्च सोम जागृतम् । रचोंभ्यो व्रथमंस्यतम्शनि यातुमद्भ्यः ॥ २५॥ { ११ } [ २।२ ]

श्वािष्टिकः देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ बन्दः—१, ६ वपरिष्टाद् बृहती;

र त्रिपदा विराद् गायत्री; ३ सुरिक् जगठी; ४, १२, १३, १६, १८ अनुष्टुप्;

४ सुरिक् संस्तारपङ्किः; ७, ८ ककुम्मत्यनुष्टुप्; ९ पुरस्कृतिर्जगठी;
१० त्रिष्टुप्; ११ पथ्या पङ्किः; १४ षट्पदा जगती; १५ पुरस्ताद्
बृहती; १६ जगतीगर्भा त्रिष्टुप्; २० विराद्गमाऽऽस्तारपङ्किः;

२१ विराट् त्रिष्टुप्; २२ सप्तपदा विराद्गमां
सुरिक् शक्वरी ॥

ख्युपं प्रतिसरो मृथिवीरो बीरायं बध्यते ।
बीयवान्स्सपरन्हा सूर्रवीरः परिपायंः सुमङ्गलः ॥ ९ ॥
ख्युपं मृणिः संपरन्हा सुवीरः सहस्वान् वाजी सहमान ख्रुपः ।
प्रत्यक् कृत्या दृष्यंभेति वीरः ॥ २ ॥
ख्युनेनेन्द्रो मृथिना वृज्जमहद्भनेनासुरान् पराभावयन्मन्धि ।
ख्युनेनाजयद् बावाप्रियवी डुमे हुमे खुनेनाजयद् प्रदिशुश्चतं नः ॥ ३ ॥
ख्युपं व्याक्त्यो मृणिः प्रतिबैतः प्रतिसरः ।
खोजस्वान् विमुखो वृद्धा सो ख्रुस्मान् पातु सर्वतः ॥ ३ ॥
तह्मिराह तदु सोमं बाह बृहस्पतिः सिवता तदिन्दः ।
ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतिचीः कृत्याः प्रतिसरेरंजन्तु ॥ ५ ॥
ख्युन्तद्धे बावाप्रियवी ख्रुताहरूत सूर्यम् ।
ते मे देवाः पुरोहिताः प्रतिचीः कृत्याः प्रतिसरेरंजन्तु ॥ ५ ॥
च स्वाक्त्यं मृणि जन् वमाणि कृत्यते ।
स्वाक्त्यं मृणि जन् वमाणि कृत्यते ।
स्वाक्त्यं विमुख्य विकृत्या बांचते वृद्धा ॥ ७ ॥

| खारखेन मुश्चिन ऋषिं सेव मनीषिसां।                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|
| वजीवं सर्वाः पृतना वि सृधीं हिन्म र्चसंः ॥ ८॥                             |
| याः कृत्या आंक्षिर्सीर्याः कृत्या आंसुरीर्याः कृत्याः                     |
| स्वयंक्रीता या ह चान्येभिरामृताः ।                                        |
| ब्रमयीस्ताः परा यन्तु परावतां नवति नाव्या ् अति ॥ ९ ॥                     |
| श्रुस्मै मुणि वर्म वध्नन्तु देवा इन्द्रो विष्णुः सविता ठ्द्रो श्रुप्तिः । |
| मुजापतिः परमेष्ठी विराड् वैश्वानर ऋषयश्च सर्वे ॥ १० ॥ {१२}                |
| उत्तमो श्रुस्योषंधीनामनुड्वाञ्जगंतामिव ब्याघा श्रपंदामिव ।                |
| यमैच्छामाविदाम् तं प्रतिस्पारानुमन्तितम् ॥ ११॥                            |
| स इद् ब्याघो भवस्यथी सिंहो अथो वृषा ।                                     |
| अथौ सपरनुकशैनो यो विभर्तीमं मुश्रिम् ॥ १२ ॥                               |
| नैनं ब्रन्स्यप्सरसो न गंन्ध्रवी न सत्यीः।                                 |
| सर्वा दिशो वि राजित यो विभर्तीमं मांथिम् ॥ ११ ॥                           |
| क्रयपुरस्वामस्जत कृश्यपस्त्वा समैरयत् ।                                   |
| भविभुस्वेन्द्रो मार्नुषे विभ्रत् संश्रेषियोऽजयत् ।                        |
| मुणि सहस्रवीर्यं वर्म देवा श्रक्रणवत ॥ १४ ॥                               |
| यस्वा कुःयाभिर्यस्त्वा द्वीचाभिर्यक्षेयस्त्वा जिन्नासति ।                 |
| प्रत्यक् स्वमिन्द्र तं जिहि बज्जेग शतपर्वणा ॥ १५ ॥                        |
| मुयमिद् वै प्रतीवृतं भोजस्वान्संज्यो मृथिः।                               |
| मुक्तां भनं च रचतु परिपार्याः सुमुङ्गलाः ॥ १६॥                            |
| श्रमपुरनं नो अधराइसपुरनं न उत्तरात्।                                      |
| इन्द्रांसपुरनं नः पुश्राज्यमोतिः शूर पुरस्क्रीध ॥ १७ ॥                    |
| बर्में में चावापृथिवी वर्माहवेंमें स्थैः।                                 |
| वस मु इन्द्रश्चाग्निश्च वर्म धाता दंघातु मे ॥ १८॥                         |
| येन्द्राप्तं वमे बहुतं यहुप्रं विश्वं देवा नाति विश्वनित सर्वे ।          |
| तन्में तन्त्रं त्रायतां सर्वतां बृहदायुष्माञ्जरदृष्टियंथासानि ॥ १९॥       |
|                                                                           |

था मारुचद देवमिश्मिद्धा श्रीरष्टतातये। हुमं मेथिमंभि संविंशध्वं तन्पानं त्रिवरूथमोजसे श्राहिमजिन्हो नि देवातु नृम्यामिमं देवासो अभिसंविशध्वम् । द्वीर्त्रायुवायं शतशारदायायुव्मान्जरदृष्टिर्यथासंत् स्विहित्दा विशां पतिर्वृत्त्वहा विमुधा वृशी। इन्द्री वध्नातु ते मार्थि जिग्रीवा अपराजितः सोमुपा अमर्थकुरो बुर्षा । स स्वा रचतु सर्वतो दिवा नक्षं च विश्वतः ॥ २२ ॥ (१३) [३।१] ऋषिः--मातृनामा ॥ देवता--मन्त्रोक्ताः, मातृनामा, १५ ब्रह्मणस्पतिः ॥ -खन्दः--१, ३--९, १३, १८--२६ अनु**न्दु**प्; २ पुरस्ताद् बृहती; १० षट्पदा जगती; ११, १२, १४, १६ पथ्या पर्काक्तः; १५ सप्तपदा शक्वरी: ३७ सप्तपदा जगती ॥ यो ते मातोन्ममाज जातायाः पतिवेदंनी । दुर्यामा तत्रु मा गृंधदुलिशं द्वत वृत्सपंः पुलालानुपुलालौ शर्कुं कोकं मिलम्लुचं पुलीजंकम् । श्राश्रेषं वृत्रिवाससमृतंप्रीव प्रमीतिनम् मा सं वृतो मोप सप ऊरू मार्च सपोडन्तरा ! कृयोम्यंस्य भेषुजं बुजं दुंगांमुचातंनम् 11 \$ 11 दुर्णामा च सुनामा चोमा संवृतमिञ्छतः । श्रुरायानपं हन्मः सुनामा स्रेणमिन्छताम् यः कृष्याः केश्यसुर स्तम्बज उत तुण्डिकः। श्रुरायानस्या मुब्काम्यां भंससोऽपं इन्मसि 11 % 11 श्चनुजिन्नं प्रमुशन्तं कृष्यादं मुत रोर्हिम् । श्रुरायाञ्च्वकिष्किणों बुजः पिक्नो अनीनशत् यस्त्वा स्वप्ने निपद्यते आता मृत्वा पितेव च। ब जस्तान्यसंहतामितः क्लीबर्छपांस्तिरीटिनः

| यस्रवां स्वपन्तीं त्सरीते यस्त्वा दिप्सीते जाप्रतीस् ।            |
|-------------------------------------------------------------------|
| छायामिव प्र तान्तस्यैः परिकामसनीनशत् ॥ ८॥                         |
| यः कृषोति मृतवरसामवतोकाामेमां श्चियंम्।                           |
| तमीष्षे स्वं नाशयास्याः कुमर्लमञ्ज्ञितम् ॥ ९ ॥                    |
| ये शालाः परिनृध्यन्ति सायं गर्दभनादिनः ।                          |
| कुस्ता ये च कुन्तिवाः कंकुभाः कुरुमाः चिमाः ।                     |
| तानीवधे स्व गुन्धेनं विष्चीनान् वि नांशय ॥ १० ॥ (१४)              |
| ये कुकुन्धाः कुकूरंभाः कृतीर्दूर्शानि विश्रति ।                   |
| क्लीबाईव प्रनृत्यंन्तो वने ये कुवंते घोषं तानितो नांशयामसि ॥११॥   |
| चे सुर्युं न तितिचन्त श्रातपन्तमुसुं दिवः।                        |
| श्रुरायान् बस्तवासिनी दुर्गन्धीलोहितास्यान्                       |
| मकंकान् नाशयामसि ॥ १२ ॥                                           |
| य खारमानमतिमात्रमंसे खाधाय विश्रति ।                              |
| ख्रीयां श्रोंियप्रतोदिन इन्द्र रचींसि नाशय ॥ १३ ॥                 |
| ये पूर्वे वृथ्वो ३ यन्ति हस्ते शृङ्गाणि विश्रतः ।                 |
| श्चापाकेस्थाः प्रद्वासिनं स्तम्बे ये कुर्वते ज्योतिस्तानितो       |
| नांशयामसि ॥ १४ <sup>॥</sup>                                       |
| येषां पुत्रात् प्रपंदानि पुरः पार्व्याः पुरो सुर्खा ।             |
| खुलुजाः शंकभ्रमुजा रुरुष्टा ये च मर्मुटाः कुम्मसुका अयाशवैः।      |
| तानुस्या ब्रह्मसस्पते प्रतीबोधनं नाशय ॥ १५ ॥                      |
| प्रयेस्ताचा अप्रचक्कशा अञ्चेणाः सन्तु पण्डगाः।                    |
| . अर्व भेषज पाद्य य हुमां संविवृत्सत्यपतिः स्वपृति श्चियम् ॥ १६ ॥ |
| उद्धेषिग्रं मुनिकेशं जम्मयन्तं मरीमृशम् ।                         |
| हपेषन्तमुदुम्बलं तुण्डेलमुत शालुंडम् ।                            |
| पुद्रा प्र विषय पाष्ट्रया स्थार्की गौरिव स्पन्दना " ॥ १७ ॥        |

यस्ते गर्भ प्रतिमृशाज्जातं वा मारयाति ते । विङ्गस्तमुम्रधन्या कृषोत्तं हृद्याविधम् U 96 B ये श्रुक्तो जातान् मारयनित स्तिका अनुशरिते । क्त्रीमांगान् पिङ्गो गंन्ध्वांन् वाली श्रुश्रमिवाजतु 11 98 II परिसृष्टं घारयतु चित्तं मार्व पादि तत् । गर्भ त उप्री रचतां भेषुजी नीविभायी 11 20 11 (94) प्वीनसात् तंङ्ग्रचा । एका यंकाद्त नप्नकात् । मुजाय परवें स्वा पिङ्गः' परि पातु किमीदिनः द्वयस्याचतुर्वीत् पर्वपादादनङ्गुरेः । बुन्ताद्रामे प्रसपैतः परि पाहि वरीवृतात् ॥ २२ ॥ ब श्रुमं मांसमुदन्ति पौरुषेयं च ये ऋविः। गर्भान् खादंनित केश्ववास्तानितो नाशयामि ॥ २३ ॥ ये स्याद परिसपीनित स्नुषेत अशुराद्धि । बुज्ञ तेषां पिङ्गश्च हदयेऽधि नि विध्यताम् 1 48 F विक्ग रच जार्यमानं मा प्रमासं स्वियं कन्। श्चायडाद्दो गर्मान्मा दंमुन् बार्थस्वेतः किमीदिनः ॥ २५ ॥ श्चप्रजास्तवं मातवत्समाद् रोदंमघमावयम्। बृचादिव सर्जं कृत्वाप्रिये प्रति सुन्च तत् ॥ २६॥ (१६) [३।२] 11 911

व्यवि:—अथर्ग ॥ देवता—सेषज्यं, आयुष्यं, श्लोषध्यः ॥ व्यन्दः—१, ७, ८, ११, १६, १६—२३, २७ अनुष्ड्रप्; २ उपरिष्टाद् भ्रुरिग् द्वदती; ३ पुरविष्यक्; ४ पञ्चपदा परानुष्डवितजगती; ४, १०, २५ पथ्या पङ्किः; ६ विराह्गर्मा भ्रुरिक् पथ्या पङ्किः; ९ द्विपदाऽऽचीं भ्रुरिगतुष्ड्रप्; १२ पञ्चपदा विराहितिशक्वरी; १४ उपरिष्टाद् निचृद् बृहती; [१४ त्रिष्ड्रप्; २४ षट्पदा जगती; ] २६ निचृदनुष्टुपू; २८ मुरिगनुष्टुप् ॥

|                                                                  | 176.00 |
|------------------------------------------------------------------|--------|
| था बुभवो याश्रं शुका रोहिंगीठ्त पृश्लेषः ।                       |        |
| -2-2                                                             | u.     |
| न्नार्यन्तामिमं पुरुषुं यदमाद् देवेषिताद्धि ।                    |        |
| षासां चौष्पिता पृथिवी माता संमुद्रो मूळं वीक्सी बुभूवं ॥ २       | h      |
| षापो सम्म दिन्या स्रोपधयः।                                       | 1      |
| तास्ते यच्ममेन्द्रय मङ्गादङ्गादनीनशन् ॥ १                        | 10-    |
| मस्तृग्वती स्त्रमिबन्तिरेकश्चकाः प्रतन्वतीरोषधीरा वदीमि ।        |        |
| श्रुंशुमतीः काण्डिनीया विशाखा ह्रयामि ते वीरुक्षी                | 1      |
| वैश्वदेवीरुप्राः पुरुष्जीवनीः                                    | 10     |
| यद् वः सर्दः सहमाना वीर्थं र् यर्च वो बर्लम्।                    | 1      |
| वेनेममस्माद् यदमात् प्रहेषं मुञ्चतीषधीरथीं कृणीमि भेषुजस् ॥ भे   | jo:    |
| जीवलां नेघारिषां जीवन्तीमीषंधीमुहम् ।                            |        |
| श्रुक्न घतीमुजयन्ती पुष्पां मधुमतीमिह हुवेडस्मा अरिष्टतांतये ॥ ६ | 11.    |
| हृहा यन्तु प्रचेतसो मेदिनुविचसो मर्म।                            |        |
| यथेमं पारयामित प्रकंषं दुरिताद्धिं॥ ॥ ७।                         | He.    |
| श्चरनेर्वासो श्रुपां गर्भो या रोहंन्ति पुनर्यावाः ।              |        |
| भुवाः सहस्रंनास्नीभेषुजीः सुन्त्वाश्चेताः ॥ ८।                   | 11.    |
| श्रीवकी एवा उदकारमानु श्रोषश्रयः।                                |        |
| ब्यूंबन्तु दुितं तीच्यशृङ्गयः                                    | D:     |
| वुन्मुबन्तीर्विवरुणा बुप्रा या विषुदूर्वणीः।                     |        |
| भयो बलासुनारानीः कृत्यादूर्पणीश्च यास्ता                         |        |
| हुहा युन्स्वीर्षभीः ॥ १०॥ ११७                                    | }      |
| भूपकीताः सहीयसीविक्षि या श्रमिष्टुताः।                           |        |
| वायंन्तामुस्मिन् प्रामे गामश्रं प्रकंषं प्रम्                    | 11-    |

कां० दास्वामं० २३]

| अर्धुमन्सूत् मधुमद्रमासां मधुमन्मध्यं द्वीरुषां बसूव ।          |
|-----------------------------------------------------------------|
| मर्धमत् पूर्णं मर्धुमृत् पुष्पमासां मधाः संमन्ना श्रमृतस्य मुचा |
| बृतमर्सं दुह्रतां गोर्पुरोगवृभ्                                 |
| बावतीः कियतीश्चेमाः पृथिःयामध्योषधीः।                           |
| ्रदेश मा सहस्रपण्यी मृत्योसीन्चन्त्वंहतः ॥ ११ ॥                 |
| वैद्याची मृणिवींरुघां त्रायमाणोडिसंशस्तिपाः।                    |
| अमीवाः सर्वा रच्चास्यर्प हुन्स्वार्घ दूरमुस्मत् ॥ १४॥           |
| सिंहर्षेव स्तुनथोः सं विजन्तेऽप्रेरिव विजन्त आस्त्रताम्यः ।     |
| गवां सच्मः प्रदेषायां विशिविद्यति चुन्यां पतु स्रोत्याः ॥ १५ ॥  |
| सुमुचाना भोषंभयोऽग्नेवेंभान्रादिधं।                             |
| सुनि संतन्वतीरित यासां राजा वनस्पतिः ॥ १६॥                      |
| या रोहंन्स्याङ्गिर्सीः पर्वतेषु समेषु च।                        |
| ता नः पर्यस्वतीः शिवा श्रोषंश्रीः सन्तु शं हुदे ॥ १७ ॥          |
| याश्चाहं वेदं वृक्तियो याश्च पश्यामि चर्चपा।                    |
| श्रज्ञाता जानीमरच या यासु विद्या च संभूतम् ॥ १८॥                |
| सर्वौः समुद्रा क्रोषंधीबोधंन्तु वर्चंयो मर्म ।                  |
| बथ्रेम पारवामित पुरुषं दुतितादिषं ॥ १९॥                         |
| श्रमस्थो दुभी बीरुधां सोमो राजामृतं हिवः।                       |
| ब्रीहियँव स्र भेषुजी दिवस्पुत्रावमंखीं ॥ २०॥ ११८ }              |
| स्र जिहि ध्वे स्त्नयस्य भिकन्दस्योषषीः।                         |
| यदा वं: प्रक्षिमातरः पूर्जन्यो रेतुसावति ॥ २१ ॥                 |
| तस्यामृतस्यमं बजे पुरुषं पाययामसि।                              |
| षयीं कृषोमि भेष्जं यथासंच्छतहायनः ॥ १२॥                         |
| बुराहो वेंद ब्रीरुधं नकुलो वेंद भेषुजीम् ।                      |
| सुपी ग्रीन्ध्वी या विदुस्ता श्रमा अवसे हुवे ॥ २३ ॥              |

याः सुप्यां भ्राङ्गिर्सीर्दिश्या या र्घटी विदुः ।
वयांसि हसा या विदुर्याश्च सर्वे पत्तियाः ।
सृगा या विदुर्शेषधिस्ता श्चस्मा श्चवंसे हुवे ॥ २४ ॥
यावतीनामोषधीनां गावः श्राक्षन्त्युष्ट्या यावतीनामज्ञावयः ।
तावतीह्यमोषधीः शर्मे यच्छन्त्वाभृताः ॥ २५ ॥
यावतीष्ठ मनुष्यां भेष्वं भिष्वती विदुः ।
तावतीर्विश्वमेषज्ञीरा भरामि त्वाम्मि ॥ २६ ॥
युष्पंवतीः श्रम्मतीः फुलिनीरफुला द्वत ।
संमातरहव दुह्मामस्मा श्रीरष्टतातये ॥ २७ ॥
उत् रवाहापुँ पम्चश्चालाद्यो दर्शशालादुत ।
स्रथी युमस्य पद्वीद्वाद विश्वस्माद देविकिव्यिषात् ॥ २८ ॥ १९३ [१९३]

11611

श्राविः स्विताः ॥ देवता स्वः , वनस्पतिः , परसेनाहननं च ॥ इत्वः - १, ४, १३ - १८ अनुष्टुप् , २, ८ - १०, २३ वपरिष्टाद् इहतीः, ३ विराद बृहतीः, ४ बृहती पुरस्तात्प्रस्तारपङ्किः , ६ आस्तार-पङ्किः , ७ विपरीतपाद छदमा चतुष्पदाऽति जगतीः, ११ प्रथ्या इहतीः, १२ भुरिगनुष्टुप् , १९ पुरस्ताद् विराद बृहतीः, २० पुरस्तान्निचृद बृहतीः, २१ त्रिष्टुप् , २२ चतुष्पदा शक्वरीः, २४ त्रिष्टुवुष्णिग्गर्भा पराशक्वरी पण्चपदा जगतीः॥

इन्द्रों मन्यतु मन्धिता श्रकः श्ररः पुरंदरः । यथा इनाम सेना श्रमित्रांणां सहस्रशः ॥ १ । पृतिरुञ्जर्थपमानी पृति सेनां कृणोत्वम्म । भूममुद्रि परादर्यामित्रां हुत्स्वा देवतां स्यम् ॥ २ । श्रम्मुद्रिया निः शृंगीहि खादामृत् स्नेदिराजिरम् ।

वाजनकृष्य अध्यन्तां हन्ध्वेनान् वर्धको वृष्ठेः

| पुरुषानुसून् परुषाहः कृषातु इन्त्वेनान् वर्षको वृष्टैः।   |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| चित्रं शुरह्व भड़यन्तां बृहड्जालेन संदिताः                | 11 8 11  |
| खुन्तरि <u>चं</u> जालमासीजालदृण्डा दिशो मुहीः।            |          |
| तेनाभिषाय दस्यूनां शकः सेनामपावपत्                        | 11 4 11  |
| बहाद्धि जालं बहतः शकस्यं वाजिनवितः ।                      |          |
| तेन शत्रुन्भि सर्वान् न्युड्ज यथा न मुच्याते कतमश्रनेषाम् | 11 € 11  |
| बृहत् ते जाले बृहत ईन्द्र शूर सहस्राधस्य शुतवायस्य ।      |          |
| तेन शतं सहस्रम्युतं न्यंबंदं ज्वानं शको                   |          |
| दस्यूंनामभिषाय सेनेया                                     | 11 0 11  |
| भ्रयं लोको जालमासी उल्कास्य महतो महान्।                   |          |
| तेनाहमिन्द्रजालेनामूंस्तमंसामि दंधामि सर्वान्             | 11 0 11  |
| सेदिरुमा व्यंद्धिरार्तिश्रानपवाचना ।                      |          |
| धर्मस्तन्द्रीश्च मोहश्च तैरमूनभि दंघामि सर्वोन्           | 11 9 11  |
| मध्यवेदमन प्र यञ्चामि मृश्यपाशेर्मी दिताः।                |          |
| मुखोर्थे अंघुला दूतास्तेम्यं एनान् प्रति नयामि बुद्ध्वा ॥ | वना (२०) |
| नयंतासूत् संत्युद्ता यमद्ता अपोम्भत ।                     | ow . The |
| परःसहस्रा हन्यन्तां तृथेढ्वेनान् मत्य मुवस्य              | 11 33 11 |
| साध्या एकं जालद्रण्डमुद्यस्य युन्स्याजसा ।                |          |
| बुदा एकं वसंव एकं मादिरवेरेक डचतः                         | 11 35 11 |
| विश्वे देवा उपरिष्टादुङजन्ती युन्खोर्जसा ।                |          |
| मध्येन घन्तो यन्तु सेनामङ्गिरसो महीम्                     | n 35 h   |
| वनस्पतीन वानस्परवानोषंघीहत वीरुषः।                        |          |
| द्विपाचतुष्पादिष्यामि यथा सेनाममू हनन्                    | 11 18 11 |
| ग्रन्थवीष्सरसंः सर्पान् देवान् पुरायजनान् पितृन् ।        | 9 7 7    |
| दृष्टानुदृष्ट्रितिष्यामि यथा सेनामम् इनेन्                | 11 24 11 |
|                                                           |          |

इम उसा संत्युपाशा बानाकम्य न सुच्यसे । श्रमुद्यां हन्तु सेनाया हुदं कूरं सहस्रशः 11 34 11 वर्मः समिद्धो श्रक्षिनायं होमः सहस्रहः । भवरच प्रक्षिबाहुश्च शर्व सेन मुमूं इतम् 1 30 B मृत्योराष्ट्रमा पंचन्तां छर्षं सेदि वर्षं भ्यम् । इन्द्रश्चाच्चालाभ्यां शर्व सेनाम्मू इतम् 11 36 11 परांजिताः प्र श्रेसतामित्रा नुत्ता घावत ब्रह्मणा। बृह्स्पातिप्रस्तानां मामीषां मोचि कश्चन 3 8 B षवं पयन्तामेषामायुंधानि मा शंकन् प्रतिधामिषुंस्। श्रयैषां बहु विभयतामिषवी म्रन्तु मर्मीण 11 65 11 सं क्रोंशतामेनान् चावाप्रिधिनी समुन्तरिनं सह देवतामिः। मा जातारं मा प्रतिष्ठां विदन्त मिथो विज्ञाना ठपं यन्तु मृत्युम् ॥२१॥ दिश्वश्रतं सोऽभत्यौ देवर्थस्यं पुरोडाशाः श्रफा श्रन्तारे चमुद्धिः। चावांप्रथिवी पर्चसी ऋतवोऽभीर्यवोऽन्तर्देशाः किंकुरा वाक् परिरध्यम् 11 33 11 संवरसरो रथः परिवरसरो रथोपुस्थो विराहीवामी रथमुखम् । इन्द्रः सब्युष्टाश्चन्द्रमाः सार्राथः 8 53 B हतो जयेतो वि जय सं जय जय स्वाहा । हुमे जंयन्तु पर्ामी जंयन्तां स्वाहुमयो दुराहामीम्यः। नीज्जोडितेनामून्भ्यवतनोमि n 58 n { 53 } [ 815 ]

### 11911

श्वरिः अथवां ॥ देवता मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः - १, ६, ७, १०, १३, १५ - २१, २४ तिष्डप्, २ पङ्क्तिः, ३ श्रास्तारपङ्किः, ४, ५, २३, २५, २६ अनुष्डप्, ८, ११, १२, २२ जगती; ९ श्वरिक् त्रिष्डप्, १४ चतुष्पदाऽतिजगती ॥

| कुत्रस्तौ जातौ कंतुमः सो अर्धः कस्मारुकोकात् कंतुमस्याः प्रश्रिब्याः ।                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वृश्सी विद्राज: साल्विकादुदैतां तौ स्वां प्रस्क्वामि कत्तरेण दुरधा ॥ १ ॥                                                                   |
| यो अर्कन्दयत् साबितां मीहित्वा योनि कृत्वा त्रिभुनं श्रयानः।                                                                               |
| वस्तः कामुदुघो विराजः स गुहा चके तुन्वः पराचैः ॥ २ ॥                                                                                       |
| यानि त्रीथि वृहन्ति येषां चतुर्थं वियुनक्षि वाचम् ।                                                                                        |
| ब्रह्मैनंद् विद्यात् तपसा विपश्चिद् यस्मिन्नेकं युज्यते यस्मिन्नेकंस् ॥ ३ ॥                                                                |
| बृह्तः परि सामानि षुष्ठात् पञ्चाधि निर्मिता ।                                                                                              |
| बृहद् बृहस्या निर्मितं कुतोऽधि बृहती मिता                                                                                                  |
| बुहद् बृहत्या निमिष् कृषाज्ञाय रुट्या हिसा<br>बुहद्वी परि मात्राया मातुर्मात्राधि निर्मिता ।                                               |
| माया हं जज्ञे मायायां मायाया माते जी परि                                                                                                   |
|                                                                                                                                            |
| वैश्वानुरस्यं प्रतिमोपिरे घौर्यावृद् रोदंसी विवबाधे श्रुप्तिः ।<br>चर्ताः पृष्ठादासुतौ यन्ति स्तोमा उद्वितो यन्त्यामि पृष्ठमह्नः ॥ ६ ॥     |
| न्ततः वहादामुता यान्त स्तामा अद्ता यन्त्याम प्रमान यान्ता ।                                                                                |
| बद् स्वा पृष्ट्याम ऋषयः कश्यपेमे स्वं हि युक्तं युंयुचे योग्यं च ।                                                                         |
| dational short of the transfer of the                                                                                                      |
| यां प्रच्युतामनुं युज्ञाः प्रच्यवन्त उप्तिष्ठन्त उप्तिष्ठमानाम् ।                                                                          |
| यस्या प्रत असय व्यवनाय सा विस्तृत ।                                                                                                        |
| श्रमाश्रीति मार्थाने प्राण्यतीनां विराट् स्वराजम्भ्यति पृश्रात् ।<br>विश्व मृशन्तिम्मिक्पां विराजं पश्यनित् स्वे न स्वे पश्यन्त्येनाम् ॥९॥ |
| विश्व मशस्तामामरूपा विशेष परवान्त एवं परवान्त ।                                                                                            |
| को विराजी मिथुन्त्वं प्र वेंद्र क ऋत्न क उ कर्पमस्याः । कमान को श्रम्याः किविधा विद्वेष्धान को श्रम्या धार्म                               |
|                                                                                                                                            |
| कृतिचा ब्युष्टीः ॥ १० ॥ १२२ ) इयमेव सा या प्रथमा ब्योब्बुदास्वित्रामु चरति प्रविष्टा ।                                                     |
| मुहान्तीं अस्यां महिमानी श्रन्तर्वभूजिंगाय नव्याक्जितित्री । ११ ॥                                                                          |
| महान्ता अस्या भावनाचा अन्तपुर्वाचा वान्याचा वान्याचा                                                                                       |
| कुन्दः पचे खुषसा पेपिशाने समानं योनिमनु सं चरेते ।                                                                                         |
| स्यापानी सं चरतः प्रजानती केंतुमती श्रजो सूरिरेतसा ॥ १२ ॥                                                                                  |

| च्छतस्य पन्थामर् विस्न बागुस्त्रयो घुमी श्रनु रेत बागुः।                                                                 |    |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|------------|
| मुजामेका जिन्ब्रयूर्जुमेका राष्ट्रमेका रचति देवयुनाम्                                                                    | .U | 93     | U          |
| श्वमीषोमावदधुर्यां तुरीयासींद् यज्ञस्यं वृज्ञावृषयः कृल्पयन्तः                                                           | 1  |        |            |
| गायत्री त्रिष्टुमं जगतीमनुष्टुभं बृहद्की यजमानाय                                                                         |    |        |            |
| स्वंराभरंन्तीम्                                                                                                          | u  | 88     | 10         |
| पम्च ब्युष्टीरनु पम्च दोहा गां पञ्चनाम्नीमृतवोऽनु पञ्च ।                                                                 |    |        |            |
| पक्च दिशंः पक्चदृशेनं क्लृप्तास्ता एकंमूध्नीर्भि लोकमेकंम्                                                               |    | 84     | 10         |
| षड् जाता भूता प्रथम् ज ऋतस्य पडु सामानि पड्हं वहान्त                                                                     |    |        |            |
| ष्डयोगं सीर्मनु सामसाम् षडाहुर्यावाप्राधिवीः षड्वीः                                                                      | u  | 96     | E          |
| षडाहुः श्रीतान् षडुं मास दृष्णानृतुं नो बूत यत्मोऽतिरिक्रः                                                               | 1  |        |            |
| सुष्याः कृवयो नि चेंदुः सुष्ठ ब्छन्दांस्य सुस दीचाः                                                                      | Ħ  | 10     | 1D         |
| सप्त होमाः सुमिषों ह सप्त मध्नि सुप्त ऋतवों ह सुप्त ।                                                                    |    |        |            |
| सप्ताज्यांनि परि भूतमायुन् ताः संप्तगुष्ठा इति गुष्ठमा वयम्                                                              | Ħ  | 96     | 1E         |
| सप्त चन्नुन्दांसि चतुरुत्तराण्युन्यो श्रून्यस्मित्रध्यापितानि ।                                                          |    |        | The second |
| क्यं स्तोमाः प्रति तिष्ठन्ति तेषु तानि स्तोमेषु कथमापितानि क्यं गायुत्री त्रिवृतं ब्याप कथं त्रिष्टुप् पञ्चदशेन कल्पते । | H  | 19     |            |
| त्रयश्चिरोन् जगती कथमनुष्टुप् कथमेकविषाः ॥ २०॥                                                                           | 5  | 23     | Ł          |
| ष्यष्ट जाता भूता प्रथमज ऋतस्याष्टेन्द्रं ऋत्विजो दैव्या ये।                                                              | i  |        |            |
| श्रष्टयोनिरदितिर्ष्टपुत्राष्ट्रमी रात्रिमाम हृज्यमेति                                                                    | •  | ₹ 9.   | 9D1        |
| हृत्यं श्रेयो मन्यमाने इमार्गमं युष्माकं सुक्षे श्रहमंस्मि शेवा ।                                                        | u  | 4.8    | 461        |
| सुमानजन्मा क्रतुरस्ति वः शिवः स वः सर्वाः सं चरित प्रजान                                                                 | न  | 11 2 2 | 101        |
| ष्टेन्द्रस्य वड् यमस्य ऋषीयां सप्त सप्तथा।                                                                               |    |        | N.         |
| भूपो मंनुष्या वेतोषधीस्ताँ ष्ठ पञ्चानं सेविरे                                                                            | Ħ  | 28     | 10         |
| व्वजीन्द्राय दुद्हे हि गृष्टिवंश पीयूष प्रभम दहाना।                                                                      |    |        |            |
| मयातपेयचतुरश्चतुर्धा देवान् मनुष्याँ ३ मधुरान्त ऋषीन्                                                                    | ti | 58     | B          |

को जु गौः क एक ऋषिः किमु धाम का आशिषः। खु पृथिब्यामें कृतृदेक ऋतुः कंतुमो जु सः

एको गौरेकं एक ऋषिरेकं धामैक धाशिषः।

यु पृथिब्यामें कृतृदेक ऋतुनीति रिच्यते ॥ २६॥ {२४ } [ ५१९ ]

## 11 (9) (1) 11

प्रवि:—अथर्नाचार्यः ॥ देनता—िवराट् ॥ छन्दः—१ आची पर्कातःः २, ४, ६, ८, १०, १२ बाजुषी जगतीः, ३, ९ साम्म्यतुष्टुप्ः ५ आच्येनुष्टुप्ः ७, १३ विराड् गायत्रीः, ११ साम्नी बहती ॥

| विराड् वा द्वमप्रं श्रासीत् तस्यां जातायाः         | T 198 T 80        |
|----------------------------------------------------|-------------------|
| सर्वमिविमेद्रियमेवेदं मंविष्यतीति                  | 11 3 11 (3)       |
| सोदकाम् त सा गाहैपरये न्यकामत                      | 11 5 11           |
| गृहमेधी गृहपतिभैवति य एवं वेदं                     | 11 1 ( 2 )-       |
| स्रोतंकामत साहवनीये न्यकामत्                       |                   |
| बन्ध्यस्य देवा देवहूं ति प्रियो देवानां भवति य एवं | वेदं॥ ५॥ (१)      |
| सोदंकाम्त सा दं चियासी न्यंकासत्                   | 1 1 6 11          |
| युज्ञतीं दिख्यायो वासतेयो भवति य पुनं वेदं         | 11 0 11 (8)       |
| सोद्काम्द सा सुमायां न्यकामत्                      | H < II            |
| बन्त्यंस्य सुमां सम्यो भवति य पूर्व वेदं           | 11911(4)          |
| सोदकाम् त् सा समित्रो न्यंकामत्                    | 11 30 11          |
| बन्ध्यस्य समिति सामित्यो मवति य एवं वेद            | 11 33 11 (8)      |
| कोर्यकामत सामस्त्रेण स्यकामत                       | 11 92 11          |
| सादकान्य सामन्त्रयामामन्त्रयोषा भवति य एवं वेद     | 11 98 11 (0) {24} |

## 11 80 (2)11

म्हाषिः — अथर्था चार्यः ॥ देवता — विराट् ॥ छन्दः — १ त्रिपदा साम्यतुष्टुप् ;
२ विष्णुगर्मा चतुष्पदोपिष्टाद विराड् बृहती; ३ एकपदा याजुश गायत्री;
४ एकपदा साम्नी पङ्किः; ५ विराड्गायत्री; ६ आर्च्यनुष्टुप्;
७ साम्नी पङ्किः; = आसुरी गायत्री; ९ साम्न्यनुष्टुप्;
१० साम्नी वृहती ॥

सोदंकाम्त सान्तरिंचे चतुर्धा विकानतातिष्ठत् 11911(6) तां देवमनुष्यां अज्ञविश्वयमेव तद् वेद यदुभयं रप्जीवेमेमासुप द्वयामहा इति 1131(8) - तासुपाह्यक्त 11 2 11 (90) कर्न एहि स्वध एहि स्तृतं एहीरावारवहीति 11811 (33) -तस्या इन्द्री वस्त बासीद् गायुव्यं भिधान्यश्रमूर्धः 11411 (92) -बृहर्च रथन्त्रं च द्वौ स्तनावास्तां यज्ञायुज्ञियं च वामदेव्यं च द्वी 11 4 11 ( 34 ) भोषंधीरेव रथन्तरेणं देवा श्रदुह्न व्यची बृह्ता 11 0 11 (98.)

## 11 80 (3) 11

म्म्रपो वामदेव्यं युज्ञं यज्ञायज्ञियं य एवं वेदं ॥ १०॥ (१७) {२६}

सापि: अथवां चार्यः ॥ देवता—विराट् ॥ छन्दः — १ चतुःपदा विराडनुः छप्; २ आचीं त्रिष्डप्; ३, ४, ७ चतुःपदा प्राजापत्या पङ्किः; ४,६, म आचीं बहती ॥

सोदंकामृत् सा वनुस्पतीनागंच्छत् तां वनुस्पत्योऽप्रतु

्श्रयो वांमदेब्येनं युजं यंज्ञायाज्ञियेन

मोषंभीरेवासमें रथंतरं दुंहे व्यची बृहत्

1 9 1

11 611 (54)

11,911 (98)

## 11 40 (8)11

महिः -- अथर्वाचार्यः ॥ देवता -- विराट् ॥ छन्दः -- १, ५ चतुष्पदा साम्नी जगती; २, ६, १० साम्नी बहती; ३, १४ साम्ब्युष्णिक्, ४,८ आच्यंतुष्टुप्, ७ आस्री गायत्री; १, १३ चतुष्पदोष्णिक्, ११ प्राजापत्यानुष्टुप्, १२, १६ आची त्रिष्टुप्, १५ विराट् गायत्री ॥

सोदेकामृत् सार्सुरानगंदछ्त् तामसुरा उपह्नियन्त माय प्रहीति ॥ १ ॥
तस्यां विरोचनः प्राह्मादिनंस आसीद्यस्पात्रं पात्रम् ॥ २ ॥
तां द्विमूर्धांस्वर्गेऽधोक् तां मायोम्वाधोक् ॥ ३ ॥
तां मायामसुरा उपं जीवन्स्युपजीवनीयो भवति य प्वं वेदं ॥ ४॥ (२२)
सोदंकामृत् सा पितृनागंदछ्त् तां पितर् उपह्निति ॥ ५ ॥
तस्यां यमो राजां वस्स आसीद् रजतपात्रं पात्रम् ॥ ३ ॥
वामन्तको मार्युवोऽधोक् तां स्वधामेवाधोक्

|                                                                | The second secon |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तां स्वधां पितर हपं जीवन्खुपजीवनीयों अवति य पुवं वेदं          | 11611(43)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| सोदंकाम्त सा मंनुब्यार्र्शनागंब्छ्त ता मंनुब्यार्र्            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उपाद्धयुन्तेरां वृथ्ये ही ति                                   | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्या मर्जुवैवस्वतो वृत्स श्रासीत् प्रथिवी पात्रम्             | 11 90 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तां प्रथी वैन्यीं डिम्रोक् तां कृषि च सुस्यं चाधोक्            | 11 99 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ते कृषि च सस्यं च मनुष्यां उप जीवन्ति कृष्टराधिकपजीवा          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                | 11 (28)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सोदेकामृत् सा संसञ्चर्यानागच्छत् तां संसञ्चर्य                 | F pirtain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| उपाद्धयन्त ब्रह्मण्यस्येहीति                                   | H 3 5 H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्याः सोमो वस्त भाष्तीच्छन्दः पात्रम्                         | 11 88 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तां बृहस्पतिराङ्गिरसाँऽघोक् तां ब्रह्मं च तपश्चाधोक्           | 11 94 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तद् ब्रह्म च तपश्च सप्तम्बय् उपं जीवन्ति ब्रह्मवर्च्स्युपजीवन  | <b>ीयों</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| मवित य एवं वेदं ॥ १६॥ (२५)                                     | ) { 26 k                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 11 80 (4) 11                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| व्यविः-अथवांचार्यः ॥ देवता-विराट् ॥ छन्दः-१, १                 | चतुष्पदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| साम्नी जगती; २, ३ साम्न्युध्यिक्; ४, १६ श्राच्येनुद्धिप्, ४    | चतुष्पदा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्राजापत्या जगती; ६ साम्नी बृहती त्रिष्टुप्; ७, ११ विराह       | गायत्री:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ८ आची त्रिष्डप्; ९ चतुष्पदोध्यिक्; १०, १४ साम्नी इ             | हिती:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १२ त्रिपदा त्राह्मी भुरिग् गायत्री, १५ साम्न्यनुन्दुप् ॥       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सोदकाम् द सा देवानागंच्छ्त् तां देवा छपाद्वयुन्तोर्ज एहीति     | 11 9 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तस्या इन्ह्री वृत्स आसीचमुसः पात्रम्                           | 11 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वां देवः संविताधोक् तामूजांमेवाधीक्                            | нзи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वामूर्जा हेवा छपं जीवन्स्युपजीवनीयों भवति य एवं वेदं ॥१        | 311 (24)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बोदंकामृत् सा गन्धवाष्म्रस्य बागंब्छ्त् ता गन्धवाष्म्रस्       | an comple                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पिद्वियन्तु पुर्यगन्धु पृहीति                                  | 11 4 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्याश्चित्ररथः सौर्यवर्चेतो वृत्त ब्रासीत् पुष्करपर्यं पात्रम् | 11 8 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

तां वसुरुचिः सौर्यवर्चसोऽघोक् तां पुण्यमेव गुन्धमेषोक् तं पुण्यं गुन्धं गन्धवाष्त्रस् हपं जिवानते पुण्यंगनिधरुपजीवनीयो 11611(20) अवति य एवं वेदं सोदंकामुत् सेतरजुनानागंडबुत् तामितरजुना वपाह्वयन्तु तिरोध प्हाति सस्याः कुवेरो वैश्रवृषो वृत्स बासीदामस्पात्रं पात्रम् तां रजतनाभिः काबेरकौडघोक् तां तिरोधामेवाधोक् U 99 W तो तिरोधार्मितरजना ठपं जीवन्ति तिरो धंते सर्व 11 97 11 ( 26 ) पाप्सानमुपजीवनीयों भवति य पुवं वेद् सोदंकामृत् सा सुपानागंच्छत् तां सुपां उपाह्वयन्त विषेव्स्येहीति॥ १३॥ तस्यास्तचुको वैशालेयो वृत्स श्रासीद्वाबुपात्रं पात्रम् तां घृतराष्ट्र ऐरावृतांऽघोक् तां विषमेवाधोक् 11 94 11 तद् विषं सर्गं उप जीवन्खुपजीवनीयों भवति ॥ १६॥ (२९) (२९) य एवं वेद 11 90 ( 8 ) 11

ऋषिः—अथवांचायः ॥ देवता—विराट् ॥ छन्दः—१ द्विपदा विराट्गायभीः
२ द्विपदा साम्नी त्रिष्डप्ः ३ द्विपदा प्राजापत्यानुष्डप्, ४ द्विपदाऽऽच्येनुष्डप् ॥
तद् यस्मा एवं विदुषेऽलार्जनाभिष्मचेत् प्रत्याहन्यात् ॥ १ ॥ (३०)
न च प्रत्याहन्यान्मनंसा त्वा प्रत्याहन्मीति प्रत्याहन्यात् ॥२॥ (३१)
यत् प्रत्याहन्ति विषमेव तत् प्रत्याहन्ति ॥ ३ ॥ (३१)
विषमेवास्याप्रियं आर्तृत्यमनुषिच्यते य एवं वेद्रं॥४॥(३१){३०}[पार]

।। इति ऋष्टमं काग्डम् समाप्तम्।।

# अथ नवमं काराहम्

### ---

### 11 8 11

स्विः—अथवां ॥ देवता—मधु, आश्विनौ ॥ झन्दः—१, ४, ५ त्रिष्टुप्ः २ त्रिष्टुडगर्मा पङ्किः; ३ पराऽनुष्टुप् (१); ६ त्रातिराववरीगर्मा यवमध्या महाबृह्ती; ७ त्रातिजगतीगर्मा यवमध्या महाबृहती; ८ बृहतीगर्मा संस्तारः पङ्किः; ९ पराह्रहती प्रस्तारपङ्किः; १० पुरउध्यिक् पङ्किः; ११—१३, १५, १६, १८, १९ अनुष्टुप्, १४ पुरउध्यिकः; १७ नपरिष्टाद् विराद्बृहती; २० सुरिग् विष्टारपङ्किः; २१ द्विपदाऽऽच्यंनुष्टुप् (पक्तावसाना); २२ द्विपदा क्राह्मी पुरउध्यिक्, २३ द्विपदाऽऽचीं पङ्किः;

विवस्पृथिवया श्रान्तिरिचात् समुद्राद्रभेवांतान्मधुक्शा हि जुञ्चे ।

सां चांयित्वासतं वसानां हुन्निः प्रजाः प्रति नन्दन्ति सवीः ॥ १ ॥

महत् पयो विश्वरूपमस्याः समुद्रस्य त्वोत रेतं ब्राहुः ।

यत् ऐति मधुक्शा ररांणा तत् प्राणस्तद्रसृतं निविष्टम् ॥ २ ॥

परयन्त्यस्याश्चरितं पृथिव्यां पृथ्कृतरी बहुषा मीमांसमानाः ।

श्रुप्तेवांतान्मधुक्शा हि जुञ्चे मुक्तांमुप्रा नृतिः ॥ ३ ॥

मातादित्यानां दुष्टिता वस्नां प्राणः प्रजानामस्तर्य नाभिः ।

हिर्ण्ययणां मधुक्शा वृताची महान् भगश्चरति मर्येषु ॥ ४ ॥

मधोः कर्शामजनयन्त देवास्तस्या गर्भी श्रमवद् विश्वरूपः ।

सं जातं तर्रणं पिपतिं माता स जातो विश्वा सुन्ता वि चष्टे ॥ ५ ॥

| कहतं प्रवेंद्र क ष्ठ तं चिकेत् यो ग्रह्मा हृदः क्लाराः       | the pre-  |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| सोमधानो अचितः।                                               |           |
| मुद्धा सुमेधाः सो श्रंस्मिन् मदेत                            | 11 4 11   |
| स तौ प्र वेंद्र स यु तौ चिंकेत यार्वस्याः स्तनौ सहस्रधारावार | इंदौ ।    |
| कर्जी दुहाते अनंपस्फरन्ती                                    | 11 0 11>  |
| हिङ्करिकती बृहुती वंयोधा उचैवींषाभ्येति या ज्ञतम्।           |           |
| त्रीन् घुमान्मि वार्वशानां मिमाति माथुं पर्यते पर्योभिः      | 11 6 11   |
| यामापीनासुपुसीदुन्त्यापः शान्तुरा वृष्मा ये स्तुराजः।        | m Fig.    |
| ते वर्षनित ते वर्षपन्ति तृद्धिदे कामुमुर्जुमापः              | 11 9 11   |
| ह्तन्यि सुस्ते वाक् प्रजापते वृषा ग्रुष्मं चिपसि सूम्यामि ।  | T THE     |
| श्रुग्नेवातान्मधुक्शा हि जुले मुख्तामुमा नृप्तिः ॥ १०        | 11 { 9 }- |
| यथा सोमः प्रातःसवृते ऋषिनु।र्भवंति प्रियः।                   |           |
| एवा में श्रिश्रना वर्चे श्रास्मिन श्रियताम्                  | W 9 9 W:  |
| यथा सोमों द्वितीये सर्वन इन्द्राग्न्योर्भवति प्रिया ।        |           |
| एवा मं इन्द्राभी वर्चे श्रात्मनि भ्रियताम्                   | 11 98 11- |
| यथा सोमस्तृतीये सर्वन ऋभूणां भवति प्रियः ।                   | -         |
| एवा में ऋभवो वर्चे श्रात्मनि भ्रियताम्                       | n 35 n    |
| मध् जिनवीय मधुं वंशिषीय ।                                    |           |
| पर्यस्वानम् आगम् तं मा सं सृज् वर्षसा                        | H 38 H    |
| सं मांग्रे वर्षसा सृज सं प्रजया समायुषा।                     |           |
| वियुमें मुस्य देवा इन्द्रों विद्यात् सह ऋविभिः               | 11 94 11. |
| बया मधुं मधुकृतः संमरिन्त मधावधि ।                           |           |
| एवा में प्रश्चिना वर्चे श्रारमिन प्रियताम्                   | N 3 & U.  |
| यथा मचा हुदं मधु न्युव्जनित मधाविष ।                         | Nach -    |
| प्वा में अधिना वर्षेस्तेजो बलुमोर्जश्च ध्रियताम्             | U 10 H    |

यद् गिरिषु पर्वतेषु गोध्वश्चेषु यन्मधुं । सुरायां सिष्यमानायां यत् तत्र मधु तन्मयि 11 36 11 षश्चिना सार्षेषं मा मधुनाङ्कं ग्रमस्पती । यथा वर्षस्वती वार्चमावदानि जना अनु 11 28 11 ·स्तुन्यिरनुस्ते वाक् प्रजापते बुषा शुक्षं चिपसि भूस्या दिवि । तां पुशव हर्ष जीवन्ति सर्वे तेनो सेपुमूर्ज पिपति 11 65 N पृथिवी द्यडो इन्तरि चं गर्भी थौः कशा विख्य प्रकृशो हिरुण्ययो बिन्दुः 11 53 11 यो वै कशायाः सप्त मधूनि वेद मधुमान् भवति । ः ब्राह्मणश्च राजां च घेनुश्चान्द्वांश्च ब्रीहिश्च यर्वश्च मधुं सप्तमस् ॥२२॥ मधुमान् भवति मधुमदस्याहायी भवति । मधुमतो जोकाक्षयित य पुर्व वेद 11 23 11 यद् विभि स्तनयंति मुजापंतिरेव तत् मुजाम्यः मादुर्भविति । न्तस्मात् प्राचीनोपवीतस्तिष्ठे प्रजापुतेऽतुं मा बुध्यस्वेति । ः अन्वेनं मुजा अर्चु मुजापतिर्बुध्यते य एवं वेद् ॥२४॥ { २ } [ १।३ ]

#### 11711

अद्यपि:--अथर्वा ॥ देवता--कामः ॥ छन्द:--१--४, ६, ९, १०, १९, · २४, २५ त्रिष्टुप, ५ अतिजगती, ७, १४, १४, १८, १८, २२, २२ जगती; ८ त्रिपदाऽऽचीं पङ्किः; ११,२०, २३ सुरिक् त्रिन्डप्; १२ मनुष्डप्, १३ द्विपदाऽऽच्यंनुष्डप्, १६ चतुष्पदा शक्वरीगभा

परा जगती॥

-सप्रवहनस्यमं वृतेन कामं शिचामि हविषात्रयेन। नीचैः सपरनात् सम पादय त्वमिष्ठुतो महता वीयैय 11 9 1 चन्मे मनसो न प्रियं न चचुंचो यन्मे बमस्ति नाभिनन्द्ति। न्तव् बुःव्वय्न्यं प्रति सुञ्चामि सुपरने कामं स्तुरवोद्दं भिदेवस् ॥ २ ॥

| बुः विष्यं काम दुरितं च कामायुजस्तामस्वगतामवर्तिम्।                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| डुप्र हंशानः प्रातं मुक्च तस्मिन् यो श्रह्मभ्यमंहूर्या                                          |
| चिकिंत्सात् ॥ ३ ॥                                                                               |
| नुदस्व काम प्र पुदस्व कामावति यन्तु सम् वे सपरनाः।                                              |
| Ani any any and and and and and                                                                 |
|                                                                                                 |
| सा ते काम दुष्टिता धेनुकंष्यते यामादुर्वाचं क्वयो विराजम् ।                                     |
| तया सपरनान् परि वृङ्गिध ये मम पर्यनान् मायाः प्रावो                                             |
| जीवनं वृष्णकु                                                                                   |
| कामस्येन्द्रस्य वरुणस्य राज्ञो विष्णोर्वकेन सवितः सुवेन ।                                       |
| ख्रुप्तेहींत्रेकु प्र खंदे सुपानां क्छुम्बीव नावसुद्केषु भीरः ॥ ६ ॥                             |
| ष्पर्यची वाजी मम् काम दुमः कृणोतु मद्यमसपुरनमेव ।                                               |
| विधे देवा मर्म नाथं भेवन्तु सर्वे देवा इत्मा यन्तु म हुमस् ॥ ७॥                                 |
| ह्दमाउयं घृतवं अअषायाः कामं उयेष्ठा हृह माद्यध्यम्।                                             |
|                                                                                                 |
| कुण्यन्ता मद्यमसपुरनमुव ॥ ८ ॥<br>हुनद्वारनी काम सुरश्वं हि भूष्वा नीचैः सुपरनान् मर्म पादयाथः । |
|                                                                                                 |
| तेषा प्रवान मध्मा तमास्यमे वास्त्न्यनुनिर्देह त्वम् ॥ १॥                                        |
| जुहि त्वं काम मम थे सपत्ना भन्धा तमास्यवं पादयैनान्।                                            |
| निर्दिन्द्रया घर्साः सन्तु सर्वे मा ते जीविषुः                                                  |
| कत्मचुनाहं: ॥ १०॥ { ६ }                                                                         |
| अवधीत् कामो मम ये सुपरनां उहं लोकमंकर्नमद्यमेधतुम् ।                                            |
| मही नमन्तां पुदिश्वतां को मही पहुनीवृतमा बहनतु ॥ ११॥                                            |
| तें डघरान्चः प्रप्नवन्तां खिला नौरित वन्धनात ।                                                  |
| न सार्यकप्रसानां पुनरस्ति निवर्तनम् ॥ १२॥                                                       |
| खुक्षिवं इन्द्रो यवः सोमो यवः।                                                                  |
|                                                                                                 |
| युव्यावांनो देवा यावयन्त्वेनम् ॥ १३॥                                                            |

| षसंवैधीरश्चरतु प्रश्नुतो द्वेष्यो मित्राणां परिवृष्ये : स्वानांस् ।   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| बत पृथिव्याम् स्यन्ति विद्युतं दुशो वो देवः प्र                       |
| सृंयत् सुपरनान् ॥ १४।                                                 |
| च्युता चेयं बृंहत्यच्युता च विद्युद् विमति स्तनायित्र्युष्ट सर्वोत् । |
| ष्ट्रचर्चादिस्यो द्रविणेन तेजसा नीवैः सपरनान् जुदतां                  |
| में सहस्वान् ॥ १५।                                                    |
| यत् ते काम शर्म त्रिवरूथमुद्ध बद्धा वर्म वितंतमनतिब्याध्यं कृतम्।     |
| सेनं सपरनान् परि वृङ्गिष्ठं ये मम् पर्यनान् प्रायाः प्रावी            |
| जीवनं वृग्यक्तुः : ॥ १६।                                              |
| वेन देवा असुरात् प्राण्डनत् येनेन्द्रो दस्यून्यमं तमी निनाय ।         |
| तेन स्वं काम मम् ये सुपरनास्तानस्मारुखोकात्                           |
| त्रः णुंदस्व दूरम् भारत्या । १७।                                      |
| यथां हेवा अर्धुरान् प्राणुदन्त यथेन्द्रो दस्यूनधुमं तमो बबाधे ।       |
| तथा रवं कांमु ममु ये सुपरनास्तानुस्मारखोकात्                          |
| त्र णुंदस्व दूरम्                                                     |
| कामी जज्ञे प्रथमो नैनं देवा आधुः पितरो न मस्यौः।                      |
| तत्स्वमं सि ज्यायान् विश्वहा महास्तस्मै ते काम नम्                    |
| इत् क्रंबोमि ॥ १९।                                                    |
| बावती बावाप्रिधिवी वीरिम्णा यावदार्पः सिष्युदुर्गावदिक्षिः ।          |
| ततुस्त्वमस्ति व्यायान् विश्वहां मुहास्तस्मै ते काम नम्                |
| इत् क्र्योमि ॥ २०॥ { ४                                                |
| पार्वतीर्दिशः प्रदिशो विषुचीर्यावेतीराशा स्रभिचर्चया द्विनः ।         |
| तत्रस्वमसि व्यायान् विश्वहा मुहास्तस्यै ते काम नम्                    |
| ह्य क्रुंगोमि ॥ २१ ।                                                  |
|                                                                       |

यावतीर्भक्ता ज्रादः क्ररंवी यावतीर्वधा वृत्तस्यौ वस्तुः। ततस्त्वमासि ह्यायान् विश्वहा महास्तस्म ते काम नम इद कृषोमि ज्यायान् निमिषताँडां तिष्ठता ज्यायान्यसमुद्रादांति काम मन्यो । तत्रस्वमंसि ज्यायान् विश्वहां महास्तरमे ते काम नम इत् क्र्योमि 0 33 11 न वे वातश्चन काममाप्नोति नाग्निः सूर्यो नात चन्द्रमाः। -ततस्वमीसे ज्यायान् विश्वहां महांस्तरमें ते काम नम इत् कृयोमि H 88 H न्यास्ते शिवास्तन्वः काम भदा यामिः सुश्यं मवति यद् वृंखीचे । ताभिष्ट्वमस्माँ श्रंभिसंविशस्वान्यत्रं पापीरपं वेशया धियंः 1 24 11 { 4 } [ 315 ] 11311 न्द्रवि:--मृग्वित्रराः ॥ देवता--शाला ॥ छन्दः--१--४, ६--१४, १६. १८-२०, २२-२४ अनुन्दुण्, ६ पथ्या पङ्किः, ७ परविध्यान्, १५ पद्मपदातिशक्वी; १७ प्रस्तारपङ्किः; २१ आस्तारपङ्किः २५, ३१ त्रिपदा प्राजापत्या बहती; २६ त्रिपदा साम्नी त्रिष्टुप् २७-३० त्रिपदा प्रतिष्ठानाम गायंत्री: (२४-३१ एकावसाना) ॥

खुपितां प्रतिमितामथां परिमितामुत । शालांया विश्ववाराया पद्मितामित ॥ ३ ॥ यत् ते नुद्धं विश्ववारे पाशों मुन्थिश्च यः कृतः । इहस्पतिरिवाहं बुलं वृाचा वि स्रंसयामि तत् ॥ २ ॥ भा ययाम सं वंबहें मुन्धीश्रकार ते हुढान् । पद्मिष विद्वाञ्चस्तेवेन्द्रेण वि चृंतामसि

| बुंशानां ते नहंनानां प्राणाहस्य तृर्णस्य च ।                |
|-------------------------------------------------------------|
| पुषायाँ विश्ववारे ते नुद्धानि वि चृतामित 📁 🐰 🛭 🖁 🗷          |
| संदेशानां पत्तदानां परिष्वञ्जलयस्य च ।                      |
| इदं मानंस्य प्रत्नयां नुद्धानि वि चृतामसि                   |
| यानि तेडन्तः शिक्यान्याबेध् रुण्याय कम् ।                   |
| म वे तानि चृतामसि शिवा मानस्य परिन न उद्धिता तुन्वे अव॥ ६ ॥ |
| हृ विश्वानमिश्चिरालुं परनीनां सर्दनुं सर्दः।                |
| सद्दों देवानामसि देवि शाले ॥ ७ ॥                            |
| षद्वमोप्शं वितर्तं सहस्रात्तं विप्वति ।                     |
| भवनद्मिभिहित ब्रह्मणा वि चूतामसि ॥ ८॥                       |
| यस्त्वा शाले प्रतिगृह्णाति येन चासि मिता स्वम् ।            |
| हुमी मानस्य परिन तो जीवंतां जरदंशि ॥ ६ IP                   |
| श्रमुत्रीनमा गंच्छताद् इदा नुद्धा परिष्कृता ।               |
| यस्यास्ते विच्तामस्यक्नमङ्गं परुष्परः ॥ १०॥ (६)             |
| महान पाने निर्माण संन्यात ननहानीन ।                         |
| प्रजाब चके स्वा शाजे परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ ११ ॥              |
| नेमुस्तरमें नमी दाने शालापतये च कृण्मः।                     |
| नमुडिप्रार्थे मुचरते पुरुषाय च ते नमेः                      |
| गोम्यो अर्थम्यो नमी यच्छालायां विजायते ।                    |
| विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्रृतामसि 💮 🔑 🥬 १३ 🖻            |
| श्रीमन्तरस्रादयसि पुरुषान् पुरुसिः सह ।                     |
| विजावति प्रजावति वि ते पाशांश्रृतामसि ॥ १४ 🗈                |
| श्चन्तरा यो च पृथिवी च यद् व्यच्सतेन शालां प्रति            |
| गृह्यामि त हमाम्।                                           |
| यदुन्तरिंचुं रजसो विमानं तत् कृंग्वेऽहमुद्दरं शेवधिम्यः।    |
| सेन शालां प्रति गृहामि तस्मैं ॥ १५,1                        |
|                                                             |

| कर्जस्वती पर्यस्वती पृथिष्यां निर्मिता मिता ।               | Table Police             |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| वियानं विश्वती शाले मा हिंती: प्रतिगृह्णुत:                 | 11 98 11                 |
| न्तृ णुरावृता पलुदान् वसाना रात्रीव शाला जगतो निवेशन        | T L                      |
| सिता प्रथिव्यां तिष्ठसि हस्तिनीव पद्वती                     | 11 29 11                 |
| इटस्य ते वि चृताम्यपि नद्धमपोर्युवन् ।                      |                          |
| चर्वणेन सर्मुब्जितां मित्रः प्रातब्युंब्जतु                 | 11 36 11                 |
| ब्रह्मणा शालां निर्मितां कविभिनिर्मितां मिताम।              |                          |
| ड्र-द्वारनी रचतां शालांमुमृतौ सोम्यं सद्ः                   | 11 99 11                 |
| कुबायेडिं कुंबायं कोशे कोशः समुहिनतः।                       | 1                        |
|                                                             | 11 { • }                 |
| या द्विपंचा चतुंदपक्षा षट्पंचा या निमीयते ।                 | to vite we               |
| श्रष्टापंची दर्शपंचा शाला मानस्य पानीम् रिनर्शभेदवा श्रेये  | 11 29 11                 |
| श्रुतीची स्वा प्रतीचीनः शाले प्रैम्बहिसतीम् ।               |                          |
| श्वारिनद्यं इन्तरापंश्व ऋतस्य प्रथमा द्वाः                  | 4 44 11                  |
| हुमा श्रापुः प्र भराम्ययुक्ता यहमनाश्रेनीः ।                | b self-rein              |
| गृहानुपु प्र सीदाम्यमृतेन सहारिनना                          | 11 22 11                 |
| मा नः पाशुं प्रति सुचे। गुरुभारी लुघुमैव।                   | WANT THE PARTY           |
| वध्मिव स्वा शास यत्र काम भरामसि                             | 11 28 11                 |
| आच्यां द्वितः शालांया नमीं महिन्ने स्वाहां देवेभ्यं स्वाहां | यः॥ २५.॥                 |
| दिखाया दिशः शालांया नमों महिम्ने स्वाहां देवेम्यः           |                          |
| <b>स्वाह्यस्यः</b>                                          | 11 28 11                 |
| श्रुतीच्या द्विशः शालाया नमी महिन्ने स्वाहा देवेम्यः स्वाहे | 1700000                  |
| खदीच्या दिशः शालाया नमी महिन्ने स्वाहा देवेम्यः             | 401144                   |
| रवाद्येन्यः                                                 | 11 36 11                 |
| श्रुवायां दिशः शालाया नमीं महिन्ने स्वाहां देवेम्यः स्वाही  | A SECTION AND ADDRESS OF |
| 3 Zas dimili aut MOM tatel Saidt talen                      | -4- 42.2M                |

कुध्वायां द्विशः शालांया नमों महिन्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ २०॥ दिशोदिशः शालांया नमों महिन्ने स्वाहां देवेभ्यः स्वाह्येभ्यः ॥ ३२ ॥ १८ } [ २१९ ]

### 11811

व्यविः-- मह्मा ॥ देवता-- ऋषभः ॥ छन्दः-- १--- ५, ७, ९, २२ ति उप् ६, १०, २४ जगती: ८ सुरिक् तिंग्डिए; ११--१७, १९, २०, २३ अनुष्टुप, १८ उपरिष्टाद् वृहती, २१ आस्तारपङ्किः ॥ माहस्रक्षेत्र ऋषुभः पयस्वान् विश्वां रूपाणि वृत्त्रणांसु विश्वत् । मुद्रं दान्ने यजमानाय शिचंन् बाहंस्पत्य बुस्नियस्तन्तुमातान् अपो यो असे प्रतिमा बुभूवं शुभूः सर्वेस्म पृथिवीवं देवी। पिता वस्तानां पति वन्यानां साहके पोषे अपि नः कृणोत्त 11 3 11 पुमानुनतर्यान्स्धविरः पयस्यान् वमोः कवन्धमृषुमो विमर्ति । त्तमिन्द्राय पृथिमिर्देवयानैर्दुतम् त्रिवेहतु जातवेदाः 11 3 1 पिता वृत्सानां पर्तिरुवन्यानुमिथी पिता महतां गर्गराणाम् । बुरसो जुरायुः प्रतिधुक् पीयूषं श्रामिचा घृतं तद् वस्य रेतः देवानी माग रंपनाह एषो अपां रस भोषंधीनां घृतस्य । सोमस्य मुचमंब्र्यात शुक्रो बृहत्त्वदिरभवद् यच्छ्रीरम् सोमेन पूर्ण कुलशं विभिष्ट त्वष्टां कुपाणां जिन्ता पश्नाम् । श्चिवास्ते सन्तु प्रजनवे हुइ या हुमा नयर्श्समभ्ये स्विधिते यच्छ या श्रमुः मांव्यं विमति घृतमस्य रेतः साह्नः पोष्ट्रस्तमु युज्ञमाहुः। इन्द्रस्य क्ष्पमृष्मो वसानुः सो श्रुस्मान् देवाः शिव ऐतं दुत्तः इन्द्रस्थीचो वर्षणस्य बाह् श्रुविनोरंसी मुस्तामियं कुकुत्। बुंहस्पति संश्तिमेतमाहुर्थे भीरासः कृवयो ये मनीविषाः

| दैवीविशः प्रयस्वाना तनाषि त्वामिन्द्रं त्वां सरस्वन्तमा      | E: 1.171/ 60/                                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| सहम् स एक मुखा ददाति या बाह्यया ऋष्ममां जुहोति               | 11911                                              |
| बृहस्पतिः सावता ते वयो दश्चौ स्वष्टुर्वायोः पर्यास्मा त ब्रा |                                                    |
| श्रुन्तरिचे मनंसा स्वा जहामि बहिं छ वावारिभेवी               | T. P. P. S. P. |
|                                                              | 1011 [9]                                           |
| य इन्द्रं इव देवेषु गोष्वेतिं विवार्वदत् ।                   | Conner by                                          |
| तस्यं ऋष्मस्याङ्गानि वृद्धाः सं स्तौतु भृद्रयां              | 11 99 11                                           |
| पार्थे श्रास्तामनुमस्या मगस्यास्तामनुबुजी ।                  | SHIE . T.                                          |
| श्रुष्टीवन्तावववीानेमुत्री ममैतौ केवेलाविति                  | ॥ १२ ॥                                             |
| मुसद्दासीदादित्यानां श्रोगीं बास्तां बृहस्पतेः ।             |                                                    |
| पुषकुं वातस्य देवस्य तेन भूनोस्योषधीः                        | H 98 D                                             |
| गुरा बासन्सिनीवारयाः सूर्यायास्त्वचमञ्ज्ञवन् ।               | 11-12                                              |
| ब्रायात्रम् वन पद ऋष्मं यदकेलपयन्                            | n. 18 p                                            |
| क्रोड श्रांसीआमिशंसस्य सोमंस्य कुलशी घृतः।                   |                                                    |
| देवाः संगत्य यत् सर्वे ऋषुभ व्यक्तंत्पन्                     | H 24 II                                            |
| ते कुर्हिकाः सरमाये कूर्मेभ्यो भद्धः शुफान् ।                |                                                    |
| कवध्यमस्य क्टिम्यः श्रवतिम्यी अधारयन्                        | u se u                                             |
| श्वक्षांस्यां रचं ऋष्टयविति हिन्तु चर्चुषा ।                 |                                                    |
| शृयोति मुद्रं कर्णाभ्यां गवां यः पतिरुक्त्यः                 | ॥ १७ ॥                                             |
| शृत्याजं स यंत्रते नैनं दुन्यन्त्युप्रयः।                    |                                                    |
| जिन्वनित विश्व तं देवा यो ब्राह्मण ऋष्ममाजुहोति              | H 96 B                                             |
| माह्ययोश्यं ऋषुमं दुस्वा वरीयः क्रुयुत् मनः।                 | · BANGE                                            |
| अधि सो मुध्न्यानां स्वे गोष्टेऽव पश्यते                      | P 19 H                                             |
| गार्वः सन्तु गुजाः सन्तवथी बस्तु तन्बुलम् ।                  |                                                    |
| तय सर्वमनुं मन्यन्तां देवा ऋषभदायिने                         | 11 20 11                                           |
|                                                              |                                                    |

म्रायं पिपान हुन्ह हद् र्षि दंचात चंतनीस् ।

म्रायं धे जे सुद्धां निर्यवरशं वर्श दुहां विपश्चितं परो दिवः ॥ २१ ॥

पिश्च करों नमसो वंयोधा ऐन्द्रः ग्रुटमी दिश्वरूपा न सागन् ।

प्रायुर्द्दमम्यं दर्धत् पूजां चं रायश्च पोषैर्भि नंः सचताम् ॥ २२ ॥

सप्रे द्वापिपर्चनास्मिन् गोष्ठ स्य पृद्ध नः ।

सप्रे म्ह्यामस्य यद् रेत् हपेन्द्व तर्व वीर्यस्य ॥ २६ ॥

पतं वो युवानं मृति हदमो सन्न तेन किंद्रनिश्चरत् वश्वा सर्ज ।

मा नी हासिष्ट जनुषां सुभागा ग्रायश्च पोषैर्भि नः

सचदवस्य ॥ २४ ॥ १९० ) [ २१२ ]

11411

माधिः—भगुः ॥ देवता—अनः पन्चादनः ॥ लन्दः—१, २, ५—९, ११—१६, १४, १९, २६ त्रिन्दुप्; ६ चतुःपदा पुरोऽतिशवनरी नगती; ४, १० नगती; १४, १७, २७—२६ अनुन्दुप्; ६० ककुम्मत्यनुन्दुप्; १६ त्रिपदानुन्दुप्; १८, ३७ त्रिपदा विरादगायत्री; २०—२२, २४ पन्चपदानुन्दुविष्णगर्भोपरिष्टाद् वार्हता भ्रुरिक् (१); २३ पुरवन्धिक्, २४ पन्चपदा उनुन्दुविष्णगर्भोपरिष्टाद् वार्हता विराद् नगती; ३१ सप्त-पदाद्विः; ६२—३५ दशपदा प्रकृतिः; ६६ दश-पदाद्विः; ६२ दिपदा साम्नी त्रिन्दुप् (पक्रावसाना)॥

का मंयेतमा रंभस्य मुक्ततां ब्रोकमिं गच्छत् प्रजानन्। तीर्त्वां तमांति बहुषा महान्रयुको नाकमा क्रमतां तृतीर्यम् ॥ १ ॥ इन्द्राय मागं परि खा नयाम्यस्मिन् युक्ते यर्जमानाय सूरिम् । ये नो द्विपन्त्यनु तान् रंभस्वानांगसो यर्जमानस्य वीराः ॥ २ ॥

| प्र प्रदांडमं निनाम दुक्षारत यञ्चचार शुद्धैः शुफेरा कमतां प्रजानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| का बक्का प्रमान कर्ना ने किया क्रमता तृतीयम् ॥ ३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कर्तु ब्ल्य श्यामेन स्वचमेतां विशस्तर्यथापूर्व सिना माभि मस्याः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| जान बुद्दः पर्धाः कल्पयन ततीयं नाके प्रधि वि श्रीतिक्य " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| व्या कुम्मामध्याना श्रयाम्या सिञ्चोदकसर्व भ्रेष्टोनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्याधितानमा शामितानः जामो सहस्य स्टब्स्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| चरकामातः परि चेदतंत्रस्त्रसाखरोरधि नार्कं तृतीयम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अन्तर्विनरिं सं बंभूविथ ज्योतिन्मन्तम्भि लोकं जे तेतम् ॥ ६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्राची व्यक्तिताल करें। विश्व विष्य विश्व |
| श्रुजो श्रुग्निर्जमु ज्योतिराहुर्जं जीवता ब्रह्मणे देवमाहुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अअस्तमास्यप हान्त दरमार्मक्लोके श्रद्धानेन दनः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पञ्चादनः पम्चन्ना वि क्रमतामार्कस्यमानस्त्रीमि व्योतीति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ख्यानाना सकता एवंटे मध्य उन्हें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| अजा रोह सुकृतां यत्र लोकः शर्मो न चत्तोऽति दुर्गाययेषः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पञ्चीदनो मुझर्यो द्विमानः स दातार् तृष्या तर्पयाति ॥ ९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| अवस्तित्रके लिपने लिपने निर्मात विद्या तपयात ॥ ९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अजिल्वाके त्रिदिवे त्रिपुष्ठे नाकस्य पुष्ठे दंदिवांसं द्वाति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| पञ्चौदनो ब्रह्मणे द्विमानो विश्वरूपा धेनुः कामृदुघारयेका॥१०॥ {११}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| रत् वा ज्यातः ।पत्रस्त्तांय प्रचीदन झहागांडज दहाति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अजस्तमास्यप हान्त द्रमार्मेन्नोके श्रद्धानेन हत्त.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| हुँ जानानां सुकृतां लोकमीप्सन् पन्चीदनं ब्रह्मणेऽजं ददाति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स ब्वासिमाम बोकं नयुतं शिवो इस्मभ्यं प्रतिगृहीतो अस्तु ॥ १२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| अपने का क्षेत्रकारिक क्षेत्रकार किया विभावतिकार अपने ॥ १२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्रुजो द्या विराजित है शोकाद विप्रो विप्रस्य सहस्रो विप्रक्षित्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| इष्टं प्रतेमिभिप्त वर्षट्कृतं तद् देवा ऋतुशः कल्पयन्तु ॥ १३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्रमात वासा द्यादिरंण्यमपि द्वियाम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| नया लोकारममाद्योगि ने विकास के ला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्तास्त्वाजीपं यन्तु धाराः स्रोक्या द्वीकृतपृष्ठा मधुश्रुतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| कत्राच प्राचीत्रक कां चार्या द्वावयरणा समुश्रतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| स्त्मान प्रश्विवीमृत यां नाकंस्य पृष्ठे यां सप्तरंशमी ॥ १५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

श्रुको स्वनं स्वगींऽसि स्वयां लोकमङ्गिरसः प्राजानन् । 11 36 W तं लोकं पुण्यं प्र ज्ञेषम् बेना सहस्रं वहासि येनाने सववद्सम् । 11 90 # तेनेमं युद्धं नो वह स्वदेवेषु गन्तवे श्रुजः पुक्वः स्वृगे लोकं दंघाति पञ्च देनो निर्द्धति बाधमानः। 11 36 W तेन लोकान्स्यूर्यवतो जयेम यं ब्राह्मणे निद्धे यं चं विद्यु या विप्रुषं भोदनानामुजस्य । सर्वे तद्ग्ने सुकृतस्य लोके जान्ति ना संगमने पथीनाम् 11 99 11 श्रुजो वा हदमप्रे व्यक्तमत् तस्योर ह्यमभवृद् चौः पृष्ठम् । श्चन्तरितुं मध्यं दिशः पार्थे समुद्रौ कुची सुरवं च ऋतं च चचुपी विश्वं सुरवं अद्धा प्राणी विराट् शिरं:। 11 53 11 पुष वा अपरिमितो युक्तो यदुजः पञ्जीदनः अपंरिमितमेव यज्ञमाप्नोत्यपंरिमितं लोकमवं रुन्छे । 11 33 11 यो अनं पञ्जीदनं दिले गाज्योतिषं ददाति नास्यास्योनि भिन्छास मुङ्गो निर्धेयत्। H 58 H सर्वमेनं समादायेदमिदं प्र वेशवेत् इदमिद्रमेवास्य रूपं भवति तेनैनं सं गमयति । ह्यं सह कंजीपस्मै दुहे योडे जं पम्चीदनं दिखाश्योतिषं ददाति ॥२४॥ पञ्च हुनमा पम्च नवानि वस्ता पम्चास्मै धेनवः काम्बुवा भवन्ति । E 34 W योधं जंपन्चीदनं दिष्णाज्योतिषं ददाति प्रक्व हुक्मा ज्योतिरस्मै भवनित वर्म वामासि तुन्वे भवनित । स्वर्गं जोकमहतुते यो कं पञ्चीदनं दिश्याख्योतिष् ददाति या पुर्वे पति विस्वाधान्यं विन्दतेऽपरम् । प्रश्लीदनं च तावुजं ददांतो न वि योचतः सुमानकोको भवति पुनुर्भुवापरः पतिः। मोधुन पम्बीदनं दावियावमोतिषं ददाति

| 0.004/1/201                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| अञ्चो इस्वर्ज स्ट्रातिहरपस्य श्रियं दहति सर्वत्यात्मना ।                        |
| मुजा इस्य वर्ष रहे । वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष                    |
| यो वा श्रामिसुवं नाम ऋतुं वेद ।                                                 |
| श्रमिभवन्तीमिभमवन्तीमेवाविषस्य आतृत्वस्य श्रियमा देते।                          |
| पुष वा अभिमूर्नामं ऋतुर्यदुजः पञ्चौदनः।                                         |
| निरेवाप्रियस्य आर्वण्यस्य श्रियं दहति अवंखात्मना ।                              |
| यो वेतं प्रवीद् नं द्विया व्योतिष् द्दांति ॥ १६॥                                |
| बाविम तकवादी देविकाल्याली नेराल                                                 |
| श्रुजं च पर्चत पर्म्य चौद्रनान् ।                                               |
| सर्वा दिशः संमनसः सुष्ठीचीः सान्तदेशाः प्रति                                    |
| ્રાહ્યુ તે તુવન                                                                 |
| न्तास्ते रचन्तु तव तुभ्यमेतं ताभ्य आज्यं हविदिदं                                |
| खंहोमि ॥ ६८॥ { १४ } [ ३।३ ]                                                     |
| ॥६(१)॥                                                                          |
| ऋषिः त्रद्धाः ॥ देवता ऋतिथिः, विद्याः ॥ अन्दः १ नागीनामत्रिपाद्-                |
| गायत्री, २ त्रिपदाऽऽधीं गायत्री, ३, ७ साम्नी त्रिष्टुप्, ४, ९ श्राच्येतुष्टुप्, |
| प्र आधरी गायत्री; ६ त्रिपदा साम्नी जगती; ८ याजुरी त्रिन्दुप्                    |
| १० साम्नी मुरिग्ह्दती; ११, १४-१६ साम्म्यनुष्ड्य;                                |
| १२ विराड् गायत्री; १३ साम्नी निवृत पङ्किः;                                      |
| १७ त्रिपदा भुरिग् विराड् गायत्री ॥                                              |
| यो विद्याद् ब्रह्म प्रथतं परूषि यस्य संभारा ऋचो यस्यान्त्रयम् ॥ १॥              |
| सामानि यस्य जोमानि यजुईद्यम्च्यते परिस्तरंग्रामेद्वावः ॥ र ॥                    |
| यद् वा प्रतिथिपतिरतिथीन् प्रातिपश्यति देवयजनं प्रेचते ॥ ३ ॥                     |
| यदं भिवद् ति द्वाचा सुपैति यदुंदकं याचायपः प्र स्पिति ॥ ॥ ॥                     |
| या एव यज्ञ चार्षः प्रयोगन्ते ता प्व ताः                                         |
| बत् तर्ववमाहरिम्त च प्वाप्रीक्षेमीयः प्राबंध्यते स प्व सः .॥ ६ ॥                |
| श्वतावस्थान करप्यतित सहोहविधानान्येव तत् करप्यन्ति ॥ ७ ॥                        |

श्चनुपूर्ववत्सां धेनुमन्द्वाहं सुप्वहं गाम्। ॥ ८॥ वासो हिरंण्यं दुस्वा ते यंन्ति दिवंसुत्तमाम् ॥ ९ : श्चारमानं प्रितरं पुत्रं पौत्रं पितामहम् । जायां जिनेत्रीं मातर् ये प्रियास्तानुपं ह्नये ॥ ३० ॥ १ १३ }-यो वै नैदां मार्म ऋतं वेदं । एष वे नेदांघो नामं ऋतुर्यदुजः पञ्चीदनः। निरेवाप्रियस्य आर्तृष्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । योर्ज पन्चौद्नं दर्चियाअयोतिषुं ददाति ॥ ३१॥। यो वै कुर्वन्तं नाम ऋतं वेद । कुर्वतीकुर्वतीमेवाप्रियस्य आतृत्यस्य श्रियमा दत्ते । पुष वै कुर्वसामं ऋतुर्यद्जः पन्चीद्नः। तिरेव प्रियस्य आर्तृत्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । योर्चुजं पञ्चीदनं दिखणाज्योतिषं ददाति ॥ ३२ ॥ यो वै संयन्तं नाम ऋतुं वेदं। सुंयुत्तीसंयतीमेवावियस्य आतृत्वस्य श्रियमा इत्ते । अस्ति । पुष वे संयक्षामं ऋतुर्यंदजः पञ्चौदनः। निरेवाप्रियस्य आतृहयस्य श्रियं दहति अवस्यास्मना । यो जं पञ्चौदनं दर्जियाज्योतिषुं ददांति 💮 🥠 🤱 🤱 यो वै पिन्दन्तं नामं ऋतुं वेदं। पिनवर्तीपिनवर्तीमेवापियस्य आतृत्यस्य श्रियमा दत्ते। पुष वै पिन्वज्ञामे ऋतुर्यदुजः पञ्चीद्नः। निरेवापियस्य आतृब्यस्य श्रियं दहति भवत्यात्मना । योर्व प्रचौदनं दिख्याज्योतिषुं ददाति ॥ ३४ ॥ यो वा उद्यन्तं नामं ऋतुं वेदं। र्चतीसुचतीमेवावियस्य आतृब्यस्य श्रियमा दत्ते । एष वा उद्यक्षामं ऋत्येदुजः प्रस्वीदनः।

| अनुपूर्ववत्सां धेनुमन्द्वाहं सुप्बहं ग्रम्                |
|-----------------------------------------------------------|
| बासो हिरंण्यं दस्वा ते यन्ति दिवसत्तमाम                   |
| श्रात्मानं पितरं पुत्रं पौत्रं पितामहस्र।                 |
| जायां जिनेत्रीं मातरं ये प्रियास्तानुपं हुये ॥ २०॥ । ०० । |
| यों वे नेदां वाम ऋतं वेद ।                                |
| पुष वै नैदाधो नाम अतुर्यंदनः पञ्चीदनः ।                   |
| विर्वापियस्य आतृत्यस्य श्रियं दहति भवत्यासम्म             |
| यां व पन्चौदनं दिले गाडियोतिषं ददाति । १०० ।।             |
| यो वे कुर्वन्तं नाम ऋतुं वेदं।                            |
| कुर्वेतीकुर्वतीमेवाप्रियस्य स्रातृत्यस्य श्रियमा दत्ते।   |
| पुष वे कुर्वन्नामं ऋतुर्यदुजः प्रन्चौद्नः।                |
| निर्वेव प्रियस्य भारतंब्यस्य श्रियं दहति भवस्यासमा ।      |
| यां वे पन्नीदनं दिष्णाज्योतिषं ददाति ॥ ३२ ॥               |
| यो वै संयन्तं नाम ऋतुं वेदं।                              |
| संयुत्तिंवतीमेवाविषस्य आतृ वस्य श्रियमा दत्ते ।           |
| प्य वे संयक्षाम ऋतुर्यद्जा प्रन्वीदनः।                    |
| निर्वाप्रियस्य आतृब्यस्य श्रियं दहति सर्वस्यात्मना ।      |
| यो जं पक्षीदनं दर्जियाज्योतिष् ददाति                      |
| यो व प्रिन्दन्तं नामं ऋतुं वेदं।                          |
| पिन्वतीपिनवतीमेवापियस्य आतृत्यस्य श्रियुमा दत्ते।         |
| पुष वै पिनवन्नामं ऋतुर्यदुजः प्रक्वीद्नः।                 |
| निर्वार्षियस्य आर्तुब्यस्य क्षियं दहति भवत्यात्मना ।      |
| योर्ड प्रचौदनं द्चियाज्योतिष् दद्वित ॥ ३४ ॥               |
| यो वा उद्यन्तं नामं ऋतुं वेदं।                            |
| ब्युवीमुंचतीमेवापियस्य आर्तृत्यस्य श्रियमा दत्ते ।        |
| पुष वा उद्यक्तामं ऋतुर्थेदुजः प्रश्चीद्वाः।               |
|                                                           |

| स य एवं विद्वान् न द्विषद्यश्रीयाचा द्विष्तोऽचंमश्रीयाचा           |
|--------------------------------------------------------------------|
| A C Truippiaeu                                                     |
| नर्भे वर एव जन्मपाच्या यस्याजमश्चानत                               |
| सर्वी वा एषोऽजंग्धपाच्या यस्यानं नाश्चन्ति ॥ ९॥ (२६)               |
| सर्वदा वा एष युक्तप्रावादंपीवित्रो वित्तताध्वर् प्राह्ततयज्ञकतुर्य |
| 1 30 11 ( 50 )                                                     |
| अपुहरति अपुहरति अपुहरति ॥ ११ ॥ (२८)                                |
| अजापतेर्वा एष विक्रमाननुविक्रमते य र्डप्हरति ॥ १२॥ (२९)            |
| योऽतिथीनां स बाह्ननीयो यो वेश्मानि स गाह्नपरस्रो                   |
| -यस्मिन् पर्चनित् सः दंचिणाप्तिः : ॥ १३॥ (३०) {१६]                 |
| ाहमन् पंचान्त सन्दायपाताः                                          |
| - अद्भि:— नद्मा ॥ देवता—अतिथि: विद्या ॥ छन्दः— ५ — ६, ९ त्रिपदा    |
| पिपीलिकामध्या गायत्री; ७ साम्नी वृहती; ६ पिपीलिकमध्योष्यिक् ॥      |
| पिपालिकामध्या गायत्राः, उ सान्ता नृश्याः,                          |
| इष्टं च वा एवं पूर्वं चं गृहासामशाति यः                            |
| पूर्वोऽतिथेरुशाति " " " " " " " " " " " " " " " " " " "            |
| पर्यश्च वा एष रसं च गृहाणामश्चाति यः                               |
| -पर्वोदियस्थाति                                                    |
| क्या व वा प्रव इक्तान च ग्रहाणांमहनाति यः                          |
| 'प्रवोडांतथरश्नात                                                  |
| कर्न स्वापन प्रशंक ग्रहागांमश्र्नाति यः                            |
| -पूर्वीऽतिथरइनाति                                                  |
| ्रद्र गाम मन्त्र महाग्रामश्नाति यः                                 |
| पूर्वीऽतिथेरइनावि                                                  |
| क्षा न प्रमानित च गहागामश्चाति यः                                  |
| पर्वोदितिथेरेशाति                                                  |
| ्ष्य वा अतिथियं ब्ल्रोत्रिय स्तरमात् पूर्वी नाश्नीयात् ॥ ७ ॥ (३७)  |
| 7, 4, 4, 7, 4, 5                                                   |

श्रशितावस्यतियावश्नीयाद् यञ्जस्यं साध्मःवायं यञ्जस्याविच्छेदाय तद् वतस् 11611 (26) युतद् वा उ स्वादीयो यदिषिगुवं चीरं वा मांसं वा .तदेव नाश्नीयात् 11 9 11 ( 38 ) { 20 } 11 (8) 11 अद्यिः—मद्या ॥ देवता—अतिथिः, विद्या ॥ छुन्दः—१, ६, ४, ७ प्राजापत्याऽतुष्टुप्; २, ४, ६, ८ त्रिपदा गायत्री; ९ मुरिक् प्राजापत्या गायत्री; ३० चतुष्पदा प्रस्तारपङ्किः ॥ स य प्वं विद्वान् चीरसुपासिक्योपहरति ्यावंद्रभिष्टोमेनेष्वा सुसम्खेनावकुन्द्धे तावंदेनेनावं इन्द्धेः॥२॥ (४०) स य एवं विद्वान्स्मर्पिरुप्सिच्योपृहरंति यावंदतिरात्रेणेष्वा सुसंमृद्धेनावहुन्द्धे तावंदेनेनावं रुन्द्धे ॥४॥ ( ४१ ) स य एवं विद्वान् मधुपुसिच्योपहराति ्यावंत् सः त्रसम्मेनेष्वा सुसंमृद्धेनाव इन्द्धे तावदेनेनावं इन्द्धे ॥६॥ (४२) स य एवं विद्वान् मां तसुंप्रसिच्योपहरंति यावंद् द्वादशाहेनेष्वा सुसंमृद्धेनावं हन्द्धे तावंदेनेनावं हन्द्धे ॥८॥ (१३) स य प्वं विद्वानुद्कमुंप्रसिच्योपहरति अजानौ मुजननाय गच्छति प्रतिष्ठां मियः प्रजानौ सवति य एवं विद्वानुंदकमुंप्रसिच्योपहरंति 11 30 11 [88] { 36 } 11 8 (4) 11 -मृषि:--मह्मा ॥ देवता--म्माधितः, विद्या ॥ छन्दः-- १ साम्न्युाध्यक्, ्र प्रविध्याम्, ३, ५, ७ ( अनयोरत्तरार्धः ), १० मुरिक् साम्नी बहतीः ४, ६, ९ साम्त्यनुष्टुप्, ५ ( पूर्वार्षः ) त्रिपदा निचद विवसानाम-गायत्रीः ७ ( पूर्वार्थः ) त्रिपदा विराद् विषमानामगायत्रीः ८ त्रिपदा विराहनुष्टुप् ॥

| तस्मा हुवा हिङ्कृयोति सिव्ता प्र स्तौति ॥ १ ॥                     |
|-------------------------------------------------------------------|
| बृहस्पतिकुर्जयोद् गांयति स्वष्टा प्रष्ट्या प्रति हरति विश्वे देवा |
| निधनम्                                                            |
| निधनं भूत्याः प्रजायां पश्नां संवति य एवं वेदं ॥ ३॥ ( ४५ )        |
| तस्मा उचन्तसूर्यो हिल्क्ष्योति संगवः प्र स्तौति ॥ ४ ॥             |
| मध्यन्दिन धद्रावत्यपराह्नः प्रति हरत्यस्तंयन् निधनंस् ।           |
| निधनं भूरबाः प्रजायाः पश्नां अविति य एवं वेर्षे ॥ ( ४६ )          |
| तस्मा श्रुश्रो भुवन् हिङ्कृषाति स्तन्यन् प्र स्तौति ॥ ६ ॥         |
| विद्यातमानः प्रति हरति वर्षेन्तुद्रायत्युद्गह्नन् निधनंस् ।       |
| निधनं मृत्याः प्रजायाः पश्नां भवित य प्वं वेदं ॥ ७ ॥ (४७)         |
| अतिथीन प्रति पश्यति हिङ्कुंगास्यभि वदति प्र स्तौर्युदकं           |
| याच्युद् गायति                                                    |
| . अपं हरति प्रति हर्स्युचिछ्छं निधनम् ॥ ९ ॥                       |
| निष्मनं अस्याः प्रजाबाः पश्नां भवति य एवं वेदं ॥१०॥ (४४) १९६}     |
|                                                                   |
| 11 4 (4) 11                                                       |
| ऋवि: मद्या ॥ देवता अतिथिः, विद्या ॥ छन्दः- १ आसुरी गायत्रीः       |
| २ साम्न्यतुष्टुप्; ३, ५ त्रिपदाऽऽची पङ्किः; ४ एकपरा प्राजापत्या   |
| गायत्री; ६-११ आची बृहती; १२ एकपदा आसुरी जगती;                     |
| १३ याजुरी त्रिष्टुप्ः १४ एकपदासुद्यांध्यिक् ॥                     |
| ्यत् चत्तारं द्वपृश्या श्रावयस्येव तत् ॥ १ ॥ ( १४९ )              |
| यत् प्रतिशृषोति प्रत्याश्रावयस्येव तत् ॥ २॥ (५०)                  |
| यत् परिवेष्टारः पात्रहस्ताः पूर्वे चापरे च प्रपद्यन्ते            |
| चमुसाध्वर्षेव एव ते ॥ ३ ॥ ( ५१ )                                  |
| तेषां न कश्चनाहोता ॥ ४॥ ( ५२ )                                    |
|                                                                   |

यद् वा अतिथिपतिरतिथीत् परिविष्यं गृहार्चुपोदैस्य ब्रुथमेव त्तदुपावैति 1 41 (43) यद् संमागवंति दिख्याः समागवति यदंनुतिष्ठंत खदवस्यस्येव तत् 11 8 11 ( 48 ) स उपहुतः प्रथिष्यां भंचयायुपंहुत्स्तस्मिन् यत् प्रथिष्यां विश्वरूपम् 11 0 11 (44) स उपहूतोऽन्तरिचे भच्यत्युपहूतस्तस्मिन् यहन्तरिचे विश्वरूपम् 11 6 11 (48) स उपहूतो दिवि अंचयुरयुपहूत्रस्तिसम् यद् दिवि विश्ररूपम् 11911 (49) स उपहूतो देवेषु मच्यायुपहूत्रतस्मिन् यद् देवेषु विश्वरूपम् 11 90 11 (46) स डपहूतो लोकेषु भच्यायुपहूत्स्तस्मिन् यञ्चोकेषु 11 99 11 (49) गविश्वरूपम् 11 97 11 ( 50 ) स उपहुत उपहुत: श्चाप्नोत्तीमं लोकमाप्नोत्यमुम् 11 33 11 ( 63 ) अयोतिष्मतो लोकान्जयित य प्वं वेदं ॥ १४ ॥ (६२) (२०) [३।२ ] 11 9 11 अद्वि:-- ब्रह्मा ॥ देवता--गो: ॥ छन्दः- १ आची बृहती; २ आर्च्युण्यिक्: ३. ५ आर्च्यनुष्टुप्: ४, १४-१६ साम्नी बहती; ६, ८ आसुरी मायत्री: ७ त्रिपदा पिपीलिकामध्या निचृद गायत्री; १, १३ साम्नी गायत्री: १० पुरवाध्यक्; ११, १२, १७, २५ साम्न्युध्यिक: १८, २२ पकपदाऽऽसुरी जगती; १९ पकपदाऽऽसुरी पङ्किः २० याजुनी जगती; २१ आसुर्यनुन्दुन, २३ पक्तपदाऽऽमुरी बृहती. २४ साम्नी भुरिग्बृहती, २६ साम्नी त्रिष्डुप् ( बहानुक्तपादा द्विपदाः )॥

| मुजापंतिश्च परमेष्ठी च शृङ्गे इन्द्रः शिरो श्रुधिकुंबार्ट   |           |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| युमः कुकारम्                                                |           |
| सोमो राजा महितब्को धौरुत्तरहुतुः प्रथिव्यधरहुतुः            | 11 9 11   |
| विद्युजिनुह्मा मुख्तो दन्ता रेवतीर्मीवाः कृतिका स्कन्धा घमी | 11 5:11   |
| विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णदं विधरणी निवेष्यं:          |           |
| स्योनः क्रोडोअन्तरित्तं पाजस्यं बृहद्दपतिः क्कुद् बृहतीः    | 11 8 11   |
| कीकसाः                                                      | Promi     |
| देवानां पत्नीं: पृष्टयं वयुसदः पश्चः                        | 11 % 16:  |
| विकास वर्गात पुरुष वर्षसद्दा पश्चा                          | 11 4 11   |
| मित्रश्च वर्रण्थांसी स्वष्टां चार्यमा चं दोषणी महादेवी बाह् | 11 9 14   |
| इन्द्राणी मसद् वायुः पुच्छं पर्वमानो वालाः                  | 11611     |
| ब्रह्म च चुत्रं च श्रोणी बलमूरू                             | 11 9 11   |
| धाता च सिवता चाष्ट्रीवन्ती जङ्घा गन्ध्रवा बंदसरसः           | FPERM     |
| कुष्ठिका प्रदितिः शुक्ताः                                   | 11 90 11: |
| चेतो हृद्यं यक्तनमेषा वृतं पुरीतत्                          | 11 29 1   |
| द्वत कुन्निरिरा विनिष्ठुः पर्वताः प्लाशयः                   | P 93 II   |
| कोधों वृक्की मन्युराण्डी प्रजा शेर्पः                       | 11 35 11  |
| नदी सूत्री वर्षस्य पत्य स्तना स्तनियश्त्रक्षधः              | 11 38 11  |
| विश्वव्यचाश्रमीवश्रयो लोमानि नचत्राणि रूपम्                 |           |
| वंबजना गरां प्रमध्यां प्राप्ता वार्ष                        | 11 94 11  |
| रचासि लोहितिमितरज्ञा जनश्यक                                 | 11 38 11  |
| श्रभं पीवों सजा निधनेम                                      | 11 99 11  |
| श्राचिरासीन हिंगती क्षेत्रन                                 | 1 36 11   |
| इन्द्रः प्राक् विष्ठंत् दिष्या तिष्ठंत् युमः                | 11 38 11  |
| वागक क्रियं कार्यात क्रियं वसः                              | 11.50 11  |
| प्रत्यक् तिष्ठेन् धातोदक् तिष्ठेन्स्सिवता                   | 1 53 11   |
| त्यांनि प्राप्तः सोमो राजा                                  | २२ 🕨      |
| मित्र ईचमाण पार्वत्त पानुनदः                                | 24 8      |
|                                                             |           |

| युज्यमानी वैश्वदेवी युक्तः प्रजापतिविश्वकः सर्वम्      | 11 88 11             |
|--------------------------------------------------------|----------------------|
| एतद् वै विश्वक्षं सर्वक्षं गोक्ष्यम्                   |                      |
| हवेंनं विश्वरूपाः सर्वरूपाः प्रावंदितप्रनित            | 11 54 11             |
|                                                        | f 20 1 F 1           |
| 11 6 11                                                | [ 518 ] { 52 }       |
| न्द्रविः - मृग्वाङ्गितः ॥ देवता - सर्वशीषीमयापाकरणम् ॥ | SV BE 6 20 7.55      |
| 93 98 98-20 203520 03 20352000                         | अन्दः—१—११,          |
| १३, १४, १६ — २० अनुन्द्रम्, १२ अनुन्द्रनामी व          | कुम्मता चतुःपदीः     |
| िणक्, १५ विराहतुन्द्वप्, २१ विराट् पथ्याबृहती, २:      | र पड्यापङ्किः ॥      |
| शीपंक्षि शार्षाम्यं कंषेशुकं विकाहितम् ।               | the same of the same |
| सर्वे शिष्ण वे ते रोगं बहिनिमेंन्त्रयामहे              | 11 9 13              |
| कर्णाभ्यां ते कड्कूनेभ्यः कर्णशुलं विसल्पकस्।          |                      |
| सर्वे शीष्ण्यं ते रोगं बुहिनिमेन्त्रयामहे              | 11 7 11              |
| यस्य हेतोः मुख्यवते यक्ष्मः कर्णुतः मास्यतः।           |                      |
| सर्वे शीष्यये ते रोगं बाहिनिमेन्त्रयामहे               | uşn                  |
| यः कृषोति प्रमोतंमन्त्रं कुषोति पूर्ववस् ।             | Barry Barry          |
| सर्वे शीर्षण्यं ते रोगं बहिनिर्मन्त्रयामहे             | 11.8.11              |
| श्रक्गमेदमङ्गाउदारं विश्वाङ्गर्यं विसल्पकम् ।          |                      |
| सर्व शीर्षण्यं ते रोगं बहिर्निमैन्त्रपामहे             | 11411                |
| यस्य मीमः प्रतीकाश इद्वेपयति पूर्वपम् ।                | PPT (NEW IN          |
| त्वक्मानं विश्वशारदं बहिनिमेंन्त्रयामहे                | We u                 |
| य उरू भनुमर्परयथो एति गुवीनिक ।                        | HEI                  |
| यक्मं ते मुन्तरङ्गेम्यो बुहिनिमेन्त्रयामहे             |                      |
| षदि कामादपकामाद्धरंयाञ्जायते परि ।                     | 11 10 11             |
| हुदो बुद्धासमङ्ग्रंभयो बुद्दिनिमैन्त्रयामहे            | the parties of       |
|                                                        | N S N                |
| <u>ड्रिमायी ते भन्नेभ्योऽप्वामन्तरोदरत्त्।</u>         |                      |
| युष्मोषामुन्तरात्मनी वृहिनिमेन्त्रयामहे                | 11 8 11              |
|                                                        |                      |

| बासो बुजासो भवंतु मूत्रं भवःबाजयंत्।            | PERSONAL PROPERTY. |
|-------------------------------------------------|--------------------|
| यचमां या सर्वेषां विषं निरंवोचमुहं स्वत्        | 11 30 11 {23}      |
| बहिबिं निर्देवतु काहांबाहुं तवीदरांत्।          | te at the state    |
| यच्मांणां सर्वेषां विषं निरंबोचमुहं स्वत्       | n 29 n             |
|                                                 | 11 44 11           |
| ब्दरात् ते क्लोम्मो नाभ्या हर्ययादि ।           | F 1 & 1 Comment    |
| यसमाणां सर्वेषां विषं निरंवीचमुहं स्वत्         | 11 17 11           |
| याः सीमानं विक्जनित मूर्थानं प्रत्यपृंगीः ।     |                    |
| श्रहिसन्तीरनाम्या निर्देवन्तु बुहिर्विलंम्      | u se u             |
| या देयसुप्षेन्त्यंनुतन्वन्ति कीकंताः ।          |                    |
| श्रहिंसन्तीरन ू. या निर्देवन्तु बहिर्बिलंम्     | 11 88 11           |
| याः पार्श्वे वर्षं वस्यंनुनिर्चान्ति पृष्टीः।   |                    |
| श्रहिंसन्तीरनाम्या निद्रवन्तु बहिर्विलम्        | . 11 24 11         |
| यास्तिरश्चीरुप्षेन्स्यंषुगीर्वेचणांसु ते ।      | ing is propried to |
| षहिंसन्तीरनाम्या निर्देवन्तुः बहि बिंबं म्      |                    |
|                                                 | 11 78 11           |
| षा गुदां अनुसपैन्थ्यान्त्राशि मोहयन्ति च।       |                    |
| अहिंसन्तीरनाम्या निर्देवन्तु बहि विलंम्         | 11 30 11           |
| या मुझ्जो निर्धयनित पर्रंषि विकुजनित च।         |                    |
| बहिंसन्तीरनाम्या निद्वेचन्तु बहिविंबंम्         |                    |
|                                                 | 11 34 11           |
| ये मङ्गानि मद्विन्त यचमासो रोष्णास्तवं।         | STATES SEE STATES  |
| यहमायां सर्वेषां विषं निरंवोषमुहं स्वत्         | 41 36 11           |
| विसुरुपस्यं विद्वधस्यं वातीकारस्यं वाखुजे: ।    | market and         |
| यस्मां यां सर्वेषां विषं निरंबोचमुद्दं स्वत्    | 11 53 11           |
| पादांश्यों ते जानुश्यां श्रोचिंश्यां परि भंतसः। |                    |
| अन्काद्वंयीकृष्यिहाभ्यः श्रीष्यों रोगमनीनशस्    | 11.53 11           |
|                                                 |                    |

सं तें श्रीवर्णः कृपाजानि हदंबस्य च यो विधः। ह्याचादित्य रहिमानिः श्रीवर्णो रोपंत्रवीनशोऽक्षमेदमंशीयमः ॥ २२ ॥ { २३ } [ ४१२ ]

## 11911

व्यविः-- मह्मा ॥ देवता--आदित्यः, अध्यात्मम् ॥ छन्नः-- १-- १ १, १६, १५, १७, १९—२२ त्रिष्डप्, १२, १४, ११, १८ जगती ॥ श्रुस्य वामस्य पान्तितस्य होतुस्तस्य आता मध्यमा श्रुस्त्यश्रनः। तृतीयो आवां वृतष्ठं अस्यात्रांपरयं विश्वति सुष्ठपुंत्रस् सुस युंक्जनित रथमेकंचकुमेको प्रश्नी वहति सुसर्नामा । त्रिनामि चक्रमुजरमनुव यत्रेमा विश्वा सुवनाधि तस्थुः 11 8 11 हुमं रथमधि वे सप्त तुस्थुः सुप्तचकं सप्त वहुन्स्यश्वाः। सुस स्वसारी भूमि सं नवन्तु यत्र गवा निहिता सुस नामा को देवरा प्रयमं जार्यमानमस्थन्वन्तं यदन्तस्या विभिति । भूम्या असुरस्गातमा कर्व स्थित् को विद्वां वसुर्प गाद प्रष्टुमेतत् ॥ ४ ॥ हुइ बंबीतु य हुँमुझ वेदास्य बामस्य निहितं पुदं वेः। शुर्थिः चीरं दुंहते गावों सस्य वृत्तिं वसाना सद्कं पदार्पः पार्कः प्रच्छाम् मनुसाविजानम् देवानामेना निहिता पदानि । वृत्से युष्कयेऽधि सुप्त तन्तृन् वि तिरिनरं कृवय भोत्वा है . 11 & 11 बार्चिकिरवांश्चिकितुपंश्चिदत्रं कुवीन् प्रंच्छामि विद्वनी न विद्वान् । वि बस्तरतम्म पदिमा रजास्यजस्य कुपे किमपि स्विदेकम् माता वितरमृत या बंभाज धीरयमे मनंसा सं हि जुग्मे । सा बीम्रसुर्गमेरसा निर्विद्धा नमस्वन्त इदुपवाकमीयुः 1 6 11 युक्रा मातासीद् धुरि दिषिणाया चतिष्ठद गर्भी वृजुनीव्यन्तः । अमीमेद् वृत्सो अनु गामपश्यद् विश्वकृष्यं त्रिषु योजनेषु

विस्तो मातृस्तीन् पितृन् विश्वदेक ऊर्ध्वस्तंस्यो नेमव ग्लापयन्त । मुन्त्रयंन्ते द्विवो श्रमुष्यं पृष्टे विश्वविद्वो वाचमविश्वविश्वाम् 11 30 11 { 28 } पञ्जारे चुके परिवर्तमाने यस्मिकात्स्थुर्श्ववनानि विश्वा । तस्य नार्जस्तप्यते भूरिमारः सनादेव न व्हिष्ठिते सनाभिः " ११ ॥ पन्चपादं पितरं द्वादशाकृति दिव लाहुः परे अधे पुरिविश्यम्। अथमे भ्रन्य उपरे विचल्यो स्पत्वंके वर्डर आहुरितिन् द्वादंशारं नुहि तज्जराय ववैति चुकं परि चामृतस्य । मा पुत्रा अमे मिथुनासो अर्त्र सप्त श्वानि विश्वतिश्वं तस्थुः ॥ १३॥ सन्मि चक्रमजरं वि व वृत उत्तानायां दश युक्रा वहन्ति। स्यंस्य चन् रजीसैस्यावृतं यहिंमसात्रस्थुर्भवनानि विश्वा श्चियः सतीस्ता हं मे पुंस भाहुः परयद्चुण्वान् न वि चेतदन्धः। कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात स पितु बिपतासत्। १ ५॥ साकुंजानी सुप्तर्थमाहुरेकुजं पडियमा ऋषयो देवुजा इति। तेषां मिष्टानि विदितानि धामुश स्थाने रेजन्ते विकृतानि रूपशः 11 38 11 म्रवः परेण पुर पुनावरेण पुदा वृत्मं विश्वती गौरुरस्थात । सा कृद्रीची कं स्विद्धं परागात् क्व स्वित् सूते नृहि यूथे श्राहिमन् श्रुवः परेंग पितर् यो मस्य वेदावः परेंग पुर पुनावरेगा। कृत्वीयमानुः क हुइ प्र वीचद् देवं मनुः कुतो धिष्ट प्रजातम् ॥ १८॥ ये खर्वाञ्चस्ता उ पराच बाहुर्ये पराञ्चस्ता उ खर्वाच ब्राहुः। इन्द्रंश्चया चक्रथुं: सोम् तानि धुरान युका रजंसी वह नित । १६॥ द्वा सुपूर्यो सुयुक्ता सर्खाया समानं वृत्तं परि वस्वजाते । तयोर्ज्यः पिष्पंतां स्वाह्नस्यनंदनन्त्रन्यो श्रामि चांकशीति

यहिमन् वृत्ते मुध्वद्धः सुपूर्णां निविशन्ते सुवेते चाधि विश्वे । तस्य यदाहुः पिष्पेलं स्वाद्वमे तन्नोन्नेश्वयः पितरं न वेदे ॥ २९॥ यत्रो सुपूर्णां श्रम्रतस्य सुन्नमनिमेषं विद्यशिस्वरंन्ति । युना विश्वेस्य सुवेनस्य गोपाः स मा धीरः पाकुमत्रा विवेश ॥ २२॥ { २५ } [ ५१९ ]

11 80 11

न्द्रविः—मद्याः ॥ देवता—गौः, विराट्, ऋष्यात्मम्, २३ मित्रावरुणौ ॥ व्यन्दः—१,७,१४,१७,१८ जगतीः, २,२६,२७ मुरिक् त्रिष्टुप्ः ३—६,८—१३,१४,१६,१६,२०,२२,२३,२४,२८ त्रिष्टुप्ः, २१ पञ्चपदाऽतिशक्वरीः, २४ चतुष्दा

## पुरस्कृति भुँरिगतिजगती ॥

यद् गायते श्रां गायत्रमाहितं तेषुं गायते मात्र विद्दे ते श्रं मात्रितं पतं ।

यहा जगुक्षगुत्याहितं पदं य इत् तद् विद्दे श्रे श्रे मृत्त्वमानशः ॥ १ ॥

गायत्रेण प्रति मिमीते श्रुकंमुकेंण साम त्रेषुं मेन वाकम् ।

वाकेनं वाकं द्विपदा चतुं पदाचरेण मिमते सुस वाणीः ॥ २ ॥

जगता सिन्धुं दिव्यस्कभायद् रथंतरे सूर्यं पर्यंपरयत् ।

गायत्रस्यं समिधास्तिक्ष श्रोहुस्ततो मृह्हा प्र रिरिचे मिहित्वा ॥ ३ ॥

हर्ष ह्वा सुदुधां धेनुमेतां सुहस्तो गोधुगुत दोहदेनाम् ।

श्रेष्ठं सुवं संविता साविषञ्चोऽभीद्यो धर्मस्तद् षु प्र वाचित् ॥ ४ ॥

हिङ्कुण्वती वसुपरनी वस्ता वत्समिच्छन्ता मनसाभ्यागात् ।

दुहामश्रिम्यां पर्यो श्रुवन्ये सा वर्धतां महते सौमगाय ॥ ५ ॥

गौरंमिमेद्दिम वस्तं मिष्टन्तं मूर्धान् हिङ्कु श्रुणोनमात्वा उ ।

स्वक्वाणः धर्ममुमि वावश्राना मिमाति मुद्धं पर्यते पर्योभिः ॥ ६ ॥

श्रुपं स शिङ्के थेन गौर्मोद्वेता मिमाति मुद्धं प्रवित विवित्ता श्रिता सार्थिनिति हि चकार मस्यीन विव्यक्तवेन्ती प्रति विवित्ता स्वित्र ॥ ४ ॥

मानब्ह्रेये तुरगांतु जीवमेजेद् ध्रुवं मध्य बा पुरस्यांनाम् । जीवो मृतस्य चरति स्वधाभिरमरयी मर्थेना सयोगिः विश्वं दंदायां संजित्तस्यं पृष्ठे युवानं सन्तं पाजितो जनार । देवस्य पश्य काव्यं महित्वाचा मुमार स द्याः समान य हैं चुकार न सो श्रस्य वेंद्र य हैं दुदर्श हिरुगिल तस्माद । स मातुर्योना परिवीतो श्रन्तर्बंहुमुजा निऋतिरा विवेश ॥१०॥ {२६} श्चपरयं गोपामनिपर्धमानुमा च परां च पुथिश्विश्वरंन्तम् । स सधीचीः स विष्चिविसान जा वरीवर्ति अवनेष्वन्तः बौनैं: पिता जीनिता नाभिरत्र बन्धेनों माता प्रथिवी मुहीयम्। इत्तानयाश्चम्बो वोनिंगुन्तरत्रां विता दुंहितुर्गर्भमार्थात् पुच्छामि त्वा पर्मनते प्रश्चिष्याः पृच्छामि वृष्णो अर्थस्य रेतः। पुच्छामि विश्वरय अवनस्य नाभि पुच्छामि वाचः पर्म व्योम ॥१३॥ ह्यं वेदिः परो अन्तः पृथिव्या श्रयं सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतः । मयं युज्ञो विश्वरय सुवनस्य नाभिर्वसायं वाचः पर्मं व्योम ॥ १४ ॥ न वि जानामि यदिवेदमस्मि निण्यः संनद्धो मनसा चरामि । युदा मार्गन् प्रथमुजा ऋतस्यादिद् वाचा श्रंशतुवे मागमस्याः ॥ १५ 🌬 अपुाङ् प्राकेति स्वधयां गृभीतोऽमंत्यों मत्येना सर्योनिः। ता शरवन्ता विष्चीनां वियन्ता न्यांन्यं चिक्युर्ने नि चिक्युरन्यम् सुन्तार्थेगुर्भा सुनेनस्य रेवो विष्योस्तिष्ठन्ति प्रदिशा विश्वर्माणे। ते धीतिभिन्नंनसाते विपश्चितः परिसुवः परि भवन्ति विश्वतः ॥१७॥ माची मुचरे परमे ब्योमन् यस्मिन् देवा अधि विश्वे निषेदुः यस्तक वेद किमृचा कंरिष्यति य इत् तद् विदुस्ते झुमी समासते 11 36 B श्रुवः पुदं मात्रया कुरूपयनतोऽधंचेन चावलुपुर्विश्वमेजत् । बिषाद् महा पुरुक्तं वि तेष्ठे तेने जीवन्ति मुदिश्कासतस्तः

सूयवसाद् भगवती हि भूषा अर्था वृषं भगवन्तः स्याम। श्चाद्धि तृयांमध्नये निश्वदानीं पिवं शुद्धसुंदकमाचरन्ती ॥२०॥ { २७ } गौशिन्समाय सांबुजानि वचुत्येकंपदी द्विपदी सा चर्चुपदी। खुद्यापदी नवपदी बम्बुधी सहस्राचरा अवनस्य पुरुक्तिस्तस्याः समुद्रा अधि वि चरन्ति 11 53 11 कृष्यं नियानं हरयः सुपूर्णा श्रुपा वसाना दिव्सुरपतन्ति । त षावंबुत्रुन्स्सदंनाद्दतस्यादिद् घृतेनं प्रथिवीं ब्यूंदुः ॥ २२ ॥ श्रुपादेति प्रथमा पृद्वतींनां कस्तद् वां मित्रावरुणा चिकेत । गर्भी सारं सरस्या चिदस्या ऋतं पिप्तर्यं नृतं नि पाति 11 38 11 विराड् बाग् विराट् पृथिवी विराड्न्तरिचं विराट् प्रजापतिः। विरायमृत्युः साध्यानांमधिराजो बंभूव तस्यं मतं भव्यं वशे स में मृतं भव्यं वशे कृशोतु 11 88 11 शुकमयं धूममारादेपस्यं विष्वता पुर पुनावरेगा। खचाणुं प्रश्निमपचनत वीरास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् 11 24 1 त्रयः केशिन ऋतुथा वि चंचते संवरसरे वंपत एकं एषाम्। विश्वमुनयो बामिचष्टे शचामिर्धानिरेकस्य दृदशे न रूपम् च्रवारि वाक् परिमिता पदानि तानि विदुर्बाद्याया ये मनीषियाः। गुड़ा त्रीथि निहिता नेर्ज्जयन्ति तुरीयं वाचो मंनुष्यां वदन्ति इन्द्रं मित्रं वरुंगम् प्रिमाहुरथी दिव्यः स सुपूर्णी गरुरमान् । एकं सद् विपा बहुधा वदन्त्यमि यमं मांतरिश्वानमाहः ॥ २८ ॥ { २८ } [ पार ]

।। इति नवमं काग्रहम् समाप्तम्।।

# अथ दशमं काराहम्

## ---

## 11 8 11

अद्यक्तिः—प्रत्याङ्गिरसः ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छुन्दः—१ महाग्रहतीः,
२ विराण्नाम गायत्रीः, ३—८, १०, ११, १४, २१, २४—२७, ३०,
३१ अनुष्टुप्, ९ पथ्यापङ्क्तिः, १२ पङ्क्तिः, १३ उरोवृहती,
१५ चतुष्पदा विराड् जगतीः, १६, १८ त्रिष्टुप्, १७, २४
प्रस्तारपङ्किः, १९ चतुष्पदा जगतीः, २० विराट् प्रस्तारपङ्किः;
२२ द्विपदाऽऽच्युंष्यिक् ( एकावसाना ); २३ त्रिपदा मारिक्
विषमा गायत्रीः, २८ त्रिपदा गायत्रीः, २९ मध्ये
स्योतिष्मती जगतीः ३२ द्वयनुष्टुक्तभी
पक्चपदातिजगती ॥

| च्यां कुल्पयनित बहुती बुधूमिव विश्वरूपां हस्तेकृतां चिकित्स                                 | al: 1 |   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|-----|
| -साराद्रवप नुदाम एनाम्                                                                      |       | 9 | 11  |
| -शार्षंणवतीं मुस्वतीं कृष्मिनीं कृत्याकृता संभूता विश्वरूपा।                                |       |   |     |
| साराहरवप नुदाम एनाम्                                                                        | U     | 2 | 11  |
| शूद्धकेता राजकता स्त्रीकृता ब्रह्माभिः कृता।<br>जाया पत्यां नुत्तेवं कृतीर् बन्ध्शृंडस्रुतु |       |   | 1   |
| श्चनयाहमाष्ट्रया सर्वाः कृत्या श्चंदूदुवम् ।                                                | 11    | 3 | H   |
| यां चेत्रं चक्रुयां गोषु यां वां ते पुरुषेषु                                                | 11    | 8 | 11  |
| श्रुवमस्ववृक्कते शुपर्थः शपयीयते ।                                                          |       |   |     |
| मुखक् प्रतिप्रहिणमी यथा कुःयाकृतं इनेत्                                                     | n     | 4 | 11: |

| मतीचीन जाङ्गिरसोऽध्यची नः पुरोहितः।                                       |
|---------------------------------------------------------------------------|
| प्रतीचीः कृत्वा श्राकृत्यामून् कृत्याकृतीःजहि                             |
| यस्त्वोवाच् परेहीति प्रतिकृत्वसुराय्यम् ।                                 |
| तं कृत्येऽभिनिर्वर्तस्व मास्मानिष्छो श्रनुगासः ॥ ७॥                       |
| यस्ते पर्रुषि संदुधी रथस्येव ऋशुर्धिया ।                                  |
| तं गंदब् तत्र तेऽयंनुमज्ञातस्तेऽयं जनः ॥ ८ ॥                              |
| ये स्वां कृश्वाबेंभिरे विद्वला श्रीभचारियाः।                              |
| -श्रुभ्वी दे क्रेस्यादूषणं प्रतिवृक्षमं पुनःसरं तेनं स्वा स्नपवामित ॥ ६ ॥ |
| यद् दुभैगां प्रस्निपितां मृतवरसासुपेथिम ।                                 |
| अपैतु सर्वे सत् पापं द्रविश् मोपं तिष्ठतु ॥ १०॥ (१)                       |
| यत् ते पितुभ्यो दर्दतो युज्ञे वा नामं जगृहुः ।                            |
| -संदेश्याःत् सर्वस्मात् पापादिमा मुख्यन्तु त्वौषधीः ॥ ५१ ॥                |
| देवेनुसात् पिन्यांबामग्राहात् संदेश्यादिभानिष्कृतात् ।                    |
| -मुखन्तुं त्वा वीरुषों वीयेण ब्रह्मण ऋतिमः पर्यस ऋषीयाम् ॥ १२ ॥           |
| यथा वार्तश्रद्यावयेति भूम्या रेखम्नतरिचाचाश्रम् ।                         |
| प्वा मत् सर्वे दुर्भूतं बहानुत्तमपायति ॥ १३ ॥                             |
| अर्प क्रामु नार्नद्वी विनद्धा गर्टभीवे ।                                  |
| कृर्वन् नंत्रस्वेतो नुत्ता ब्रह्मांचा वीर्यावेता ॥ १४ ॥                   |
| श्रुयं पन्थाः कृष्य इति त्वा नयामोऽभिमहिंतां प्रति त्वा प्र हिंग्सः ।     |
| तेनाभि याहि मन्जस्यनंस्वतीव वाहिनी विश्वरूपा कुरूदिनी ॥ १५ ॥              |
| परांक् ते ज्योतिरपंथं ते श्रवांगुन्यत्रास्मदीना कुणुष्य ।                 |
| परेंगेहि नवृति नाज्या वे अति दुर्गाः स्रोध्या मा                          |
| चिषाष्ट्राः परेंदि ॥ १६॥                                                  |
| वार्तहव वृचान् नि स्थीहि पाद्य मा नामश्रं प्रस्वसु विद्वय एवाम्।          |
|                                                                           |
| कर्तृन् निवृत्येतः कृत्येऽप्रजासवायं बोधयः विकास                          |

| The state of the s |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| यां तें बहिषि यां समग्राने चेत्रे कृत्यां वलुगं वा निच्छनुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | A Contract  |
| श्रुमी बा स्वा गाहैपस्येडिभ चेकः पाकु सन्ते धीरतरा अनागर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | नेस् ॥१८॥   |
| ष्ठपाइत्मनुबुद्धं निस्नातं वैरं स्यार्थन्वविदाम् कर्त्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PERIORY     |
| तदेंतु यत प्रामृतं तत्राष्ट्र वि वर्ततां हन्तुं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la term     |
| कृत्याकृतेः प्रजाम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H 99 W      |
| स्वायुसा ग्रसर्थः सन्ति नो गृहे विद्या ते कृत्ये यतिथा पर्का                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | षे ।        |
| डितेष्ट्रेव परेड्डीतोऽज्ञाते किमिहेष्छ्रसि । २०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 { 2 }     |
| मीवास्तें कृरये पादौ चापिं करस्यां मि निर्देव।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| हुन्द्राप्ती श्रुस्मान् रंचतां यो प्रजानां प्रजापंती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 53 11    |
| सोमो राजाधिपा संदिता च भतस्यं नः पतंयो सहयन्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 55 11    |
| मुवागुवावस्यता पाप्कृते कृत्याकृते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| बुष्कृते विद्युतं देवहेतिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | म २३ म      |
| बच्चेयथं द्विपडी चतुंब्पदी क्रत्यकृता संश्वेता विश्वरूपा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |
| सेतो इष्टापदी भूत्वा पुनः परेंडि दु॰ छुने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U 58 D      |
| बुम्यर्काक्रा स्वरंकृता सबै भरंन्ती दुरितं परेहि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| जानीहि कृत्ये कुतारं दुष्टितेवं पितरं स्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 24 11    |
| परेंडि कृत्ये मा तिष्ठो विद्धस्येव पूर्व नंय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             |
| मृगः स स्गुयुरस्वं न स्वा निकर्तमहीत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A 54 II     |
| कुत इंन्ति पूर्वासिनं प्रस्यादायापर इच्चा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| कृत प्रवेश्य निम्नतो नि हुन्त्यपर्ः प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ॥ २७ ॥      |
| प्तादि शृणु मे वचोऽथेहि यत एयथ ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in property |
| यसवा चुकार् तं प्रति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 35 11    |
| भुनागोहत्या वै भीमा कृत्ये मा नो गामहवं पुरुष वधी: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| बन्युत्रासि निहिता तत्रस्त्रोत्थापयामसि पूर्णाञ्चर्यायसी भव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 29 11    |
| बद्धिस्य तमुसावृता जासेनाभिहिताइव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| सबाः संज्ञु प्येत कृत्याः पुनः कुन्ने प्र हिण्मसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | N 5 - 10    |

कृत्याकृती वल्गिनीऽभिनिष्कारियाः प्रजाम् ।
मृत्यीहि कृत्ये मोष्डिष्ठघोऽमृत् कृत्याकृती जहि ॥ ३१॥
यथा स्यी मुष्यते तमंसरपि रात्रि जहात्युषसंध केत्न् ।
यवाहं सर्वे दुर्भृतं कन्नै कृत्याकृतां कृतं हृस्वीव रजी
दुर्श्ति जहामि ॥ ३२॥ {३} [ १।३ ]

11711

न्द्रिपिः—नारायणः ॥ देवता—पुरुषः, ब्रह्मप्रकाशनम् (३१, ३२ सा**चार्** ब्रह्मप्रकाशिन्यौ)॥ छन्दः—१—४, ७,८ त्रिष्टुप्, ५,९,१०, १२—२७,२९—३३ अनुष्टुप्, ६,१९ जगती; २८ मुरिग्बहती॥

केन पार्खी षार्सेते प्रवस्य केन मांसं संभूतं केन गुरकी। केनाङ्गुलीः पेशनीः केन खानि केना इक्लुक्की मध्यतः कः प्रतिष्ठाम् कस्मान्तु गुरुफावधरावकृयवश्वष्ठीवन्तावुत्तरौ पूरुषस्य । जङ्घे निर्द्रात्य न्यद्धुः क्वं स्विजानुनोः सुन्धी क उ तिचिकत H & H चतुष्टयं युज्यते संहितान्तं जानुम्याम्ध्वं शिथिरं कर्बन्धम् । श्रोगी यहरू क ह त जजान याम्यां कुसिन्धं सुदंढं बभूवं कति देवाः कंतमे त बासन् य षरी प्रीवाश्चिन्युः प्रवस्य । कित स्तनी व्यद्ध कः कफोडी कित स्कुन्धान् कित पृष्टीरेचिन्वन् को श्रम्य बाहु सममरद् वीर्थं करवादिति । श्रंसी को श्रह्य तद् देव: कुर्सिन्धे श्रध्या दथी 11 4 11 कः सप्त खानि वि तंतद शीर्षिय कर्णाविमी नासिके चचंगी मुखम्।

येषाँ पुरुत्रा विजयस्य मुद्यानि चतुंद्यादो द्विपदो यन्ति यामम् ॥ ६ ॥

| ह-बोहिं जिह्नामदंघात् पुरुचीमघां मुशीमधि शिक्षाय व                                                                                        | राचंस् ।     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| स आ वरीवर्ति भुवनेष्वन्तर्गो वसानः क उ तिर्विकत                                                                                           | 11 0 11      |
| मुस्तिकमस्य यत्मो जुलादं क्काटिकां प्रथमो यः कृपा                                                                                         |              |
| चिरवा चिरयं हन्वोः पुरुषस्य दिवं दरोह कत्मः स देव                                                                                         | 1: 11011     |
| ष्रियापियाणि बहुका स्वप्नं संवाधत्नद्रयः।                                                                                                 | which is the |
| श्चानुन्दानुमो नन्दांश्च कस्माद् वहति पूर्वयः                                                                                             | 11911        |
| कार्तिरवर्तिनिक्रीतः कुना च पुरुषेडमंतिः ।                                                                                                | CHEST AND    |
| राद्धिः समृद्धिरवृद्धिर्मेतिरुदित्यः कृतः                                                                                                 | 3011 [8]     |
| को मस्मितापो न्यद्धाद् विषृत्रतः पुरुत्रतः सिन्धुस्य                                                                                      | ांय जाताः ।  |
| तीवा श्रहणा लोहिनीस्तामधूमा ऊध्वा धवांचीः                                                                                                 |              |
| पुर्व तिरश्चीः                                                                                                                            | 11 99 117    |
| को श्रीसन् रूपमंद्धात् को मुह्मानं च नामं च।                                                                                              | are Chi      |
| गातुं की बस्मिन् कः केंद्रं कश्चरित्राणि पूर्व                                                                                            | 11 35 11     |
| को श्रीस्मन् प्राणमेवयुत् को श्रीपानं ब्यानस्री।                                                                                          |              |
| समानमस्मिन् को देवोऽधि शिश्राय पूर्व                                                                                                      | 11 48 110    |
| को श्राहिम्पार्य को ह्या है को स्वाह को स्वाहिम्पार्य को ह्या है स्वाहिम्पार्य को ह्या है स्वाहिम्पार्य को ह्या है स्वाहिम्पार्य को हमारे | decy by y    |
| को श्रहिमन्ध्यायं कोडनुतं कृतो मृत्युः कुनोडमृतंम्                                                                                        | 11 38 15     |
| को बस्मै वामः पर्यद्धात् को श्रस्यायुरकल्पयत् ।<br>बजं को बस्मै प्रायंब्छ्त् को अस्याकल्पयञ्ज्वस्                                         |              |
| केनापो भन्वतनुत् केनाहरकरोद् हुचे।                                                                                                        | 11 82 11.    |
| हुपसं केनान्वैन्द्ध केने सायंभुवं दंदे                                                                                                    | N ac W       |
| को बरिमन रेतो न्यद्धात् तन्तुरा तायतामिति ।                                                                                               | 11 3 E IF    |
| मेथां को बस्मिन्नध्यौहत् की बार्य की नृती दधी                                                                                             | 11 99 11     |
| केनेमां भूमिमीयोति केन पर्यमवद् दिवस्।                                                                                                    | 11 30 11     |
| केनामि मुद्धा पर्वतात् केन कर्नाणि पूर्वतः                                                                                                | 11 96 10     |

| केन पुर्तन्यमन्वेति केन सोम विचच्यम्।               | a proping tolick |
|-----------------------------------------------------|------------------|
| केन यज्ञं चे श्रुद्धां च केनास्मिन् निहितं मनः      | 11,19 11         |
| केन श्रोत्रियमाप्नोति केनेमं परमेष्टिनम् ।          | was intended     |
| केनेसम स पूरुपः केन संवरमर मंम                      | 11.50 H { }.     |
| ब्रह्म श्रोत्रियमाप्नोति ब्रह्मेमं परमेष्टिनम् ।    |                  |
| ब्रह्मेनमधि पुरुषो ब्रह्म संवरसर ममे                | 11 53.11.        |
| केन देवाँ भनु चियति केन दैवजनीविशः।                 | 100,00,000       |
| केनेदमन्यक्षत्रं केन सत् चत्रमुख्यते                | ॥ २२ ॥           |
| ब्रह्म देवा अर्बु चियति ब्रह्म देवजनीविश:।          |                  |
| ब्रह्मेर्मन्यक्ष केत्र ब्रह्म सत् चत्रमुंच्यते      | ॥ ४३ ॥           |
| केनेयं भामिविद्विता कन चैंश्तरा हिता।               | rich for Labor   |
| केनेद्रमध्य तियंक चान्तरिचं व्यची हितम्             | # 58 II.         |
| ब्रमणा समिविहिता ब्रह्म चारुत्तरा हिता।             | DR B TOUR DE     |
| ब्रह्मेद्रमध्वै तिर्थक चान्तरिंचं व्यचा हितम्       | 11 52 11         |
| मर्थानमस्य संसीव्यायवी हृदय च यत्।                  |                  |
| महिन्द्रका दर्शन शैर्यत प्रवेमानाडाध वाष्तः         | N 56 H           |
| वट ता श्रथवंगाः शिरी देवकाशः समुन्जितः।             | 10,247 198 1 199 |
| क्रिकेट कि कि अपने असमया भगः                        | H 50 A           |
| क्रावीं न सहाइस्तिवङ् न सृष्टाइः सवा विद्या उ       | हब् आ बन्दार।    |
| परं यो ब्रह्मणा वद यस्याः पुष्प पुण्य               | भ २८ ॥           |
| को है तो ब्रह्मणो वेदास्तेनावृता पुरम्।             |                  |
| तस्ये ब्रह्म च ब्राह्माश्च चत्रः प्रामा प्रजा दर्दः | ॥ २९ ॥           |
| न दे तं चच्चर्नहाति न प्राचा जरसः पुरा ।            | PAR PARTY        |
| परं यो ब्रह्मणी वेद यस्याः पुरुष मुख्यत             | II SO No         |
| प्रमानका नवद्वारा देवानां प्रयाश्या।                | nell fire on the |
| तस्यां हिर्यवयः कोशः स्वर्गी ज्योतिषावृतः           | 1 50 11.         |
|                                                     |                  |

तस्मिन् हिर्ण्यये कोशे व्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । तस्मिन् यद् यचमारम्बन्त् तद् वै बह्मविदी विदुः मुञ्जाजमानां हरियाँ यशसा संपरीवृतास् । पुरं हिर्ण्ययीं ब्रह्मा विवेशापराजितास् 11 33 1 { 4 } [ 315 ] 11 3 11 न्त्रद्धिः-- मथर्वा ॥ देवता--वरणमाणिः, वनस्पतिः ॥ झन्दः-- १, ४, ४, .७, ६, १०, १२ अतुब्दुप्, २, ३, ६ अरिक् त्रिब्दुप्, =, १३, १४ पथ्यापर्ह्यातः, ११, १६ मुरिगनुष्टुण्, १४, १४--२५ पट्पदा जगती ॥ श्चयं में बर्षो मृथिः संपत्न चय्णो वृषां। तेना रंभस्व त्वं शत्रून् प्र सृशीहि दुरस्यतः प्रेया न्छ्योहि प्र मृया रमस्व मृथिस्ते अस्तु पुरएता पुरस्तात्। अवारयन्त वर्षोनं देवा अभ्याचारमसुराणां श्वःश्वः श्चयं मृणिवैरुणो विश्वभेषतः सहस्राची हरिती हिरुण्ययः। 11 5 11 स ते शत्रूनधरान् पादयाति पूर्वस्तान् दं म्बुहि ये स्वां द्विषन्ति ॥ ३ ॥ श्चवं ते कृत्यां विततां पौरुषेयाद्वयं भूषात् । श्चर्य स्वा सर्वस्मात् पापाद् वर्षो वारायिष्यते 11 8 11 व्दर्यो वारयाता श्रयं देवो वनुस्पतिः। यचमो यो श्राहिमकाविष्टुस्तमु हेवा श्रवीवरन् 11 4 11 स्वप्नै सुप्तवा बद्धि पश्यांसि पापं मृगः सृति बद्धि भावाद् श्रष्टाम् । प्रिचुवाच्छ्कुनंः पापवादाद्यं मणिवरणो वारियस्यते मरात्यास्या निर्द्या मिन्नारादयो म्यात् । मृत्योरोजींयसो वधाद् वर्णो वारियश्यते यनमें माता यनमें पिता आतरो यह में स्वा यदेनश्रकमा व्यम् । नतीं नो वारायिष्यतेऽयं देवो वनस्पतिः

वर्षोन प्रव्यथिता आतृत्वा मे सबन्धवः। श्रस्त रजो अप्यंगुस्ते यंन्त्वधमं तमः **अरि<u>ष</u>्टोऽहमरिष्टगुरायुंद्मान्त्सवैपुरुषः** । तं मायं वरियो मियाः परि पातु विशोदिशः अयं में वरण डरंसि राजा देवो वनस्पति: । स मे शत्रून् वि बांधतामिन्द्रो दस्यूनिवासुरान् इमं बिमर्मि वरणमायुष्मान्छतशारदः। स में राष्ट्रं चे चुत्रं चे पुश्रुनोजंश्च में द्रधत् यथा वातो वनस्पतीत् वृचान् अनक्षयोजसा । प्वा सपरनान् मे अङ्ग्वि प्वान्जाता उतापरान् वरगस्वाभि रंचतु यथा वात्रशामिश्चं वृचान् प्सातो वन्स्पतीन् । एवा सपरनान् मे प्साहि पूर्वाञ्जाता छुतापरान् वरग्रस्वाभि रंचत् यथा वातेन प्रचीया वृत्ताः शेरे न्यंपिताः । एवा सुपरनांस्त्वं मम प्र चियािहि न्यंपेय पूर्वांन्जाताँ दतापरान् वर्षस्वाभि रंचत तांस्थं प्र विद्वनिद्ध वरण पुरा द्विष्टात् पुरायुषः । य एनं पृश्चषु दिप्सनित ये चास्य राष्ट्रदिप्सर्वः यथा सूर्यी अतिमाति यथासिमन् तेज आहितम्। प्वा में वर्णो मणि: कीर्ति भूति नि यच्छत तेजसा मा समुचतु यश्चा समनकतु मा यथा सर्वश्रम्द्रमस्यादित्ये च नृचच्चि । प्वा में वर्षो माणिः कीति भूति नि येच्छतु तेजेसा मा समुचतु यशसा समनक्तु मा

यथा यश्रः पृथिव्यां यथास्मिन्जातवेदिति । पुवा में वर्गो मुणिः कीर्ति भूति नि यंच्छतु तेजंसा मा 11 99 11 समुचतु यशमा समनकतु मा यथा यश्रः कुन्यायां यथास्मिन्तसंस्रेते रथे । प्वा में वर्गो मुणिः कीर्ति भूति नि यंच्छतु तेजंसा सा 11 3 } 11 05 11 समुचतु यशंसा समनक्तु मा यथा यशः सोमपीथे संधुपर्के यथा यशः। प्वा में वर्षो मुणिः कीर्ति भूति नि यंच्छतु तेजसा मा समुद्रतु यशमा समनक्तु मा 11 58 11 यथा यशोंऽग्निहोन्ने वंषट्कारे यथा यशः। एवा में वर्षो मणिः कीर्ति भृति नि यं ब्रुतु तेजेसा मा समुचत यशसा समनक्तु मा 11 55 11 यथा यशो यजमाने यथास्मिन् यज्ञ आहितम्। प्वा में वर्षो मुणिः कृति भू ि नि यंच्छतु तेजसा मा समुचतु यशसा समनक्रु मा 11 58 11 यथा यशः प्रजापंता यथास्मिन् परमेष्टिनि । थ्वा में वर्षो मणिः कीर्ति भूति नि यंच्छतु तेजसा मा समुचतु यशंसा समनक्रु मा यथा देवेष्वमृतं यथैषु सत्यमाहितम् । प्या में वर्षो मुणि: कुर्ति भूति नि यंच्छतु तेजसा मा समुंचतु यशंसा समनक्रु मा 11 24 11 { 9 } [ 213 ]

## 11811

ऋषिः—गरुत्मान् ॥ देवता—सर्पविवापाकरणम् ॥ छन्दः—१ पथ्यापस्किः; द त्रिपदा यवमध्या गायत्री; १, ४ पथ्याद्वदती; ५—७, ९—११, १८—१५, १७—२०, २२, २४, २५ अनुष्टुप्, ८ दिख्यामा

परा त्रिष्ड्यः, १२ मुरिग्गायत्रीः, १६ त्रिपदा प्रतिष्ठा गायत्रीः, २१ ककुम्मत्यनुष्ड्यः, २३ त्रिष्ड्यः, २६ षट्पदा ब्रहतीगर्भा ककुम्मती मुरिक् त्रिष्ड्यः ॥

| इन्द्रस्य प्रथमो रथी देवानामपरो रथी वर्षणस्य तृतीय इत्।                                         |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| अहीनामपुमा रथः स्थाखमार्दयार्षत्                                                                | 11 9 11         |
| दुर्भः शोचिस्तुरूर्णकुमश्रस्य वारः प्रकृषस्य वारः।                                              | CHARLES THE     |
| रयंस्य बन्धुरम्                                                                                 | 11 2 11         |
| अर्व श्वेत पुदा जीहि पूर्वेणु चापरेग च।                                                         | all 15%         |
| खुदुप्लुतमिव दार्वहीनामरुसं विषं वारुप्रम्                                                      | 11 3 11         |
| श्चरंबुषो निमज्योनमज्य पुनरत्नवीत् ।                                                            |                 |
| खुद्द्वुतमिव दार्वहींनामरुसं विषं वाह्यम्                                                       | 11 8 11         |
| पुद्रो हन्ति कसर्यातं पुद्रः श्वित्रमुतासितम् ।                                                 | No. of the last |
| पुँद्धो रथुव्याः शिरुः सं विभेद प्रदाक्वाः                                                      | 440             |
| पैद्ध भेहि प्रथमोऽतुं स्वा <u>व</u> यमेमंसि ।                                                   | b A S           |
| महीन् व्यस्यतात् पृथो येनं स्मा वयसेमसि                                                         | 11 5 11         |
| इदं पैद्वी मजायतेदमस्य पुरायणम् ।                                                               | Tribo.          |
| इमान्यवैतः पुदाहिष्टन्यो वाजिनीवतः                                                              | 11 0 11         |
| संयंत न वि ष्पर्द व्याचं न सं यमत्।                                                             |                 |
| श्चिरिमन् चेत्रे द्वावही स्त्री च प्रमाश्च तावुभावर्सा                                          | 0 4 9           |
| अरुसासं इहाह्यो ये मन्ति ये चं दूरके ।                                                          | 11 6 11         |
| खनेनं हिम्म वृश्चिक्मिहं व्यडेनागंतम्                                                           | 11 & 8          |
| श्रुष्ठाश्वस्येदं भेषुजमुभयोः स्वजस्यं च ।                                                      | 11 4 4          |
|                                                                                                 |                 |
| बुन्द्रो मेडिसम्बायन्त्रमहि पृद्धो श्रंरन्थयत् ॥ १०॥<br>पुद्धस्य मनमहे वयं स्थिरस्य स्थिरधाननः। | 1 40 }          |
| 1001   01   010000000000000000000000000                                                         |                 |
| हुमे पुत्रा प्रदाकवः प्रदीध्यत बासते                                                            | n ss m          |

|                                                           | The second second |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|
| नुष्टासेवो नुष्टविषा हुता इन्हें य विश्वियां।             |                   |
| जुघानेन्द्रों जिल्लामा व्यम्                              | 11 35 11          |
| हुतास्तिरंश्चिराजयो निर्पिष्टासः पृद्गिकवः ।              |                   |
| दिवें करिकतं श्रित्रं दुर्भे व्वसितं जीह                  | 11 35 11          |
| कैरातिका कुमारिका सका खनित भेषुजम्।                       |                   |
| हिर्ण्ययीभिरश्रिभिगिरीयासुपु सार्चुपु                     | 11 38 11          |
| षायमंग्न् युवां भिषक् पृश्चिद्धापराजितः ।                 |                   |
| स वै स्वजस्य जम्मन उभयोर्वृश्चिकस्य च                     | 11 94 10          |
| इन्द्रो मेऽहिंमरन्धयन्मित्रश्च वर्रुगश्च ।                | in the law        |
| बुातापुर्जुन्यो भा                                        | 11 3 € 10         |
| इन्द्रो मेऽहिंमरन्धयत् पृदाकुं च पृदाक्वम् ।              |                   |
| स्वृजं तिराश्चिराजि कसुणीं वं दशीनिसम्                    | 11 90 11          |
| इन्हों जघान प्रथमं जिन्तारमहे तर्व ।                      | a constant        |
| तेषां सुतृ व्यमाणानां कः स्वित् तेषां मसद् रसंः           | 11. 96 11         |
| सं हि श्रीर्वाण्ययमं पौन्जिष्ठह्रंव कवैरम्।               | 1                 |
| सिन्धोर्मध्यं परेत्य व्यनिज्महोर्विषम्                    | 11. 99:14         |
| अहींनां सर्वेषां विषं परा वहन्तु सिन्धंवः ।               |                   |
|                                                           | 11 { 9.9 }        |
| न्धोषंभीनामुद्दं वृंग् उर्वरीरिव साधुया ।                 | Comment.          |
|                                                           | 11 29 11          |
| यद्भी सूर्य विषं पृथिक्यामोषंधीषु यत् ।                   | THE RESIDENCE     |
| कान्द्राविषं कुनक्रकं निरेक्षेत्रं ते विषम्               | ॥ २२.॥            |
| ये प्रमिना भौषधिना अहीनां ये प्रप्तुना विद्युतं प्रावसूत् | [:-]:             |
| येषां जातानि बहुधा महानित तेश्यः सुपेश्यो नर्मसा विश्वे   |                   |
| तौदी नामासि कुन्या घृताची नामु वा श्रसि ।                 |                   |
|                                                           | 11. 8.8.11        |
|                                                           |                   |

श्रङ्गात् प्र प्यावय हृद्यं परि वर्जय । श्रधा विषस्य यत् तेजोऽवाचीनं तदेतु ते श्रारे श्रमूद् विषमरीद् विष विषमप्रागपि । श्रामिविषमहेनिरधात् सोमो निरंगयीत् । द्यंष्टारमन्वंगाद् विषमहिरस्त

॥ २५ ।

11 28 11 { 92 } [ 212 ]

#### 11411

न्द्रविः—१—२४ सिन्धुद्रीपः; २५—३६ कौशिकः; ३७—४१ मद्योः ३२—५० विद्दन्यः ॥ देवता—१—२४ आपः; २५—४१ मन्त्रोक्ताः; ३२—५० प्रजापतिः ॥ छन्दः—१—५ त्रिपदा पुरोभिकृतिः क्रकुम्मतीगर्भा पङ्किः; ६ चतुष्पदा जगतीगर्भा जगतीः, ७—१४ पञ्चपदा विपरीतपादलक्षमा बृहती (११, १४ प्रथ्या पङ्किः); ३५—२१ दशपदा त्रैष्टुब्गमांऽतिभृतिः (१९, २० कृतिः); २२, २३, ४२, ४३, ४५— ४७ अनुष्टुष्; २४ त्रिपदा विराह् गायत्रीः; २५—३५ षट्पदा यथाचरं शक्यात-शक्वरीः, ३६ पञ्चपदाऽतिशक्वरातिजागतगर्भाऽष्टिः; ३७ विराद् पुरस्ताद्बृहतीः, ३८ पुरल्प्याकः, ३९, ४१ आधीगायत्रीः, ४० विराह् विषमा गायत्रीः, ४४ त्रिपदा गायत्रीगर्भाऽतुष्टुष्; [४८, ४९,] ५० त्रिष्टुष् ॥

द्दृन्द्वस्योज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बज्रं स्थेन्द्रस्य वीर्थ ं स्थेन्द्रस्य नुम्यां स्थं। जिंद्यावे योगाय ब्रह्मयोगेवी युनिष्म ॥ १ ॥ इन्द्रस्योज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बज्रं स्थेन्द्रस्य वीर्थं ः स्थेन्द्रस्य नुम्यां स्थं। जिंद्यावे योगाय चत्रयोगेवी युनिष्म

| इन्द्रस्योज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य बीवै        |               |
|-----------------------------------------------------------------------|---------------|
| स्थेन्द्रस्य नुम्यां स्थं।                                            | £1 32.00      |
| जिब्बा वे योगायेन्द्रयोगेवों युनिस                                    | II B ID       |
| इन्द्रस्योजं स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वीर्थ र्रे |               |
| स्थेन्द्रस्य नुर्गा स्थं।                                             | Sound:        |
| जिष्यावे योगाय सोमयोगेवी युनिवम                                       | 11 8 13       |
| इन्द्रस्योज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य बीधी        |               |
| स्थेन्द्रस्य नुम्मां स्थे।                                            |               |
| जिष्यावे योगायाष्सुयोगैवी युनिकम                                      | 11 4 10       |
| इन्द्रस्यौज स्थेन्द्रस्य सह स्थेन्द्रस्य बलं स्थेन्द्रस्य वृथिन       | - 3           |
| स्थेन्द्रस्य नुस्या स्थे ।                                            | - 1 (A)       |
| जिल्लावे योगांय विश्वानि मा मूतान्युपं तिष्ठन्तु युक्ता मे            |               |
| भाप स्य                                                               | 11 € 10       |
| श्रुप्रोम्बाग स्थ ।                                                   |               |
| श्रमापो देवीर्वची श्रस्मासु धत्त ।                                    |               |
| प्रजापतेर्वो धारनास्म लोकायं सादये                                    | 11 0 11       |
| इन्द्रस्य भाग स्थ ।                                                   |               |
| श्रुपां शुक्रमापो देवीवैचौ श्रुस्मासु धत्त ।                          |               |
| प्रजापतिवा भारतास्म लोकायं सादवे                                      | 11 6 12       |
| सोमस्य भाग स्थ ।                                                      |               |
| श्रुपां शुक्रमापो देवीर्वची श्रुस्मासु भत्त ।                         | SAESS .       |
| प्रजापतेर्वो बास्नास्म बोकार्य सादये                                  | 11 9 11       |
| वर्षयस्य भाग स्थ ।                                                    | F DEDI        |
| भूपां शुक्रमापो देवीर्वची बुस्मार्स घत्त ।                            |               |
| मुजापतेर्वो धारनास्मे लोकार्य सादये ॥ १०॥                             | { 92 }        |
|                                                                       | NEW PROPERTY. |

| सिजावर्रणयोर्मांग स्थं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ख्रुपां शुक्रमापो देवीर्वचीं श्रुस्मासुं धत्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रजापतेर्वो धाम्नास्म जोकायं सादये ॥ ११ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| खुमर्ख माग रथं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुपां शुक्रमापो देवीर्वचीं श्रुस्मासुं धत्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| युजापतेर्वो धारनास्मै लुक्कियं सादये ॥ १२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्षितृयां भाग स्थं । अन्य विकास अञ्चलका अञ्चलका विकास विकास विकास विकास                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| च्यापा शुक्रमापा देवीर्वची श्रह्मासुं धत्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मुजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकार्य सादये ॥ १३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| हेवस्यं सवितुर्भाग स्थं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रुपां शुक्रमापो देवीर्वची श्रुस्मार्स धत्त ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्रुजापतेवी भारनास्म लोकार्य सादये ॥ १४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यो व त्रापोडपां भागोडंप्स्वरं नतर्थेजुब्यो देवयत्रनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इदं तमति सजामि तं माभ्यवंनिचि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तेन तम्भ्यति स्जामो यो स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तं विषेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| यो व ब्रापोऽपामू मिर्प्स्व न्तर्येजुब्यो देवयर्जनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| हुदं तमति सजामि तं माभ्यवनिषि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तेन तमस्यतिस्वामो योष्टमान् द्वेष्टि यं वृषं द्विष्मः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तं विषेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया मेन्या ॥ १६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A SAC OF THE PROPERTY OF THE P |
| यो व मापोडपा वस्तो इस्वर्न्त्वर्थेजुन्यो देवयर्जनः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ह्दं तमति सृजामि तं माभ्यवनिधि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तेन तमुम्यतिसृजामो योश्स्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| वं विभेयं तं स्तृषीयानेन अद्यायानेन कर्मयानयां मेन्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

यो व श्रापोडपां वृष्मोडेप्स्वडेन्तर्यंज्यां देवयजंनः । हुदं तमति सृजामि तं माभ्यवनिचि । तेन तमुभ्यतिसूजामी योर्डस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्म: । तं विषयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानयां मेन्या यो व श्रापोऽपां हिरण्यगुर्भोंड्रेप्स्व नतर्यंजुब्यों देव्यर्जनः । इदं तमति सुजामि तं माभ्यवानीचि । तुन तम्भ्यातिमुजामो यो इस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः। तं विषेयं तं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानया सन्या यो व त्रापोऽपामइमा पृक्षिद्धियो पह्तर्वन्तयीजुब्यो देव्यर्जनः। हुदं तमति सुजामि तं माभ्यवंनिचि । तेन तम्भवतिमृजामो यो इस्मान् द्वेष्टि यं वृषं द्विष्मः। तं वेधंयु तं स्तृषीयानेन ब्रह्मंखानेन कर्मयानयां मेन्या ॥ २० ॥ {१४} ये व बापोडपामुप्रयोडप्स्वर् न्तर्यंजुष्यां देव्यजनाः । इदं तानति मृजामि तान् माभ्यवनिचि । तैस्तम्भयतिसृजामो योर्डस्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः। तं वेधेयं स्तृषीयानेन ब्रह्मणानेन कर्मणानयां मेन्या 11 53 11 यद्वांचीनं त्रहाय्यादनृतं कि चोदिम । आयों मा तस्मात् सर्वस्माद् दुरितात् पान्स्वंहंसः 11 55 11 समुदं वः प्र हिंगोमि स्वां योनिमपीतन । अरिष्टाः सर्वहायस्रो मा च नः कि चनाममत् 11 38 11 श्रातिमा आपो अप रिप्रमस्मत् । प्रास्मदेनों दुरितं सुप्रतीकाः प्र दुः वदन्यं प्र मर्लं वहन्तु विष्णुाः क्रमोडिस सपत्नुद्दा पृथिवीसंशित्वोडिमितंनाः। पृथिवीमनु वि कमें इहं पृथि व्यास्तं निर्मेजामी यो इस्मान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः। स मा जीवीद तं माणो जहातु !!

विष्णाः क्रमीडिस संपरन्हान्तारिचसंशितो नायुर्तेजाः। श्रुन्तरिंचुमनु वि कमें अहमन्तरिंचात् तं निर्मेजामो यो इसान् देषि यं वयं द्विष्मः । स मा जीवीत् तं प्रायो जहातु विष्णाः क्रमोंऽसि सपरनृहा धौसंशितः सूर्यतेजाः। दिवमनु वि कमें इहं दिवस्तं निर्मेजामी यो इस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत् तं प्राणी जहातु विष्णोः क्रमोंडसि सपरनुहा दिक्संशितो मनस्तेजाः। दिशोऽनु वि क्रमेऽई दिग्भ्यस्तं निर्मजामो योष्ट्रसान् द्धेष्टि यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत् तं प्राणी जहातु विष्णोः क्रमोऽसि सप्तनहाशासंशितो वाततेजाः। आशा अनु वि क्रमेडहमाशाम्यस्तं निभैजामो योवस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत् प्राणी जहात विष्णोः क्रमोडिस सपरनुइ ऋक्संशितुः सामतेजाः । ऋचोऽनु वि क्रमें अहमृग्रस्यस्तं निर्मेजामी यो स्मान् द्धेष्टि यं वयं द्विष्मः। स मा जीवीत् तं प्राणो जहातु 11 30 11 { 14 } विष्णोः क्रमोडिस सपत्नुहा युज्ञसंशितो ब्रह्मतेजाः । युज्ञमनु वि कमें इहं युज्ञात् तं निर्मजामी यो इस्मान् विकास क देष्टि यं वयं दिष्मः। सम्बद्धानिकार्याचेते । स मां जीवीत् तं प्राणी जहातु

| विष्णोः क्रमोंऽसि सपन्नहौषधीसंशितः सोमंतेजाः।               | a sold                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भीषंधीरनु वि क्रमेडहमोषंधीभ्यस्तं निर्भजामी यो समान्        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः।                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स मा जीवीत् प्राणी जहातु                                    | 11 \$ 5. IL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| विष्णोः क्रमें। इसि सपरन्हान्सुसंशितो वरुंगतेजाः ।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रपोडनु वि क्रमेडहमुद्भयस्तं निर्मनामो यो इस्मान्          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| द्वेष्टि यं वयं द्विष्मः ।                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स मा जीवीत् तं प्रायो जहातु                                 | 11 22 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विष्णाः कमोडिस सपरन्हा कृषिसंशितोऽच्चतेजाः ।                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कुषिमनु वि कमें इहं कृष्यास्तं निर्भनामो यो इस्मान्         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| द्वेष्ट्रियं वृयं द्विष्मः।                                 | 13 1571                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स मा जीवीत् तं माणो जहातु                                   | 11 28-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| विष्णाः क्रमोऽसि सपरन्हा प्राणसंशितः पुरुषतेजाः।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| माणमनु वि कमेडहं प्राणात् तं निर्मजामो यो इसान्             | a sterett                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| द्वेष्ट्रियं वृयं द्विष्मः।                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स मा जिंदीत् तं प्राणी जहातु                                | 11 34 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| जितमस्माक्सुद्रित्रमस्माकम्म्यष्टां विश्वाः प्रतना घरातीः । | DE TE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इतमहमासुब्याय्यस्यासुब्याः पुत्रस्य वर्त्तस्ते प्राणमायुनि  | n nightly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बंहयामाद्रमनमधुराञ्चं पाद्यामि                              | 11 3 4 · 19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| स्यस्यावृत्मम्नावते दिख्यामन्वावृत्म् ।                     | EN VIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सा में द्राविण यच्छतु सा में ब्राह्मणवर्चसम्                | H 20 W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| दिशो ज्योतिष्मतीर्भपावते ।                                  | ו (מכפון: מ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ता में द्रविणं यच्छन्तु ता में बाह्यसम्                     | 11 36 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सुमुत्रुचीनुम्यावर्ते ।                                     | n 12 16 2 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ते मे द्रविणं यच्छन्तु ते में ब्राह्मयवर्चंसम्              | 11 39 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | THE PARTY OF THE P |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | and the second particular |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| श्रद्धाभ्यावर्ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| तन्मे द्रविणं यच्छत् तन्मे ब्राह्मणवर्चसम् ॥ ४०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| बाह्यणाँ श्रभ्यावर्ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | { 3 € }                   |
| 5 7 ~VI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                           |
| ते में द्रविणं यक्नन्तु ते में द्राह्मणवर्षसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 83 11                  |
| य वय मृगयांमहे तं वधे स्त्यावामहै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 61 4                    |
| व्यात्तं प्रमाष्ट्रेनो ब्रह्मगाधीपराम् उत्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| वैश्वान्रस्य दंश्रम्यां हेतिस्तं समधाद्यी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 85 11                  |
| ह्यं तं प्सात्वाहुतिः समिद् देवी सहीयसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |
| बानी बद्रायस कार्य देवा सहायसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H 83 II                   |
| राष्ट्रा पर्वास बन्धाडास ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                           |
| सोधुस्रमासुष्याय्यामसुष्याः पुत्रमञ्जे प्राणे बेधान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | il 88 ll:                 |
| यत् ते अन्नं अवस्पत भाष्ट्रियति पृथिवीमन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| तस्य नस्यं भवस्पते भवस्पते भवस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | BY SERVERY                |
| श्रुपो दिब्बा अचायिषं रसेन समप्रचमहि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 84 11                  |
| क्षा विकास अवार्षित समित्रमाह ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                           |
| पर्यस्वानम् आर्गम् तं मा सं सृज वर्चसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 88 11                  |
| स माग्न वचसा सृज सं प्रजया समायुषा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 1 5 5                   |
| विद्यम् श्रम्य देवा द्वारो विद्यान वर स्थित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                           |
| यद्मे श्रद्य मिथुना शपावो यद्वाचस्तृष्टं जनयन्त रेमाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 80 11                   |
| मन्त्रीतीन निर्मा स्वापा वर्षा वस्तुष्ट जनयन्त रुमाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 110 100                   |
| मन्योमनसः शरुब्याः जायते या तया विष्यु हृद्ये यातुषानान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118811                    |
| परा श्वाह तपसा यातुषानान् पराप्त रची हरसा श्वाहि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | to me                     |
| पराचिवा मूरदेवाब्छ्योडि परासुतृपः शोश्चतः श्रयोहि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | no u                      |
| AUDIT OF CENTRES WAS TO THE TOTAL OF THE PROPERTY OF THE PROPE | ad It                     |
| मो सम्मान्ति । योगान् नर् ने ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | panp.                     |
| सो श्रस्याङ्गानि प्र शृंखातु सर्वा तन्मे देवा अनु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                           |
| जानन्तु विश्वे १०॥ (१७) [                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 319 [                     |
| 11.8.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                           |

11 8 11

वाषिः-बृहस्पतिः ॥ देवता-वनस्पतिः, फालमार्थः, ३ आपः ॥ छन्दः-. ४, २१ गायत्री; २, २, १८, ११, २२, २८—३०, ३२.

अनुब्हुप्, ४, ३१ षट्पदा जगती, ६ सप्तपदा विराट् राक्वरी;
७—६ अष्टपराऽष्टिः, १० नवपदा धृतिः; ११, २०, २३—२७
पथ्या पक्तिः; १२—२७ षट्पदा ( ?; सप्तपदा ) राक्वरी;
३५ पञ्पदाऽनु ( त्र्यनु ) ब्हुब्गर्भा जगती ॥
अर्गुतुतियोभ्रोतृंब्यस्य दुह्यदें द्विष्तः शिरंः।
अपि वृश्चाम्योजसा ॥ १॥
वर्म मद्यं मृथिः फार्जाब्जातः करिब्यति।
पूर्यो मृन्थेनु मार्गमुद् रसेन सुह वर्जसा ॥ २॥

यत् त्वां शिक्वः प्रावंधीत् तचा हस्तेन् वास्यां।
श्रापंसवा तस्मांजीवताः पुनन्तु ग्रुचंयः श्रविम् ॥ ३ ॥
हिरंण्यस्रग्यं मृश्यिः श्रद्धां युवं महो दर्धत्।
गृहे वसतु नोऽतिथिः॥ ४ ॥

तस्मै घृतं सुरां मध्वन्नमन्नं चदामहे । स नेः पितेवं पुत्रेश्यः श्रेयःश्रेयश्चिकित्सतु भयोभूयः श्वःश्चो देवेश्यो मुश्चिरेत्यं ॥ ५

्यमबंधनाद् इहस्पतिर्माण फालं घृतश्चतमुमं खदिरमोजसे । तम्प्रिः प्रस्यमुक्चत् सो श्रम्मे दुह् शाद्यं भृयोम्यः श्यान्यस्तेन स्वं द्विष्तो जहि

यमबंधनाद् बृह्हपतिर्मुणि फ।लं घृत्रश्चनमुप्रं खाँद्वरमोजसे । तमिन्द्रः प्रत्यसुरुच्तौजसे वीर्याय कम् । सो घरमे बल्मिद् दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन स्वं द्विष्तो जहिं ॥ ७ ॥

यमवेष्नाद् बृहस्पातिमाणि फार्ल वृत्रस्वतमुमं खिद्रमोजेसे । त सोमः प्रत्यमुञ्चत मुद्दे श्रीत्रीय चचसे ।

सी बर्ध वर्ष इत् इंड भूयाभूयः मः श्रुस्तेन स्व हिष्तो जहि ॥ ६ ॥

यमबंधनाद बृहस्पातिमाणि फालं घृतुश्चतमुमं खंदिरमोजसे । तं सुर्थः प्रत्यंमुञ्चत तेनेमा श्रंजयद दिशं:। सो अंस्मै मृतिमिद् दुंहे म्योम्यः यःश्वस्तेन स्वं द्विषतो जीह ॥ ९ ॥ यमबंधनाद् बृहस्पतिमाणि फालं घृतुरचत्नुयं खंदिरमोजसे। तं विश्रचन्द्रमां मागिमसुराणां पुरोऽजयद् दानुवानां हिर्यययी:। सौ असी श्रियमिद् दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन स्वं द्विषती जहि 11 90 11 { 96 }= यमवंध्नाद् बृहस्पतिवाताय मणिमाशवे । सो श्रंसमे वार्जिनं दुहे भूयोभूयः श्रःश्वरतेन स्वं द्विष्तो जहि ॥ ११ ॥ यमबंध्नाद् बृहस्पतिवाताय मृश्यिमाशवे । तेनेमां मुणिनां कृषिमुधिनावाम रचतः। स सिषरम्यां मही दुहे भूयोभूयः स्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जीह ॥१२॥ यमबंधनादु बृहस्पतिवाताय मुखिमाशवे । तं विश्रंत् सविता माणिं तेनेदमजयत् स्वः। सो अस्मे स्नृतां दुहे भूयांभूयः श्वःश्वस्तेन स्वं द्विषतो जीह ॥ १३ ॥ यमबंधनाद् बहुस्पतिवाताय मृश्यिमाशवे । तमापो विश्रंतीमाध्य सदा भावन्त्यचिताः। स माभ्योऽसृत्मिद् दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विष्तो जीह ॥ १४ ॥» तं राजा वरुंगो मणि प्रत्यमुखत शुंभुवम् । सो अस्मै सत्यमिद् दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन त्वं द्विषतो जहि यमबंध्नाद् बृहस्पतिवाताय संशिमाश्रवे । तं देवा विभ्रतो मुणि सवै। एते। क्वोकान् युषाजयन् । स एम्यो जितिमिद् दुंहे मूर्योभूमः श्राम्बस्तेन स्व ; अवस्त के केवा क हिंपतो जहि

| The second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यमवंध्नाद् बृहस्पतिवाताय स्थिमाश्यवे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| तमिमं देवता मुणि प्रत्यं मुन्चन्त शुंभुवं म् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स आम्यो विश्वमिद् दुंहे भूयोभूयः श्वःश्वस्तेन स्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| द्विष्वो जीह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्चातवस्तमबध्नतार्ववास्तमबध्नत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| संवरसरस्तं बद्ध्वा सर्वे भूतं वि रचति ॥ १८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्चन्त्रदेशा अवध्नत प्रदिशास्तमवध्नत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मुजापतिसृष्टो मुणिद्विष्तो मेऽघराँ अकः ॥ १९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अथर्वाणो अवध्नताथर्वणा अवध्नत।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तैमेंदिनो बिह्नरसो दस्यूनां बिभिदुः पुरस्तेन स्वं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| व्हिष्वतो जहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| तं धाता प्रत्यमुञ्चतं स भूतं व्यंकल्पयत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तेन व्यं द्विष्तो जहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यमवंध्नाद् बृहस्पतिद्वेवेभ्यो अधुराचितिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| स मार्थ मृथिरागमुद् रसेन सुह वर्चसा ॥ २२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यमबंध्नाद् बृहस्पतिदेवेश्यो असुराचितिम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| स मायं मागिरागमत् सह गोभिरजाविमिरस्रेन प्रजया सह ॥ २३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यमबध्नाद् बृहस्पतिद्वेनेभ्यो असुराचितिम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स मायं मिथारागमत् सह वीहियवाभ्यां महसा भूत्या सह ॥ २४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यमबध्नाद् बृहस्पतिद्वेवे भ्यो श्रमुराचितिम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| स मायं मिथिरागमनमधोर्वृतस्य धारया कीजाजेन माथिः सह ॥ २५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यमबंध्नाद बृहस्पति हैंवेश्यो अधुराचितिम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स मायं मुश्चिरागंमदुर्जेया पर्यसा सह द्रवियोन श्चिया सह ॥ २६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यमबंध्नाद् बृह्हपतिदेवेश्यो बसुरिचितिम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| स मार्थ मृश्यिरार्गमृत् तेजेषा विवन्यां सह यशसा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कीरबाँ सह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| The second secon |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| यमवं धनाद् बृहस्पतिं देवेम्यो असुराचितिस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | p. Orași de la  |
| स मायं मुश्रिरागमुत् सर्वाभिर्भृतिभिः सुद्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 76 11        |
| तमिमं देवता माणि मही ददतु पृष्टेये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |
| श्रुभिसुं चत्रवर्धनं सपत्नदम्भनं मृश्यिम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 25 11        |
| व्यक्षणा तेजसा सह प्रति सुन्वामि मे शिवम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | D. D. C. Spile  |
| श्रुस्परनः संपरनृहा सपरनान् मेऽधरा श्रकः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 30 11 { 20 } |
| डत्तरं द्विपतो मामुवं मुणिक्कृणोतु देवुजाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STATE OF STREET |
| यस्यं लोका हुमे त्रयः पयो दुग्धमुपासंते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A president     |
| स मायमधि रोहतु मागिः श्रष्टयाय मूर्धतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 3 3 11       |
| यं देवाः पितरी मनुष्यां अपूजीवनित सर्वेदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sun fruit       |
| स मायमधि रोहतु मृशिः श्रष्टयाय मुर्धतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 25 11        |
| यथा बीजमुर्वरायां कुष्टे फार्जेन रोहति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | THE BURE ! SHOW |
| प्वा मधि प्रजा प्रावोऽत्रमन्त्रं वि रोहतु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 5 5 11       |
| यस्मै त्वा यज्ञवर्षन् मणे प्रत्यसुन्चं शिवस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |
| तं त्वं शतद्विण मणे श्रष्टयाय जिन्वतात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 38 11        |
| प्तामिध्मं समाहितं जुषायो अग्ने प्रति हर्यं होमै:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | p theball Ten   |
| न्तरिमन् विदेम सुमृति स्वास्ति प्रजां चर्छः पृश्चन्तसमि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                 |
| जातवेद्सि ब्रह्मया ॥ ३५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | { 51 } [ 21 }   |
| 11 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                 |

11 9 11

- अधिः — अधर्वा ॥ देवता — स्कम्भः; अध्यात्मम् ॥ छन्दः — १ विराड् जगती. २, ८ सुरिक् त्रिष्डुप्, ३—६, ९, ३८, ४२, ४३ त्रिष्डुप्, ७, १३ परोष्यिक्, १०, १४, १६, १८, १९ वपरिष्टाद् बहतीं, ११, १२, १५, २०, २२, ३१ उपरिष्ठाज्ज्योतिर्जंगती, १७ षट्पदा जगती: २१ इहतीगर्माऽनुष्द्रप्; २३—३०, ३७, ४० अनुष्दुप्, . ३१ मध्ये ज्योतिर्जगती, ३२, १४, ३६ उपरिष्टाद विराड्

बृहती; ३३ पराविराडनुष्ट्रप्; ३५ चतुष्पदा जगती; ४९ श्राभी त्रिपदा गायत्री; ४४ द्विपदाऽऽर्च्यनुष्ट्रप्; पञ्चपदा निचृद् पदपङ्किर्वा ( एकावसाना ) ॥

कस्मित्रङ्गे तपो श्रस्याधि तिष्ठति कस्मित्रङ्गे ऋतंमस्याध्याहितम् । क्व वृतं क्व श्रद्धास्य तिष्ठति कस्मिन्नक्ने स्वयमस्य प्रतिष्ठितम् कस्मादङ्गाद् दीप्यते श्रुग्निरस्य कस्मादङ्गात् पवते सात्रिक्या । कस्मादङ्गाद् वि मिमीतेऽधि चन्द्रमा मह स्कम्भस्य 11 3 1 मिमानी अङ्गम कस्मिन्नङ्गे तिष्ठति भूमिरस्य कस्मिनङ्गे तिष्ठत्यन्तरित्तम् । कस्मिन्नङ्गे तिष्टत्याहिता थौः कस्मिन्नङ्गे तिष्टत्युत्तरं दिवः क्व प्रेप्तन दीप्यत कुथ्वी श्रुग्निः क्वर् प्रेप्तन पवते मात्रिक्षा । यत्र प्रेप्तन्तीरभियन्त्यावृतः स्कम्भं तं ब्रूहि कतुमः स्विदेव सः॥ ४ ॥ क्वार्धमासाः क्वं यन्ति मासाः संवरसरेगा सह संविदानाः । यत्र यन्त्यृतवो यत्रार्तवाः स्क्रम्भं तं बूंहि कत्मः स्विदेव सः क्व\_ प्रेप्सन्ती युवती विरूपे बहोरान्ने द्वतः संविद्धाने । यत्र प्रेप्सन्तीरमियन्त्यापः स्क्रम्भं तं ब्रृंहि कतुमः स्विदेव सः 11 & 11 यस्मिन्स्त्वध्वा मुजापंतिलुक्तिन्स्सर्वे श्रघारयत् । 11 9 11 स्क्रमं तं ब्रंहि कतुमः स्विदेव सः यत् पर्ममवमं यचं मध्यमं प्रजापतिः समृजे विश्वरूपम् । कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र यन प्राविशत कियत् तद् बंभूव ॥ ८ ॥ कियता स्कुरमः प्र विवेश भृतं कियद् भविष्यद्वन्वाशयेऽस्य। पुकं यद्ङ्गमकृणीत् सहस्रधा कियता स्कम्भः प्र विवेश तत्र 11 9 11 यत्रं लोकांश्च कोशांश्चापो ब्रह्म जनां विदुः। असच यत्र सडचान्तः स्क्रमं तं ब्रूहि कत्मः ॥ १० ॥ { २२ }ः स्विदेव सः

| बन्नु तर्पः पराक्रम्यं वृतं घारयुखुत्तंसम् ।                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| ऋतं च बन्नं श्रद्धा चायो बह्म समाहिताः स्ट्रमं तं बूहि            |
| कतुमः स्विद्वेव सः ॥ ११ ॥                                         |
| यश्मिन् भूमिर्न्तरिन् योयंस्मिष्ठपादिता ।                         |
| बत्राधिश्रवन्द्रमाः स्या वातास्तिष्ट्रन्स्यापिताः                 |
| स्कुरमं तं मूहि कतुमः स्विदेव सः ॥ १२ ॥                           |
| बस्य त्रविधाद् देवा घङ्गे सर्वे समाहिताः।                         |
| स्कुरमं तं बृहि कतुमः स्विदेव सः ॥ १३ ॥                           |
| बत्र ऋषयः प्रथमजा ऋचः साम् यजुर्मेही ।                            |
| पुक्र चिवे हिमुक्षापितः हकुम्भं तं ब्रूंहि कतुमः हिंबदेव सः ॥ १४॥ |
| बन्नामृतं च मृत्युश्च पुरुषेऽधि समाहिते।                          |
| समुद्रो यस्य नाडयाः पुरुषेऽधि समाहिताः                            |
| स्क्रमं तं ब्रंहि कतुमः स्विद्वेव सः                              |
| यस्य चतस्यः प्रदिशों नाड्यास्तिष्ठान्ति प्रव्यसाः ।               |
| युक्को बन्न पराकान्तः स्करमं तं मूहि कतुमः स्विदेव सः ॥ १६॥       |
| ये पुरुषे ब्रह्म विदुश्ते विदुः परमेष्ठिनम् ।                     |
| यो वेद परमेष्ठिनं यश्च वेद प्रजापंतिम् ।                          |
| उपेष्ठं ये ब्राह्मणं विदुस्ते स्क्रमममनुसंबिद्धः ॥ १७॥            |
| यस्य शिरो वैश्वानुरश्चनुरक्षिरसोऽभवन् ।                           |
| श्रक्षानि यस्य यातवः स्क्रमं तं बृहि कत्मः स्विदेव सः ॥ १८॥       |
| यस्य ब्रह्म सस्माहर्जिद्दी मधुक्शाम्त ।                           |
| विराजमुखो यस्याहुः स्कम्भं तं बृहि कतमः स्विदेव सः ॥ १९॥          |
| बस्मादची म्रपावचुन् यजुर्यसमाद्रपाकंषन् ।                         |
| सामानि बस्य जोमान्यथर्वाङगुरसो सुर्व                              |
| स्कुरमं तं ब्रुंहि कतुमः स्विदेव सः ॥ २०॥ ( २३ )                  |
| The Mile same 125                                                 |

| श्रमुब्बासां मतिष्ठन्तीं पर्मित्रंव जना विदुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| खतो सन्मन्यन्तेऽवरे वे ते शाखामुपासते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A ser top      |
| यसाविकार्थ च्यान - ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 58 11       |
| यन्नादित्याश्च कृदाश्च वसवश्च समाहिताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |
| भूतं च यत्र भव्यं च सर्वं लोकाः प्रतिष्ठिताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| स्क्रम त बाहि कतमः स्विदेव सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2000年 沙里拉斯     |
| यस्य त्रयंखिशद् देवा निधि रचनित सर्वेदा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 55 11       |
| निधि तसय को वेंद्र यं देवा श्रिभरचथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sin a Land     |
| या ने ि व व दवा आम्रह्मथ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ॥ २३ ॥         |
| यत्रं देवा ब्रह्मां ब्रह्म व्येष्ठमुपासंते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |
| या व तान् विद्यात् प्रत्यक्षं स ब्रह्मा वेदिता स्मान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NE GENERAL     |
| बुहन्तो नाम ते देवा येऽसतः परि जिल्लेरे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 58 11.      |
| पुक तद्र स्करमस्यासदाहुः पुरी जनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | to undisplaced |
| गम रक्तार ने ने ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 54 11       |
| यत्रं स्कुम्मः प्रजनयन् पुरायं व्यवतंयत्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PPRICE         |
| पुकं तदझं स्कम्भस्य पुरायमनुसंदिदुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 4 5 11       |
| यस्य त्रेपास्त्रशद् देवा प्रकृते गाया विसेतिने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | н таш          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |
| हिट्ण्युगर्भ पर्ममनत्युचं जना विदुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | : 11 30 H      |
| ' 'ंग्रेनगर्वय प्रावा वित्रः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | प्रकासम        |
| - '''रेन नालिज्याद्वरिपय लाक लान्न-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 76 11       |
| रक्रम लाकाः स्काम तपः स्कामेन्यानान्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |
| ्या प्राप्त पर्व अत्यत्तामहत महे न्यान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *** ***        |
| इन्द्रें लोका इन्द्रे तप इन्द्रेडध्युतमाहितम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11195 11       |
| ्डर्ड खा ने प्राप्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 48 175         |
| CALL CALL MAN CONTRACT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 { 28 } 11   |
| ाण गाना जिहितात परा समान पर्ना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |
| ्रा न्यून स्वस्त स ह तत क्वाइमिक्स                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Me Pip         |
| पर्मास्त मूतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ad: Est        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 9 9 11      |
| - ल ज्यान्यार्थभवादर्भ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                |
| दिवं यश्चके मुर्भानं तस्मै अयेष्ठाय बहायो नमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 11 20 11     |
| The state of the s |                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to the same of the |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बस्य सुर्थश्च श्चनद्रमाश्च पुनर्थावः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NEW FY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रुश्चि यश्रुक श्रास्यं तस्मै व्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 5 5 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| यस्य वार्तः प्राणापानौ चतुरङ्गिरुसोडमेवन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दिशो यश्चके प्रज्ञानीस्तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नर्मः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | n 38 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| हकुन्यो दांघार वावाप्रथिवी हुभे इमे स्क्रमो दांघारोर्वं नत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रिंचम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्कुरमी दांबार प्रदिशः षडुवीः स्कुरम हदं विश्व अवनुमा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| विवेश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ॥ इप ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यः श्रमात् तपसो जातो लोकान्यसर्वान्यसमानुशे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सोम् यश्चकं केवलं तस्मै ज्येषाय वहाया नमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n 54 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| क्यं वातो नेलंयति क्यं न रंमते मनः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| किमापः सुर्थ प्रेप्सन्तुनिवयन्ति कृदा चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 3 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| महद् युवं सुवनस्य मध्ये तपति कान्तं संजितस्य पृष्ठे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तर्सिम्ब्बूयन्ते य दु के च देवा वृत्तर्य स्कन्धः पुरितह्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E De la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| याखाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | HEED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यस्मै हर्स्ताभ्यां पादाभ्यां वाचा श्रोत्रेण चर्चवा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aw and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यस्मै देवाः सर्वा बुळि प्रयच्छनित विमितेऽमितं स्कूम्भं तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बूहि कतुमः स्विद्वेव सः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ॥ ३९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| चप तस्य हुतं तमो ज्यावृत्तः स पुष्मना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ten Page                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सर्वां विकार विवास विकार विवास विकार विवास विकार विवास | 11 80 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यो वेत्सं हिर्ण्ययं तिष्ठन्तं साल्विचे वेद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स वे गुद्धाः प्रजापंतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 83 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वन्त्रमेके युवती विरूपे भम्याकामे वयतः पण्मयूखम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मान्या तन्त्र्रित्रते धत्ते श्रुम्या नापं वृज्जाते न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | white ire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| गमाता अन्तम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 85 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तयोर्हं परिनृत्यन्त्योरिव न वि जानामि यत्रा पुरस्तात्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्रमनिनद् वयुर्युद् गृंगाति पुमनिनुद् वि जमाराधि नाके                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 85 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

हमे मुयुखा वर्ष तस्तमुदिवं सामानि चक्रुस्तपराथि वातंबे 11 88 11 { 54 } [ 818 ]

11611

ऋषिः-कुत्सः ॥ देनता-अध्यातमम् ॥ छन्दः- १ उपरिष्टाद् विराह् बहती; २ ब्रक्तींगर्भाऽनुष्टुप्; ३, ४, ८, १३, १६-१८, २४, २८, ३५, ३६, ४०, ४४ त्रिष्डप्, ५ सुरिगनुष्डप्, ६, १४, १९—२१, २३, २४; २९, ३१—३४, ६७, ६८, ४१, ४३ अतुरदुष्; ७ परावृहती; १० अतुरदुवनर्भा त्रि दुष्; ११ जगती, १२ पुरोबृहती त्रिष्टुक्नमं ऽऽधी पङ्क्तिः, १५, २७ मुरिग्हदती; २२, पुरविष्यकः २६ द्रयुष्यिग्-् गर्भाडतुष्टुप्, ३० श्रुरिक् त्रिष्टुप्, ३९ वृहतीगर्भा त्रिश्डप्; ४२ ( त्रिपदा ) विराड् गायत्री ॥

यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चांधितिष्ठति । स्वर्धंस्य च केवं कं सस्मै ब्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः स्क्रमिनेमे विष्मिते चौश्र भूमिश्र तिहतः। स्कुम्म हृदं सर्वमातम्नवद् यत् माण्जिमिवच यत् 11 3 11 विस्तो ह मुजा बत्यायमायुन् नय नया श्रकम्भितोऽविशनत । बृहन् हं तस्या रजता विमाना हरिता हरिणारा विवेश द्वादश मुध्रवस्क्रमेकं श्रीणि नभ्यानि क व तासिकेत। तत्राहेतास्त्रीयिं शुतानि शुक्कतः पृष्टिश्च सीखा सर्विचाच्छा वे हुदं सविविवि जानीहि षड् यमा एक एकजः। तस्मिन् हापिरवामिच्छन्ते य एपामेकं एक्जाः श्चाविः सन्निहितं गुहा जरुवामं महत् पुदम् । तन्नेदं सर्वमार्थितमेषत् शावत् प्रतिवितम्

UEH

पुरुषक वर्तता पुरुषेनिमि सहस्रांचरं प्र पुरो नि पृक्षा। मुर्वेत विश्वं अवनं जजान यदस्यार्थं क्वर् तद् बसूव

| पुरुच्वाही बंहरयप्रमेपा प्रष्टं यो युक्ता अनुसंबंहिन्त ।                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| अयातमस्य ददृशे न यावं पर् नेद्वीयोऽवर् दवीयः ॥ ८॥                                            |
| ातियंगिवलश्रम् व जुध्वेंबुंध्नुस्तस्यिन् पश्चो निहितं विश्वरूपम् ।                           |
| न्तदांसत् ऋषयः मुप्त माकं ये श्रुस्य गोपा महत्तो बंमृतुः ॥ ९ ॥                               |
| चा परस्तांद् युज्यते या च पश्चाद् या विश्वती युज्यते                                         |
| ्या च सर्वतः।                                                                                |
| थयां युज्ञः प्रारु तायते तां स्वां प्रच्छामि कतुमा                                           |
| सम्माम् ॥ १०॥ (२६)                                                                           |
| यदेजीते पतिति यच तिष्ठति प्रायद्यायाक्षिमिषच यद् भुवत्।                                      |
| तद दांधार प्रथिवीं विश्व रुपं तत् संभूपं मव्रयेकमेव ॥ ११ ॥                                   |
| श्चनुन्तं वितेतं पुरुवानुन्तमन्तवच्चा समन्ते ।                                               |
| ते नाकपालश्चरति विचिन्वन् विद्वान् मृतमुत मन्यमस्य ॥ १२ ॥                                    |
| ध्यजापतिश्वरित गर्भे श्रुन्तरदंश्यमाना बहुचा वि जायते ।                                      |
| श्रधेन विश्वं सुवनं जजान यदंस्यार्थं कत्मः स केतः ॥ १३ ॥                                     |
| ्युध्व भरन्तमुद्रक कुम्भेनेबोद्द्यापेम् ।                                                    |
| प्रयनित सर्वे चचुवा न सर्वे मनसा विदुः ॥ १४ ॥                                                |
| दूरे पूर्वीन वसति हुर जुनने हीयते ।                                                          |
| महद् युचं भुवनस्य मध्य तस्मै बुक्ति राष्ट्रमृती भरनित ॥ १५॥                                  |
| सतः सूर्वं उदेश्यस्तं यत्रं च गण्छंति ।<br>तहेव मन्येऽहं ज्येष्ठं तह् नात्वेति किं चन ॥ १६ ॥ |
|                                                                                              |
| ये भ्रवाङ् मध्ये द्वत वा पुराणं वेद विद्वासम्मित्रो वदन्ति ।                                 |
| आदित्यमेव ते परि वदनित सर्वे अभि द्वितीयं त्रिवृते च इंसम् ॥ १७॥                             |
| सहस्राह्ण्यं वियंतावस्य पुची हरेंद्रसस्य पर्वतः स्वृगेम् ।                                   |
| स देवानस्वा तुरस्युप्दर्थ संपद्यन् याति सुवनानि विश्वा ॥ १८ ॥                                |
| -सत्येनोध्रास्तपति ब्रह्मणावांक् वि पश्यति ।                                                 |
| आणिनं तिर्वेक् प्रार्णित यस्मिन्द्रयेष्टमिष श्रितम् ॥ १९ ॥                                   |

| षो वै ते विद्यादर्ग्या याभ्यां निर्मृध्यते वसुं ।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ** ******** OI I.                                      | 11 { 20 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रुपादमे सममवत् सो अमे स्व राभरत्।                    | 11 1 40 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| चतुष्पाद् मूखा भोग्यः सर्वमाद्त्त भोजनम्               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भोग्यो भवद्शो अन्नमदद् बहु ।                           | 11 53 th                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यो देवसुत्तरावन्तमुपासांतै सनावनम्                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सन्।तनमेनमाहुक्ताध स्यात् पुनर्यावः।                   | 11 55 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अहोरात्रे प्र जायते श्रुन्यो श्रुन्यस्यं रूपयाः        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शतं सहस्रमणतं = सर्वे स्टब्स्स ने - 10 00              | 11 55 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| शतं सहस्रमयुतं न्यंबुदमसंख्येयं स्वमस्मिन् निविष्टम् । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तदस्य बनन्त्वभिपश्यत एव तस्माद् देवो रोचत एष एतत्      | 11 58 lb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बालादेकमणीयुस्कमुतैकं नेवं दृश्यते ।                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ततः परिवजीयसी देवता सा मर्म प्रिया                     | ॥ २५ छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| इयं केल्याण्याः जरा मत्यस्यामृतां गृहे ।               | AND DESIGNATION OF THE PARTY OF |
| यस्मै कृता शये स यश्चकार जजार सः                       | ॥ २६ 11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| स्वं स्त्री स्वं प्रमानिस स्वं कुमार दत वा कुमारी।     | POINT THE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| त्य जाया दण्डन वर्ष्यास खं जातो सति विकारी             | थ २७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| विवा । पतात वा पत्र एषामतेषा व्येष पत वा करिक्त        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| केन र वर्षा नवास भावष्टः प्रथमा लातः म न कर्षा गान     | 11 26 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| र्याप् रूपछद्यात प्रमा प्रमान सिंहमते ।                | 11 76 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| हता तर्च विद्याम यतस्तत प्रतिष्ठित्रपति                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| एषा सनस्नी सनमेव जातेषा पुरागी परि सर्व बमूव।          | 11 28 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मही देख्यु पत्नी विमाती सैकेनकेन मिष्ता वि चष्टे ॥ ३०॥ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अविवे नाम देवतं ऋतेनांस्ते परिवृता।                    | 1 36 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वस्यां रूपेयोमे वृत्ता हरिता हरितस्रकः                 | DIVIDE P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अनित सन्तं न जहात्यनित सन्तं न पश्यति ।                | 11 29 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| वेवस्य पश्य कार्यं न ममार् न जीयंति                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| भ्यान्य न असार् न जायात                                | II AS IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| श्रुपूर्वेथेषिता वाच्हता वंदन्ति यथाय्यम् ।                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वदन्ति येत्र गच्छं नित तदाहु बाह्मणं महत् ॥ ३३ ॥                                                                              |
| यत्रं देवार्थं मनुष्याश्चारा नामाविव श्चिताः ।                                                                                |
| श्चर्या त्वा पुष्पं प्रब्छामि यत्र तन्माययां हितम् ॥ ३४ ॥                                                                     |
| बेमिवात इषितः प्रवाति ये ददन्ते पन्च दिशः सुधीचीः ।                                                                           |
| व्य षाहुंतिमुख्यमं न्यन्त देवा श्रुपां नेतारंः कतुमे त श्रांसन् ॥ ३५ ॥                                                        |
| हुमामेषां प्रथिवीं वस्त एकोऽन्तरिंचं पर्वेकी वसूत ।                                                                           |
| विवमेषां ददते यो विश्वतां विश्वा आशाः शति रचन्त्येके ॥ ३६ ॥                                                                   |
| यो विद्यात सूत्रं वितर्ते यस्मिकोताः प्रजा इमाः।                                                                              |
| सूत्रं सूत्रंस्य यो विद्यात् स विद्याद् ब्रह्मार्णं महत् ॥ ३७॥                                                                |
| वेदाई सूत्र वितर्ते यस्मिक्षोताः प्रजा हुमाः ।                                                                                |
| स्त्रं स्त्रस्याहं वेदाधो यद् त्राह्मणं मृहत् ॥ ३८॥                                                                           |
| यदंन्त्रा द्यावापृथिवी श्राप्तरेत् प्रदहेन् विश्वद्वाव्यः ।                                                                   |
| यत्रातिष्ठत्रेकपरनीः पुरस्तात् क्वेवासीनमात्तारिश्वां तदानीम् ॥ ३९ ॥                                                          |
| मुप्स्वासीनमात्रिश्वा प्रविष्टः प्रविष्टा देवाः संजिजान्यासन्।<br>बृहन् हं तस्या रजसा दिमानः प्रवमाना हारेत् प्रा विवेश ॥ ४०॥ |
|                                                                                                                               |
| स्तरेणेव गायुत्रीमुम्हतेऽधि वि चक्रमे ।<br>साम्ना ये साम संविद्धरुजस्तद् दृदशे वर्व । ॥ ४१ ॥                                  |
| निवेशनः संगमनो वस्ना देवहव सविता स्थर्मा।                                                                                     |
|                                                                                                                               |
| पुण्डरीकं नवद्वारं त्रिभिगुंगोभिराष्ट्रतम्।                                                                                   |
| त्तिमु यद् यचमारमुन्वत् तद् वै ब्रह्मविद्री विदुः ॥ ॥                                                                         |
| मुकामो धीरी श्रमृतः स्वयं मू रसेन तुसी न कुतंश्रमोनः।                                                                         |
| तमेव विद्वान न विभाय मुख्योद्दारमानं श्रीरमुजरं                                                                               |
| 'खुबांनम् ॥ ४४ ॥ ( २९ ) [ ४।२ ]                                                                                               |
|                                                                                                                               |

#### 11911

मानि:—मथर्ना ॥ देनता—शतीदना ॥ छन्दः—१ विष्टुप्, २—११० १३ —२४ अतुष्टुप्, १२ पथ्यापङ्क्तिः, २५ द्वशुश्चिगमर्भाऽतुष्टुप्, २६ पन्पदा बृहत्यनुष्टुबुष्यिगमर्भ जगती, २७ पन्पदाऽतिजागताऽ-

## नुष्टुब्गमा शक्वरी ॥

| अधायतामपि नद्या मुखानि सपरनेषु वर्जमपेथैतम् ।           | IRE.  |              |  |
|---------------------------------------------------------|-------|--------------|--|
| इन्द्रेष दत्ता प्रथमा शतौदना आतृब्युक्ती यजमानस्य गातुः | u     | 9 10         |  |
| बैदिष्टे चर्म भवतु बहिं की मानि यानि ते ।               |       |              |  |
| प्षा स्वा रश्नाप्रभाद् प्रावा स्वैषोऽधि नृत्यतु         | 11    | <b>ર</b> 11. |  |
| बाजास्ते प्रोचंचीः सन्तु जिह्ना सं माष्ट्रवंदन्ये ।     |       |              |  |
| शुद्धां स्वं युज्ञियां भूरवा दिवं शेहिं शतीदने          | H     | 3 13         |  |
| बः शुवीदेना पचति कामुत्रेण स करपते ।                    |       | 4 11.        |  |
| प्रीता संस्य मारिवज्ञः सर्वे यन्ति यथायथम्              | M     | · 13.        |  |
| स स्वर्गमा रीहति यत्रादिन्तिदिवं दिवः।                  |       | 8 16         |  |
| अपूपनामि कृत्वा यो ददांति श्रुतीद्नाम्                  | 11    | 11           |  |
| स वाँक्लोकान्यसमाप्नोति ये दिव्या ये च पार्थिताः।       |       | i at         |  |
| हिरंपयज्योतिषं कृत्वा यो ददाति शतौदनाम्                 |       |              |  |
| ये ते देवि शमितारः पुक्रारो ये चं ते जनाः।              | 4     | d m          |  |
|                                                         |       |              |  |
| ते खा सर्वे गोप्स्यनित मैभ्यों मेचीः शतीदने             |       | 9 lb         |  |
| वसंवस्त्वा द्विण्यत उत्तरानमुक्तस्त्वा ।                |       | ,            |  |
| मादित्याः पुत्राद् गोप्स्यनित् साप्तिष्ट्रोममति दव      | u     | e u          |  |
| देवाः पितरी मनुष्या गन्धवीष्मरसंश्च ये ।                | V. 19 | 17           |  |
| ते खा सर्वे गोप्स्यन्ति सातिरात्रमति द्रव 📝 💮           | n s   | 3 111        |  |
| मुन्तरिकं दिवं भूमिमादिश्यान् मुक्तो दिशः।              | -     | -            |  |
| क्रोकान्स्स सर्वीनाप्नोति यो ददाति श्रुतीदंनाम् ॥ १०॥   | { 3   | 1 0          |  |

| घृतं प्रोचन्ती सुभगां देवी देवान् गमिष्यति ।         |
|------------------------------------------------------|
| पुकारंमध्ने मा हिंसिदिवं मेहि शतौदने । ११॥           |
| ये देवा दिविषदी अन्तरिचुसदेश ये ये चेमे सूर्यामधि।   |
| तेभ्युश्रवं धुंचव सर्वदा चीरं सुर्पिश्यो मधु         |
| बत् ते शिरो बत् ते मुखं थी कणों ये चं ते हन्।        |
| क्षामिचां दुहतां दात्रे चीरं सुर्पिरथो मर्ध ॥ १३ ॥   |
| बौ तु बोष्ट्रों ये नार्सिके ये श्रङ्गे ये च तेऽधियी। |
| ब्रामिचां दुहतां दात्रे चिरं सर्पिरयो मर्छ           |
| यस्ते बल्लोमा यद्धदंयं पुर्वितत् सहकंषिठका ।         |
| श्चामिचां दुहतां दात्रे चिरं सर्पिरधो मर्थ ॥ १५ ॥    |
| बत् ते यकुद् ये मतस्ते यदान्त्रं याश्चे ते गुद्राः।  |
| श्रामिन्नं दुहतां दुन्ने चीरं सर्पिरयो मर्च ॥ १६ ॥   |
| यस्त ब्लाशियों विनिष्ठ्यों कुची यच चर्म ते।          |
| श्रामिची दुइतां द्रान्ने चीरं सर्पिरथो मर्च ॥ १७ ॥   |
| यस्ते मुजा यदस्थि यन्मांसं यच्च लोहितम् ।            |
| श्रामिची दुहता दात्रे चीरं सुपिरथो मधु ॥ १८॥         |
| यो तें बाहू ये दोषणी यावंसी या चं ते कुकुद ।         |
| श्रामिचा दुहतां दात्रे चीरं सुपिरथो मधु              |
| यास्ते श्रीवा ये स्कृत्धा याः पृष्टीयारच परीवः।      |
| खामिची बुहता दात्रे चीरं सर्पिरयो मधुं ॥ २०॥ (३१)    |
| यो तं क्ररू अधीवन्ती ये श्रोणी या चं ते मुसत्।       |
| मामिचा दुइतां दात्रे चीरं सर्पिरयो मधु               |
| यत् ते पुरुष्टं ये ते बाजा यत्थी ये च ते स्तनाः।     |
| ्यामिची बुहता दाने चीरं सर्पिरयो मधु                 |
| यास्ते जङ्घा याः कुष्ठिका ऋष्छुरा ये च ते शुकाः।     |
| श्रामिचा दुहता दात्रे चीरं सूर्पिरथी मधुं            |

| यत् ते चर्म वातीद्ने यानि लोमान्यदृत्ये।                            |
|---------------------------------------------------------------------|
| श्रामिची दुहता दान्ने चीरं सुपिरथी मध्य ॥ २०॥                       |
| कोडी ते स्तां पुरोडाशावाव्यवाभिषारिती।                              |
| ता पुषी देवि करवा सा पुकार दिवे वह                                  |
| उल्लं सुसले यश्च चमाण यो वा गूर्व तण्डुलः कर्णः।                    |
| यं वा वातों मात्रिश्वा पवमानो मुमाथाग्निष्टद्वोता सुहुतं कृषोतु॥२६॥ |
| श्रुपो देवीमंधुमतीर्वृतरचुती ब्रह्मणा हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि ।    |
| यस्काम इदमंभिष्टिक्चामि वोऽहं तन्मे सब सं पंचतां व्यं               |
|                                                                     |
|                                                                     |
| 11 8011                                                             |

व्यविः—कश्यपः ॥ देवता—वशा ॥ व्यन्दः—१ ककुम्मत्यनुष्टुप्; २—४, ७, ९, ११—१२, २४, २८, ३०, ३३, ३४ अनुष्टुप्; ५ पञ्चपदा ऽतिजागतानुष्टुमं (१) स्कन्धोमीवी वृहती; ६, ८, १० विरादनुष्टुप्; २३ वृहती; २४ उपरिष्टाद्वृहती; २६ आस्तारपङ्किः; २७ शङ्कुः मत्यनुष्टुप्; २९ त्रिपदा विराद्यायत्री; ३१ डाब्युग्गर्भाऽनुष्टुप्;

## ३२ विराट पथ्या बृहती ॥

| ररायराट् पटवा बृहता ॥                                          |
|----------------------------------------------------------------|
| नमस्ते जायमानी जातायां उत ते नमः।                              |
| बालभ्यः शफेभ्यो क्यामान्त्रे के न्य                            |
| यो विद्यात् सुप्त प्रवर्तः सुप्त विद्यात् पर्वितः।             |
| खारी मानन के विकास स्थाप प्राप्त ।                             |
| शिरों यज्ञस्य यो विद्यात् स वृशां प्रति गृह्णीयात् ॥ २ ॥       |
| वेदाहं सुस प्रवर्तः सुस वेद परावर्तः।                          |
| शिरों यजस्याहं तेंद्र कोर्स कारण कि                            |
| यया चौर्वया प्राधिवी वयापी गुषिता हुमाः।                       |
| क्षा कर्मा श्राम्या वयाया श्राप्ता हुमाः ।                     |
| वृशां सहस्रभारां व्रह्मणाच्छावदामसि                            |
| श्रुतं कुंसाः श्रुतं होग्धारः श्रुतं गोसारो मधि पृष्ठे मस्याः। |
| के के कारण है। कार कर्ण पार्वाहा आब पृष्ठ महेंचाः।             |
| चे देवास्तस्यां प्रायमित ते वृशां विदुरेकुषा ॥ ५॥              |
|                                                                |

| यञ्जूषदीरांचीरा स्वधापांचा मुहीर्जुका ।                     |
|-------------------------------------------------------------|
| बुशा पुर्जन्यपानी देवाँ भाष्येति ब्रह्मणा ॥ ६॥              |
| अर्बु स्वाधिः प्राविशदनु सोमों वशे स्वा ।                   |
|                                                             |
| कर्णस्ते अद्रे पुर्जन्यो विद्युतस्ते स्तना वशे              |
| श्रुपसर्वं धुंचे प्रश्रुमा उर्वेरा पर्यरा वशे ।             |
| तृतीयं राष्ट्रं धुचडम ॥ ४॥                                  |
| यदांदिरयेईयमानोपातिष्ठ ऋतावरि ।                             |
|                                                             |
|                                                             |
| बदुन्चीन्द्रमैरात् व ऋषुभाँऽद्वयत्।                         |
| तस्मात् ते बृत्रहा पर्यः चीरं कुद्धोऽहरद् वशे ॥ १० ॥ १ १३ } |
| यत् ते कुद्धा धनपित्रा चीरमहरद् वशे ।                       |
| हुदं तद्व नाकंखिषु पात्रेषु रचति ॥ ११ ॥                     |
| त्रिषु पात्रेषु त सोमुमा देव्यंहरद् वृशा ।                  |
|                                                             |
| षर्थवा यत्रं दीचितो बहिंच्यास्तं हिर्ण्यये ॥ १२॥            |
| सं हि सोमेनागत समु सर्वेण पद्वता ।                          |
| वृशा संमुद्रमध्येष्ठाद् गन्ध्रवैः कृति।मिः सुद्द ॥ १३ ॥     |
| सं हि वातेनागत समु सैवैः पतात्रीमिः।                        |
| वृशा संमुद्रे प्रानृत्युद्दः सामानि विश्रंती ॥ १४ ॥         |
|                                                             |
| सं हि सूर्येगागंत समु सर्वेगा चर्डवा ।                      |
| बुका समुद्रमस्यस्यद् मुद्रा ज्योशीषु विश्रंती ॥ १५ ॥        |
| श्रमीवृता हिरंपवेन यदातिष्ठ ऋतावरि ।                        |
| अर्थः समुद्रो भूरवाध्येस्कन्दद् वशे स्वा ॥ १६ ॥             |
| तद् भुद्राः समगण्डानत वृशा देष्ट्यथा स्वधा ।                |
|                                                             |
| मर्थवां यत्रं दीचितो बहिंद्यास्तं हिर्ण्यये ॥ १७॥           |
| बुशा माता राजन्यस्य बुशा माता स्बधे तर्व ।                  |
| वृशायां युज्ञ आयुधं ततश्चित्तमंजायत ॥ १८॥                   |

| कुर्ध्वो बिन्दुरुदंचरुद् ब्रह्मंगुः ककुंदादाध ।               |
|---------------------------------------------------------------|
| तत्स्वं जिन्निष वशे तत्। होतां जायत                           |
| श्रास्तरते गार्था सभवबुष्णिहां भ्यो वर्ता वशे । 🕬 🕬 🕬 🕍       |
| पाजुस्याजाज्ञे युज्ञ स्तनेभ्यो रुशमयस्तर्व ॥ २०॥ ( ३४ )       |
| र्डुर्माभ्यामयनं जातं सिवधभयां च वशे तर्व।                    |
| श्चान्त्रेभ्यों जित्तरे श्चना उदरादधि वीरुषं: ॥ २३ ॥          |
| यदुद्ं वर्रणस्यानुपाविशया वशे ।                               |
| ततस्त्वा ब्रह्मोदं ह्व पुत् स हि नेत्रमवेत् तर्व ॥ २२ ॥       |
| सर्वे गर्भादवेपन्त जार्यमानादस्हर्वः। 💆 💆 🗀 🗀 🖂 🖂 🖂           |
| सुसूत् हि तामाहुर्वशित ब्रह्माभी क्लूसः स सह्या बन्धः ॥ २३ ॥  |
| युष्ट एकः सं संजिति यो घरिया एक इद् वशी।                      |
| तरांसि युजा समबन् तरसां चतुरमवद् वशा ॥ २४॥                    |
| वशा युज्ञं प्रत्यगृद्धाद् वृशा सूर्यमधारयत्।                  |
| व्यायाम्नत्तरविशदोद्नो ज्ञह्मणा सह व्याप्त विश्वदोद्नो म्ह    |
| व्यामेवास्त्रमाहुवंशां मृत्युमुपासते।                         |
| वशेदं सर्वमभवद् देवा मनुष्या । प्रस्ताः पितर् ऋषयः ॥ २६॥      |
| य एवं विद्यात् स वृशां प्रति गृह्णीयात्।                      |
| तथा हि युज्ञः सर्वेपाद् दुहे दान्रेडनपरफुरन् ॥ २७॥            |
| विचो जिह्वा वर्रणस्यान्तदीं बस्यासनि ।                        |
| तामां या मध्ये राजाति सा वृशा दुंष्प्रतिप्रहां ॥ २८ ॥         |
| चतुर्था रेती अभवद् वशायाः। विवास अर्थेक एक्ट्रा म्हणाता       |
| भाप्रस्तुरीयमुमृतं तुरीयं युज्ञस्तुरीयं पुश्रवस्तुरीयम् ॥ २९॥ |
| वुशा घोर्वशा प्रथिवी वृशा विष्युः प्रजापतिः।                  |
| व्याया दुरधमीपवन्यसाध्या वसवश्च ये                            |
| वशायां दुर्धं पीरवा साध्या वसंवश्च ये।                        |
| ते वे मध्तस्य विष्टिष् पयो अस्या उपासते ॥ ३९॥                 |
|                                                               |

सोममन्। मंके दुहे युत्तमेक हपांसते ।

य एवं विदुषं वृशां दुदुस्ते गृतास्त्रिदिवं दिवः ॥ ३२ ॥

वाह्यपेश्यों वृशां दुस्ता सर्वीक्षिकान्यसमंश्रते ।

ऋतं द्वांस्यामापिवमिष् ब्रह्मायो तपः ॥ ३३ ॥
वृशां देवा हपं जीवन्ति वृशां मंनुह्यां हत ।

वृशेदं सर्वममवृद् यावृत् सूर्यों विषश्यंति ॥ ३४ ॥ { ३५ } [ ५।२ ]

# ।। इति दशमं काएडम् समाप्तम्।।

THE THRESH THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF

a g a gen el elien die douenlaire encern leman

को जापनार्शितावित्ते क्योहन पेपांत पुन्नत्ता । सहस्राधी सुन्नतः ते व्याचन व्याचन स्थाप कृत्व यस दव्याः स्थापन द्यांसांतृता वास्तरत् । स्थापिः प्रवासाद दुर्गातं केने तेवा सामकः द्याप सर्द्रातीनाः सामे देश्योग स्वीदास्य प्रकृति प्रावतेनाः ।

# अथेकादशं काराडम्

---

## 11 9 11

स्विः—मद्या ॥ देवता—मद्योदनः ॥ छन्दः—१ अनुष्ठमार्था मुस्कि पर्कातिः, २, ५ वृहतीगर्मा विराट् त्रिष्ट्रप्, ६ चिष्यक्, ७, १२— १४, १६, १६, ११ सुरिक् त्रिष्ट्रप्, ६ चिष्यक्, ७, १२— १४, १९, २२, २३, २८, ३०, ३२—३४ त्रिष्ट्रप्, ह [त्रिपदा ] विराड् गायत्रीः, ९ साक्वरातिजागतगर्मा जगतीः, १० प्रसिविजगती विराड् जगतीः, ११ जगतीः, १७, २१, २४—२६, ३७ विराड् जगतीः, १८ मतिजागतगर्मा परातिजागती विराडतिजगतीः, २० मतिजागतगर्मा परास्ताक्वरा चतुष्पदा सुरिग् जगतीः, २० आति-जागतगर्मा सुरिग् जगतीः, २९ सुरिग् जगतीः, ३५ चतुष्पदा ककुम्मस्युष्यिक्;

अग्ने जायुस्वदितिनांथितेयं ब्रह्मोद्धनं पंचिति पुत्रकामा ।
सम्बद्धवयो भूतुकृत्सते स्वां मन्थन्तु मृजयां सहेह ॥ १ ॥
कृणुत धूमं वृष्याः सखायोऽद्गोधाविता वाच्मच्छ्रं ।
अयम्प्रिः प्रतनाषाट सुवीरो येनं देवा असंहन्त् दस्यून् ॥ २ ॥
अग्नेऽजीनिष्ठा महते वृष्यीय ब्रह्मोद्धनाय पक्षवे जातवेदः ।
सम्बद्धवयो भूतुकृत्सते स्वांजीजनब्रह्मये रुपि सवैवीर् नि यण्क्षं ॥ ३ ॥

समिद्धो अप्रे समिधा समिध्यस्य विद्वान् देवान् यश्चियाँ एइ वंद्यः। तेभ्यों हुविः श्रुपयंभ्जातवेद हत्तमं नाकुमधि रोह्येमम् त्रेषा मागो निहिता यः पुरा वो देवानी पितृयां मरयीनाम् । श्रंशांन्जानीध्वं वि भंजामि तान् वो यो देवानां स इमां पारयाति 11 4 11 श्रप्ते सहस्वानिमुर्भोदिसि नीचो न्युब्ज द्विष्तः सुपानान् । इयं मात्रा मीयमाना मिता चं सजुतांस्तें बालुहतः कृयोतु साकं संजातेः पर्यसा सहैश्युद्धकीनां महते वीयाय । ऊर्थी नाकस्याधि रोह विष्टपं स्वुगों लोक इति यं वदन्ति इयं मही प्रति गृह्णातु चमै पृथिवी देवी सुमनस्यमाना। श्वर्थ गच्छेम सुकृतस्य लोकम् प्तौ प्रावांगो सयुजा युङ्गि चमाण निर्मिन्ध्यंशून् यजमानाव साध्। श्रवध्नती नि जीहे य इमां पृतन्यवं जध्वं प्रजामुद्धर्नस्युद्दंह 11 8 1 गृहाया प्रावाया सकृती वीर् हस्त या ते देवा युज्ञिया युज्ञमंगुः । त्रयो वरा यतुमांस्रवं वृंगुीवे तास्ते समृद्धीर्देह राधयामि ॥१०॥ { १ } इयं ते धीतिरिद्मं ते जनित्रं गृह्णातु स्वामदितिः श्र्रंपुत्रा । परा पुनीहि य इमां प्रतन्यवोऽस्यै रुथि सर्ववीर् नि यंब्झ उपश्वसे द्वये सीदता यूपं वि विच्यध्वं यज्ञियासस्तुषैः। पश्चिवा समानानति सर्वान्स्यामाधस्यदं द्विष्तस्यादयामि परेहि नारि पुनरेहि चित्रमुपां स्वा गोष्ठोऽध्यरुख्द् भराय। तासी गृहीताद् यतमा यशिया प्रसन् विभाज्य धीरीतरा जहीताद् पुना ब्रगुर्योषितः शुरमंमाना हत्तिष्ठ नारि तुवसं रभस्व । सुपरनी परवा प्रजयां प्रजान्त्या स्वांगन् युज्ञः प्रति कुरमं गृभाय

कुर्जो मातो निहितो यः पुरा व ऋषिमशिष्टाप षा अरैताः। श्रयं यूज्ञो गातुविचायुवित् प्रजाविदुप्रः पशुविद् बीरविद वो अस्तु क्रमें चुरुर्वेज्ञियसबाध्यं रुचुच्छु चिस्तविष्टुस्तवंसा तपैनस् । क्यार्षेया देवा अभिमुक्कस्य आगमिमं तपिष्ठा ऋतुर्भिस्तपन्तु ॥ १६ 1 शुद्धाः पूता योषितौ यज्ञियां हुमा श्रापंश्चरुमवं सर्पन्तु शुआः । धर्दुः प्रजां बंहुजां पृश्चन् नः पुक्रीदनस्य सुकृतामेतु लोकम् ॥ १७ ॥ बद्याणा शुद्धा द्रत पूता घृतेन सोमस्यांशवंस्तण्डुका युज्ञिया हुमे । श्रुपः प्र विशत प्रति गृह्णातु वर्चकिम्मं प्रक्रवा सुकृतामेत लोकम्॥१८॥ हुरः प्रथस्व महता महिम्ना सहस्रपृष्ठः सुकृतस्य लाके । विवामहाः विवरः प्रजोवजाहं पुका पंन्जदुशस्ते अस्मि 11 99 11 सुद्वन्नप्रकः श्रुतकारो अचितो ब्रह्मीटुनो देव्यानः स्वर्गः । श्रमूंस्त आ दंशामि प्रजयां रेषयैनान् बिक्हाराय **मृ**ढतान्मह्यंमेव 1 30 11 { 3 } ब्रदेहि वेदि प्रनयां वर्धयेनां नुदस्व रचः प्रतरं घेछेनाम् । श्चिया संमानानति सर्वौन्स्स्यामाधस्पदं द्विषतस्पादयामि 11 89 11 मुम्यावतं स्व पृश्वाभीः सहैनां प्रत्यक्केनां देवतांभिः सहैचि । मा खा प्रापंच्छपयो माभिचारः स्वे चेत्रे श्रनमीवा वि राज श्चतेनं तष्टा मनसा हितेषा ब्रह्मीहनस्य विहिता वेदिरप्रे । मुंसुद्री शुद्धामुपं धेहि नारि तत्रीदुनं सादय देवनाम् । २३ 🕪 बदिते ईस्तां खर्चमेतां द्वितीयां सप्तऋषयां मृतकृता यामकृण्वन् । सा गात्रांगि विदुक्षीद्वनस्य दर्विवेद्यामध्येनं चिनोतु शृतं स्वा हुरुयसुपं सीदन्तु देवा निःसप्याग्नेः पुनरेनान् प्र सीद् । स्रोमेन पूर्वो जुटरे सीद ब्रह्मणामार्षेवास्ते मा श्विन् प्राशिवारः । २५ 🗈 साम राजः दुः सान्मा वपैम्यः सुत्राह्मणा यत्मे त्वीपुसीदान् । ऋषींनार्षेयि स्तपुसोडि जातान् ब्रह्मीदुने सुहवा जोहवीमि ॥ २६ ॥

शुद्धाः पूता योषितो यज्ञियां इमा ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि । यस्काम इदमेभिष्टिच्चामि वोऽहमिन्द्रो मुरुखान्स दंदादिदं मे ॥२०॥ हुदं मे ज्योतिर्मृतं हिरण्यं पुक्वं चेत्रात काम्बुधा म पुषा । हुदं धनं नि दंधे ब्राह्मयोषु कृण्वे पन्थां पितृषु य: स्वर्गः श्रुम्भो तुषाना वेप जातवेदिस पुरः कुम्बूक्य भर्प मृड्डि दूरम्। प्तं श्रेश्रम गृहराजस्यं मागमथौ विद्य निर्श्वतेर्मागधेयंम् 11 29 11 आरयंतः पर्चतो विद्धि सुन्वतः पन्थां स्वर्गमधि रोहयैनम् । थेन रोहात् परमापद्य यद् वयं उत्तमं नाकं पर्मं व्योम ॥ ३० ॥ (३) बन्नेरंध्वयों मुखमेतद् वि मृड्ढ्याज्याय लोकं क्रणुहि प्रविद्वान् । घृतेन गात्रानु सर्वा वि मृंड्डि कृपवे पन्थी पितृषु यः स्वर्गः ॥ ३१ ॥ बक्रे रचः समदुमा वंषुभयोऽब्रह्माया यतुमे स्वोप्सीदान । पुरोषियाः प्रथमानाः पुरस्तादार्षेयास्ते मा रिषन् प्राश्चितारः ॥ ३२ ॥ श्रार्षेयेषु नि देध भोदन त्वा नानार्षेयाग्रामप्यस्त्यत्र । श्रुभिमें गोप्ता मुरुतश्च सर्वे विश्वे देवा श्रुभि रचनतु प्रक्वम् युक्तं दुहानं सद्मित् प्रपीनं पुर्मासं धेनुं सदनं रयीयाम्। म जामृत्रवस्त द्वीर्घमार्यु रायश्च पोष्टैरपं रवा सदेम वृष्मोऽसि स्वर्ग ऋषींनार्षेयान् गंब्छ । सुकृतां लोके सींद तत्रं नी संस्कृतम् 11 52 11 सुमाचितुब्वानुसंप्रयाद्यप्र पृथः केल्पय देवयानान् । प्तैः सुंकृतैरनुं गन्छेम युज्ञं नाके तिष्ठं न्त्मिधं सुसर्रमी। येनं देवा ज्योतिषा चामुदायंन् ब्रह्मौदुनं पुक्तवा सुकृतस्य लोकम् । तेनं गेष्म सुकृतस्यं लोकं स्वंरारोहंन्तो श्रमि 11 30 11 { 8 } [ 319 ] नाकंमुत्तमम्

11211

कारि:—अथर्ना ॥ देवता—भवादयो मन्त्रोक्ताः ॥ अंन्देः—१ परातिजागता विराह जगती, २ अनुष्टुर्भामां पन्चपदा पथ्या जगती; ३ चतुष्पदा स्वराद्धिष्यक्, ४, ५, ७, १३, १५, १६ २१, अनु॰डप्, ६ श्राधीं गायत्री, ८ महाबहती, ९ श्राधीं त्रि॰डप्, १० पुरःकृतिः त्रिपदा विराट् त्रि॰डप्, १४ पञ्चपदा जगतीगभी विराट् शक्तरीं, १२ भुरिक् त्रि॰डप्, १४, १७—१९, २३, २६, २७ [ त्रिपदा ] विराह् गायत्री, २० भुरिक् गायत्री, २२ विषमपादलक्ष्मा त्रिपदा महाबहती, २४, २९ जगती, २५ पश्चपदा-तिशक्तरीं, २८ त्रि॰डप्, ३० चतुष्पदा उष्णिक्,

अवाशवी मृहतुं माभि यातुं भूतपत्ती पशुपत्ती नमी वाम् । अतिहितामायतो मा वि खांष्ट्रं मा नो हिसिष्टं द्विपदो मा चतुंदपदः॥१॥ शुने क्रोष्ट्रे मा शरीराणि कर्तमुलिक्लवेभ्यो गुन्नेभ्यो ये च कृष्णा श्रविष्यवः। मर्चिकास्ते पशुपते वर्यासि ते विषसे मा विदन्त 11 3 11 कन्दाय ते पाणाय याश्च ते भव रोपयः। नमस्ते रुद्र कृण्मः सहस्राचायामस्य 11 3 11 पुरस्तांत् ते नमः कृण्म ष्ठत्तराद्धराद्त । अभीवगाँद दिवस्पर्यन्तारिचाय ते नमः मुस्राय ते पशुपते यानि चर्च्य ते भव। खुचे खुपायं संहशें प्रतीचीनांव ते नर्मः भक्नेभ्यस्त उदराय जिह्नायां श्रास्याय ते । चक्कचो गन्धाय ते नमः पञ्चा नीलंशिसण्डेन सहस्राचेयां वाजिना । कदेणार्धकचातिना तेन माँ समरामहि स नी मुद्रः परि वृत्यक्तु विश्वत आपद्याग्निः परि वृत्यक्तु नो मुद्रः। 11 6 11 मा नोडमि मास्त नमी बसवस्मै

| चतुर्नमा अष्टकृत्वो भवाय दशकृत्वः पश्चपते नर्मस्ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| तवेंसे पञ्च पुशवो विभक्ता गावो अश्वाः पुरुषा अजावयः ॥ ९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तव चर्तसः मुद्दिशस्तव धौस्तव प्रश्चिवी तवेदसुंग्रोवं -तरिचम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ववेदं सर्वमास्मन्वद् यत् मायत् प्रथिवीमर्ज ॥ १०॥ (५)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ब्रुवः कोशों वसुधानुस्तवायं यस्मित्रिमा विश्वा भुवनान्यन्तः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| स नो मृड पशुपते नमस्ते पुरः क्रोष्टारी प्रशिक्षाः श्वानः पुरो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यंन्स्वघुरुदों विकेरयं:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| धर्तु विभिधि हरितं हिर्ण्ययं सहसुधि श्रातवृधं शिखण्डिन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| कुद्रस्येपुंश्वरति देवहेतिस्तस्यै नमी यतुमस्यौ द्विशार्थितः ॥ १२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| योड्मियांतो निजयंते त्वां रुद्ध निचिकार्षति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रश्नादंनुप्रयुक्ते तं विद्धस्यं पदनीरिव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| मुनुष्ट्रती सुयुजा संविद्वानावुभावुग्री चरतो वीर्याय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ताम्या नमो यत्मस्या दिश्हितः ॥ १४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नमस्तेऽस्त्वायुते नमी अस्तु परायुते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नमस्ते रुद्ध तिष्ठत श्रासीनायोत ते नमः ॥ १५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| नर्मः सायं नर्मः प्रातनेमो राज्या नमो दिवा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| भुवायं च शुर्वायं चोभाभ्यामकर् नर्मः ॥ १६ ॥ ।<br>। १६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सहस्राचमितिपृश्यं पुरस्ताद् कृदमस्यन्तं बहुषा विपृश्चितंम्।<br>मोपाराम जिह्नवेयमानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| श्यावार्षं कृष्णमसितं मुणन्तं भीमं रथं केशिनः पादयन्तम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| पूर्वे प्रतीमो नमी अस्वस्मे ॥ १८ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मा नोऽभि स्नां मृत्यं देवहेति मा नः क्रुपः पशुपते नमस्ते ।<br>श्रम्यत्रास्मद् दिग्यां शाखां वि भूतु ॥ १९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मा नो हिंसीरिध नो बृहि परि यो वृङ्ग्यि मा क्रुंधः ।<br>मा स्वया समरामहि ॥ २०॥ (६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1) the at the transfer of the |

| मा नो गोषु प्रकृषेषु मा गृंधो नो श्रजाविषु ।                              |
|---------------------------------------------------------------------------|
| श्चन्यत्रीम वि वर्तम् पियां रूणां प्रजां जहि ॥ २९॥                        |
| यस्य तुषमा कासिका हेतिरेकुमर्थस्येव वृष्णुः कन्द्र एति ।                  |
| श्रुभिपूर्वं निर्यायते नमी श्रस्यस्मै ॥ २२ ॥                              |
|                                                                           |
| यो इन्तरिचे तिष्ठति विष्टिभितोऽयंज्यनः प्रमुखन् देवपीयून् ।               |
| तस्मै नमों दुशिमः शक्वरीभिः                                               |
| तुश्यमार्ण्याः प्रावी मृगा वने हिता हंसाः सुपूर्णाः संकुना वर्णाति ।      |
| तवं युर्व पश्चपते श्रुप्तकं न्तस्तुभ्यं चरान्त द्विष्या आपी वृष्टे ॥ २४ ॥ |
| शिशुमारा अजगुरा: पुरीकर्या जुवा मस्त्या रजुला येभ्यो अस्यति ।             |
| न ते दूरं न परिष्ठास्ति ते भव सुष्यः सर्वान् परि पश्यासि भूमि             |
| पूर्वस्मार्बेस्युत्तरस्मिन् समुद्रे अस्ति अस्ति अस्ति । ३५॥               |
|                                                                           |
| मा नो रुद्र तुक्मनु। मा विषेणु मा नुः सं स्नां दिब्वेनु। प्रिनां।         |
| श्चन्यत्रास्मद् विद्युतं पातवैताम् ॥ २६ ॥                                 |
| भवो दिवो भव इँशे प्रथिब्या भव आ पत्र वर्वे न्तरिचम् ।                     |
| तस्म नमों यतुमस्यां दिश्विर्धतः ॥ २७ ॥                                    |
| भवं राजुन् यर्जमानाय मृड पश्नां हि पंशुपतिं बुंमूर्थं।                    |
| यः श्रद्दधाति सन्ति देवा इति चतुंष्पदे द्विपदेऽस्य मृड ॥ २८ ॥             |
|                                                                           |
| मा नौ महान्तमुत मा नौ धर्मकं मा नो वहन्तमुत मा नौ वह्यतः।                 |
| मा नों हिंसी: पितरं मातरं च स्वां तुन्वं रह मा रीरियो नः ॥ २९ ॥           |
| कुद्रस्यैकवकारेभ्योऽसंस्कागिकंभ्यः।                                       |
| इदं मुहास्येभ्यः श्रभ्यो अकर्तुं नर्मः ॥ ६० ॥                             |
| नमस्ते घोषिग्राभयो नमस्ते केशिनीभ्यः।                                     |
| नमो नर्मस्कृताभ्यो नर्मः सम्भुन्जुतीभ्यः।                                 |
| नर्मस्ते देव सेनांश्यः स्वृहित नो प्रभंयं च नः ॥ ३१ ॥ (७) [१।२]           |
|                                                                           |
| 113(8)11                                                                  |
| ऋषिः-अथर्वा ॥ देवता-बाईस्पत्यौदनः ॥ छन्दः-१, १४ मास्री                    |

गायत्री; २ त्रिपदा समिविषमा गायत्री; ३, ६, १० श्रासुरी पङ्किः ४, ८ साम्न्युष्यिक्; ७, १६—२२ साम्न्युष्यिक्; ७, १६—२२ प्राजापत्यानुष्ड्वप्, ९, १७, १८ श्रासुर्यनुष्ड्वप्, ११ मुरिगाच्येनुष्ड्वप्, १२ याजुषी जगती; १६, २३ आसुरी दहती; २४ त्रिपदा प्राजापत्या दहती; २६ श्राच्युष्यिक्, २७, २८ साम्नी वृहती; २९ मुरिक् साम्नी वृहती; ३० याजुषी त्रिष्ट्वप्, ३१ श्रह्मशः पङ्क्तिकृत याजुषी ॥

| -तस्योदनस्य बृहस्पतिः शिरो बह्य मुखंम्                      | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न्यावाष्ट्राधिवी श्रोत्रे स्पाचनद्वमसाविचेगी ससऋषयः प्राचाप | A STATE OF THE STA |
| चनुस्रसं कार्म उल्लंबस्                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दितिः शूर्पमिदितिः शूर्पमाही वातोऽपाविनक्                   | 11 2 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                             | 11 8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अश्वाः कणा गावस्तण्डुचा मुशकास्तुपाः                        | 11 % 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ·कर्वु फर्लु।करं <u>याः शरो</u> ऽभ्रम्                      | 11 & 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्याममयोऽस्य मांसानि जोहितमस्य जोहितम्                      | 1 . 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्रपु सस्म हरितं वर्णः पुष्करमस्य गुन्धः                    | 11 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| -खलुः पात्रं स्पवावंसावीचे अनुकर्वे                         | 11911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्चान्त्राणि जुत्रवो गुदां वर्त्राः                         | 11 90 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ्ड्यमेव प्रथिवी कुम्मी मविति राध्यमानस्याद्वनस्य शौरंपिधाः  | नंस ॥११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सीवाः परीवः सिकंवा कर्वध्यम्                                | 11 13 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| न्यतं हंस्तावनेजनं कुरपोपसेचनम्                             | 11 32 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| म्बचा कुरम्याचाहितात्वित्रथेन प्रेषिता                      | 11 3.8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| व्यक्षणा परिगृहीता साम्ना पर्यूढा                           | 11 24 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                             | 11 35 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| -बृहदायवंनं रथन्तरं दविः                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रातवः पुकारं चार्ववाः समिन्धते                            | 11 30 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| च्चरं पन्चवित्रमुखं षुमुर्विभानिष                           | 11 36 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अोदनेन पज्ञवाः सर्वे लोकाः समाध्याः                         | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

यस्मिन्समुद्रो चौर्भूमिस्त्रयोऽवरप्रं श्रिताः 11 05 11 यस्य देवा अकल्पन्तोषिक्षष्टे षर्वश्रीतयः n 53 m. तं खोदनस्य प्रद्यामि यो श्रस्य महिमा महान् म दर ॥ स य बोदनस्य महिमानं विद्यात् ॥ ५३ ॥. नारप इति व्याचानुपसेचन इति नेदं च कि चेति 11 58 11 यावंद् द्वाताभिभन्स्येत तन्नाति वदेत् 11 24 17 बह्यवादिनो वदन्ति पराञ्चमोदनं प्राशी ३: प्रत्यञ्चाशमिति 11 58 11 रवमोदनं प्राशीशस्त्रामोदनाइ इति ॥ २७ ॥ पराञ्चं चैनं प्राशीः प्राणास्त्वां हास्यन्तीरयेनमाह 11 36 11 प्रत्यक्षं चैनं प्राशीरपातास्त्वां हास्यन्तीरवेनमाह 11 29 11 नैवाहमोदनं न मामोदनः 11 30 W. श्रोदन प्वौदनं प्राशीत् 11 29 11 { 6 }

## ॥३(२)॥

श्राधिः— अथर्श ॥ देवता— मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः— ३२, ३८, ४९ (प्र०), ३२, ३४, ४४ (छि०), ३२, ३४, ४४ (एन्च०) यसपदाऽऽस्तरी गायत्री; ३२, ४१ ४३, ४७, (च०) देवी जगती; ३८, ४४, ४६ (छ०), ३२, ३५—४३, ४६ (प्र००) पसप्दाऽऽस्थेनुन्द्वप्; ३२—४९ (प०) साम्म्यनुन्द्वप्; ३३—३६, ३०, ४०, ४२—४६ (प०) आच्येनुन्द्वप्; ३७ (प०) साम्मी पङ्किः; ३३, ३६, ४०, ४७, ४८ (छ०) आसुरी [बृहती; ३३, ४४ (च०) आसुरी ] जगती; ३४, ३७, ४१, ४६ (च०) आसुरी असुरी पङ्किः; ३४ (च०) आसुरी विष्टुष्; ३५ (च०) आसुरी

याजुशे गायत्री; ३६, ३७, ४० (च०) दैवी पङ्किः; ३८, ३९ (चतु०) प्राजापत्या गायत्री; ३९ (दि०) आसुर्युष्यिक् ४२, ४५, ४९ (च०) दैवी त्रिष्डप्; ४९ (दि०) एकपदा भुरिक् साम्नीवृहती ॥

त्ततंश्चेनमुन्येन शाब्यां प्राश्चीयेन चैतं पूर्वे ऋष्यः प्रार्शन् । उयेष्ठतस्ते मुजा मंहिष्यतीश्येनमाह । तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । बृहस्पतिना शाब्यां। तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमस्। एष वा श्रोदनः सर्वोङ्गः सर्वेपरः सर्वेतनः। सर्वोङ्ग एव सर्वेपकः सर्वेतन्ः सं भवित य एवं वेद त्ततेश्वेनमन्याभ्यां श्रोत्राभ्यां प्राशीयां भ्यां चैतं पूर्व ऋषयः प्रार्शन । विधेरो मंविष्यसीरयेनमाह । तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । ·खावापाधिवीभ्यां श्रोत्राभ्याम् । ताभ्यमिनं प्राशिषं ताभ्यमिनमजीगमम्। प्ष वा भोदनः सर्वोङ्गः सर्वेपरुः सर्वेतनुः । सर्वोङ्ग एव सर्वेपरः सर्वेतन् सं भवति य एवं वेद वतंत्रीनमन्याभ्याम्बन्धिं प्राशीर्याभ्यां चेतं पूर्व ऋष्याः प्राक्षेत् । श्चन्धी संविध्यक्षीरयंनमाह । तं वा श्रहं नावीन्चं न पराञ्चं न प्रश्यक्षम् । सूर्योचनद्रमसाभ्यामचीभ्याम् । ताभ्यामेनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्। युष वा घोडनः सर्वोङ्गः सर्वेपकः सर्वेतन्ः। सर्वोज्ञ एव सर्वेपकः सर्वेतन्ः सं अविधि य एवं वेद

ततंब्रैनमुन्येन सुर्खेन प्राशीर्येन वैतं पूर्व ऋषंयः प्रार्श्वन् । मुख्तस्ते प्रजा मेरिष्यतीरवेनमाह । तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यक्षस् । ब्रह्मणा मुखेन । तेनैनं प्रार्थिषं तेनैनमजीगमम् । एव वा जोदनः सर्वोङ्गः सर्वेपकः सर्वेतनः। सर्वोङ्ग एव सर्वेपकः सर्वेतनुः सं भवति य एवं वेद ॥ इप क ततंश्चेनमुन्यवा जिह्नया प्राशीर्यया चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्नन्। जिह्ना ते मरिष्यतीस्येनमाइ। तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रायञ्चम् । श्रुमेर्जिद्धया । तयैनं प्राशिषं तयैनमजीगमम् । पुष वा घोंदुनः सर्वोङ्गः सर्वेपकः सर्वेतनूः। सर्वोंक्र एव सर्वेपकः सर्वेतन् सं भवित य एवं वेद 11 34 1 ततंत्रीनमन्येदेनतैः प्राशीयेंश्चेतं पूर्वं ऋष्यः प्रार्शन् । इन्तांस्ते शरस्यन्तीत्यनमाह । तं वा घ्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । ऋतुभिदंन्तैः । तैरेनं प्राशिषं तैरेनमजीगमम् । पुष वा भोदुनः सर्वोङ्गः सर्वेपहः सर्वेतनूः। सर्वोक्न एव सर्वेपकुः सर्वेतनूः सं भवित य एवं वेदं 11 3.0-12 तत्त्रीनमुन्यैः प्राचापानैः प्राशीर्थेश्चैतं पूर्वे ऋषयः प्रासन् । प्रायापानास्त्वां हास्यन्धीत्येनमाह । तं वा श्रद्धं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रध्यक्षम् । सप्तऋषिमिः प्राणापानैः। वैरेनं प्राशिषं तैरेनमजीगमम्। पुष वा श्रोदनः सर्वोङ्गः सर्वेपकः सर्वेतन्ः।

सर्वोङ्ग प्व सर्वेपकः सर्वेतन्ः सं भवति य एवं वेद

ततंश्चेनमुन्येन व्यचेता प्राशीर्येन चैतं पूर्व ऋषयः प्रार्शन्। राजयदमस्त्वां हनिष्यतीस्थेनमाह । तं वा ग्रहं नावीञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम्। ग्रन्तरिचेण व्यचसा । तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम् । यव वा श्रोदनः सर्वीङ्गः सर्वीपकः सर्वतनूः। सर्वोङ्ग एव सर्वपरुः सर्वतन्ः सं भवति य एवं वेदे तत्रिनमन्येन पृष्ठेन प्राशीयेन चैतं पूर्व भ्रष्ट्यः प्राप्तन् । ाविद्युत् स्वां हिनड्यतिस्येनमाह । तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यक्षम् । . दिवा पष्टे । तेनैनं प्रार्शिषुं तेनैनमजीगमस् । प्य वा चोदनः सर्वीक्गः सर्वेपकः सर्वेतनूः। सर्वोङ्ग एव सर्वेपरुः सर्वेतन् सं अवित् य एवं वेद त्ततंश्रीनमन्येनोरंसा प्राशीयेनं चैतं पूर्वं ऋषंयुः प्राश्नन् । क्ष्या न रात्स्यसीव्येनमाइ। तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यक्षम्। व्यथिवयोरसा । तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमम्। प्य वा बोदनः सर्वीङ्गः सर्वेपरुः सर्वेतनुः। सर्वोङ्ग एव सर्वेपरः सर्वेतन्ः सं भवति य एवं वेदं तत्रे वसन्येनोदरेणु प्राश्चीयेन चैतं पूर्व अर्थयः प्रार्शन् । खद्रदारस्या हनिष्यतीत्वेनमाह । तं वा श्रद्धं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यक्रम्। सत्येनोद्रेण। न्तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमस् । पष वा घोडनः सर्वोङ्गः सर्वेपकः सर्वेतन्ः। -सर्वोङ्ग पुव सर्वपरुः सर्वतनुः सं भवति य पुवं वेदं ॥ ४२ ॥

ततंश्चेनमन्थेन वस्तिना प्राश्वीर्थेन चैतं पूर्व ऋषंयः प्राश्नेन् । श्रद्ध मंदिष्यतीत्यंनमाह । तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । समुद्रेण वस्तिना । तेनैनं प्राशिषं तेनैनमजीगमस् । पुष वा श्रोदनः सर्वीकृगुः सर्वेपकः सर्वेतन्ः । सर्वोङ्ग एव सर्वेपकः सर्वेतन्ः सं भविति य एवं वेद 11 85 11 ततेश्वेनमन्याभ्यामूरुभ्यां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्वे ऋषयः प्राक्षन् । जरू ते मरिष्यत इत्येनमाह । तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । मित्रावर्षणयोक् रूभ्याम् । ताभ्यामेनुं प्रार्थिषुं ताभ्यामनमजीगमम् । एष वा भोदनः सर्वीङ्गः सर्वेपकः सर्वेतन्ः । सर्वोङ्ग एव सर्वेपकः सर्वेतनः सं भवित य एवं वेद ततंश्रीनम्नयाभ्यामछीवद्मयां प्राशीर्याभ्यां चैतं पूर्व ऋष्यः प्राश्नेन् । स्नामो भविष्यसीस्यनमाह। तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यक्कम्। खष्ट्रधीवद्भयाम् । ताभ्यामेनं पाशिषं ताभ्यामेनमजीगमञ् । एष वा भोदनः सर्वीङ्गः सर्वेपकः सर्वेतनूः। सर्वोक्त प्व सर्वेषकः सर्वेतनः सं अविति य एवं वेदं ततंश्चेनमुन्याभ्यां पादांभ्यां प्राशीयांभ्यां चैतं पूर्वं ऋषंयः प्राश्नेन् । बहुचारी भविष्यसीरवेनमाइ। तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । श्रुश्चिनोः पादाभ्याम् । ताम्यामेनं प्राशिषं ताम्यामेनमजीगमम्। पुष वा कोंद्रनः सर्वीक्गः सर्वेपकः सर्वेतनः। सर्वोज्ञ एव सर्वेपकुः सर्वेतन्ः सं भवित् य एवं वेद N 36 W

ततंश्चेनमुन्याभ्यां प्रपंदाभ्यां प्राशीयीभ्यां चैतं पूर्वे ऋष्यः प्राश्चन्। सर्परःवा हनिष्यतीत्येनमाह । तं वा ग्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यञ्चम् । लवितः प्रपंदाभ्याम् । ताभ्यामिनं प्राशिषं ताभ्यामेनमजीगमम्। पुष वा बाँदुनः सर्वाङ्गः सर्वेपकः सर्वेतनः। सर्वोङ्ग एव सर्वेपकुः सर्वेतनुः सं भवति य एवं वेदे तत्रश्चेनमन्यास्यां हस्तांस्यां प्राशीयांस्यां चैतं पूर्व ऋषयः प्राश्चन् । जाह्यणं हंनिष्यसीत्वेनमाह। तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पर्राञ्चं न प्रत्यञ्चम्। ऋतस्य हस्ताभ्याम्। तास्यामेनं प्राशिषं तास्यामेनमजीगमस् । ष्य वा भोदनः सर्वोङ्गः सर्वेपरुः सर्वेतन्ः। सर्वोक्न एव सर्वेपरुः सर्वेतन्ः सं भवति य प्वं वेदं त्ततंश्चैनमन्ययां प्रतिष्ठया प्राशीर्ययां चैतं पूर्वे ऋष्यः प्राश्चन् । श्रप्रतिष्ठानोंऽनायतनो मंरिष्यसीत्येनमाह । तं वा श्रहं नार्वाञ्चं न पराञ्चं न प्रत्यर्ख्यम् । सुरवे प्रतिष्टायं । तथैनं प्राशिषं तथैनमजीगमम्। प्ष वा श्रोदनः सर्वीङ्गः सर्वेपकः सर्वेतनः। सर्वोङ्ग एव सर्वेपकः सर्वेतन्ः सं अवित य एवं वेद 11 88 11 { 8 }

113(3)11

न्द्रिषिः — त्रथर्वा ॥ देवता — मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः — ५० आसुर्यनुष्ट्रप्,
५१ आर्च्युष्णिक्, ४२ त्रिपदा भुरिक साम्नी त्रिष्ट्रप्, ४३ आसुरी
बृहती, ५४ दिपदा भुरिक साम्नी हृहती, ४५ साम्न्युष्णिक्,
५६ प्राजापत्या बृहती॥

|                                                               | CIAS NA        | J. Company | 1900 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|------|
| एतद् वे ब्रध्नस्य विष्टपुं यदोडुनः                            | 11 4           | •          | u    |
|                                                               | 11 4           |            |      |
| प्तस्माद् वा श्रोद्नात् त्रयंखिशतं लोकान् निरंभिमीत प्रजापंति | ₹: K           | 43         | U-   |
|                                                               | 11 4           |            |      |
| स य प्वं विदुषं उपद्रष्टा अवंति गार्णं रंणिहि                 | 11 4           | 8          | 11   |
| न च प्राणं हुणाई सर्वेड्यानि जीयते                            | 11 4           | 4          | V    |
| न चं सर्वज्यानि जीयते पुरैनं जरतः प्राची जहाति ॥५६॥ (१        | 0}[            | रा         | 1    |
| 11811                                                         |                |            |      |
| ऋषि:भागंवो वैदर्भिः ॥ देवता-प्राणः ॥ छन्दः १ शङ्कुम           | <b>ात्य</b> न् | [ब्डु      | 4.   |
| २-७, ६-१३, १६-१९, २३-२५ अनु दुर्, ८ पथ्या                     | 95             |            |      |
| १४ निमृदनुष्टुप्; १४ शुरिगतुष्टुप्; २० अनुष्टुच्यर्भा शि      |                |            |      |
| २१ मध्येज्योतिर्जगती, २२ त्रिष्ट्रप, २६ वृश्तीगर्भाऽनुष       |                |            |      |
|                                                               | 3;;            |            |      |
| शासाय नमो यस्य सर्वीमिदं वर्शे ।                              |                | 12         |      |
| यो मूतः सर्वस्येश्वरो यश्मिनस्यवं प्रतिष्ठितस्                | IT             | 9          | ir   |
| नमस्ते प्राणु क्रन्दायु नमस्ते स्तनियुत्नते ।                 |                |            |      |
| नमस्ते प्राण विद्युते नमस्ते प्राण वर्षते                     | 13             | 3          | IP   |
| यत् प्राय स्तनियुत्तुनामिकन्द्रयोषंधीः।                       |                |            |      |
| प्र वीयन्ते गर्भीन् द्घतेऽथी बुद्धीविं जायन्ते                | u              | 2          | B    |
| यत् पाग ऋतावागतेऽभिक्रन्दत्योवधीः।                            |                |            |      |
| सर्वे तदा म मोदते यत् कि च भूम्यामधि                          | 11             | 8          | 11   |
| युदा माणो श्रम्यवंधींद् वर्षेया पृथिवी महीस् ।                |                |            |      |
| पुरावस्तत् प्र मोदन्ते महो वै नी भविष्यति                     | U              | 3          |      |
| श्राभिवृष्टा श्रोषधर्यः धार्योन् समेवादिरन् ।                 |                |            |      |
| जायुर्वे नः प्रातीतरः सवी नः सुर्भीरकः                        | H              | Ę          | 11-  |
| नमस्ते अस्तायुते नमी अस्तु परायुते ।                          | <b>MAN</b>     |            |      |
|                                                               | 11             | 9          | 160  |
| नमस्ते प्राणु तिष्ठंत श्रासीनायोत ते नमः                      | H              | 9          | 50   |

| नर्मस्ते प्राय प्रायुत्ते नर्मो अस्ख्यपानुते ।       | is five the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| पुराचीनाय ते नमः प्रतीचीनाय ते नमः सधैस्मै त हुदं नम | 11.011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| या ते प्राण प्रिया तुनू यो ते प्राण प्रेयंसी।        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ष्यथो यद् भेषुजं तव तस्यं नो घेहि जीवसे              | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रायाः प्रजा अर्चु वस्ते पिता पुत्रमिव प्रियम् ।    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                      | 11 { 99 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| प्राची मृत्युः प्राचस्त्वमा प्राचं देवा छपासते ।     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्राची है सत्यवादिनसुत्तमे लोक था दंधत               | 11 33 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्राणो विराट् प्राणो देश्र प्राणं सर्वे उपांसते ।    | OF SALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| त्राणो ह स्यश्च-द्रमाः प्राणमाहुः प्रजापेतिम्        | 11 35 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| माखापानी विहियवावन्ड्वान् प्राच छडवते ।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यवे ह प्राण प्राहितोऽपानो ब्रीहिरुच्यते              | ॥ १३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अपानित प्राणांति पुरुषो गर्भे अन्त्रा।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यदा स्व प्रांगु जिन्दस्यथ स जायते पुनेः              | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| प्राण्माहुमात्रिश्वानं वाती ह प्राण उच्यते ।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| प्राणे है भूतं भव्यं च प्राणे सबु प्रतिष्ठितम्       | 11 24 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्राथवंगीराङ्गिरसिदेंवीर्मनुष्युजा उत ।              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीषंधयः प्रजायन्ते युदा स्वं प्रांणु जिन्वति       | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यहा प्राची श्रम्यवंशींद् वर्षेण पृथिवी महीम्।        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रीषंधयः प्र जायन्तेऽधो याः काश्र वीरुधंः           | 11 99 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यस्ते प्रागोदं वेद यस्मिश्चामि प्रतिष्ठितः।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वे तस्मै वार्ल हरानुमुध्मिक्लोक उत्तम             | 11 96 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यथा प्राण बिल्डित्स्तुभ्यं सर्वाः प्रजा हुमाः ।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पता तस्मै बाल हरान् यस्ता श्णवंत् सुश्रवः            | 11 3 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मान्तर्भेश्वरति देवतास्वासनो सतः स उ जायत पुनः ।     | STATE OF THE STATE |
| स मूतो भव्यं भविष्यत् पिता पुत्रं प्र विवेशा शचीिभः  | 11 40 H ( 12 )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

एकं पादं नोत्खिदति क्वाबिलादंव ष्टचरन्। यदुक्त स तमुंख्यिदेवैवाद्य न श्वः स्यान्न राष्ट्री नाहं: स्यान ब्युंच्छेत् कदा चन 11 52 11 श्रष्टाचकं वर्तत् एक्नेनेमि सहस्राचरं प्र पुरो नि पश्चा। श्रुधेन विश्वं सुवनं जुजान यदस्यार्धं कत्मः स केतुः 11 55 11 यो श्रह्य विश्वजन्मन ईशे विश्वह्य चेष्टतः । धन्येषु चिप्रधन्त्रने तस्मै प्राण् नमोऽस्तु ते 11 53 11 यो श्रह्य सुर्वजन्मन ईशे सर्वह्य चेष्टतः । अतन्द्रो ब्रह्मणा धीरं: प्राणी मार्नु तिष्ठतु 11 58 11 कुर्ध्वः सुरेषु जागार नुनु तिर्थंक् नि पंचते । न सुसमंस्य सुसेव्वनं शुश्राव कश्चन H 24 11 प्राणु मा मत् पूर्यावृतो न मद्दन्यो भविष्यसि । श्रुपां गर्भमिव जीवसे प्रार्ण बुध्नामि त्वा मिय ॥ २६॥ (१३) [२।२]

#### 11411

ऋषिः— महा। ॥ देवता— महाचारी ॥ छन्दः— १ पुरोऽतिजागता विराह्गर्भा त्रिष्टुप्; २ पव्चपदा इहतीगर्भा विराट् शववरी; ३ उरोब्हती;
४, ५, २४ त्रिष्टुप्; ६ शाक्तरगर्भा चतुष्पदा जगती; ७ विराह्गर्भा 
त्रिष्टुप्; ६ पुरोऽतिजागता विराह्जगती; ९ बृहतीगर्मा त्रिष्टुप्;
१० मुरिक् त्रिष्टुप्; ११, १३ जगती; १२ शाक्तरगर्मा 
चतुष्पदा विराहतिजगती; १४, १६— २२ अनुष्टुप्;
१५ पुरस्ताज्ज्योतिस्त्रिष्टुप्; २३ पुरोबाईतातिजागतगर्मा 
त्रिष्टुप्; २५ आच्छीष्यिक् (एकावसाना);
२६ मध्येज्योतिस्थिष्णग्गर्मा त्रिष्टुप्॥

मृह्यमारी व्यांश्रीरति रोदंसी उमे तस्मिन् देवाः संमीनसी मवन्ति । स दांधार पृथिवीं दिवें च स आंचार्युं तपंसा पिपति ॥ १ ॥ बह्यचारिएं पितरी देवजनाः पृथंग् देवा अनुसंयन्ति सर्वे । गन्धवी एनमन्वायन् त्रयंखिशत् त्रिशताः षंट्रसहस्राः सर्वान्तस देवांस्तपंसा पिपर्ति 11 3 11 श्राचार्यं उपनयंमानो बह्मचारिएं कृशुते गर्भमन्त: । तं रात्रीहितस्र उदरे विभर्ति तं जातं द्रष्ट्रमाभिसंयन्ति देवाः 11 3 11 ह्यं सुमित् पृथिवी चौद्धितीयोतान्तरिनं सुमिषा पृणाति । ब्रह्माचारी समिधा मंखंलया श्रमेण लोकांस्तपंसा पिपार्ति 11 8 11 पूर्वी जातो ब्रह्मणो ब्रह्मचारी घुम वसान्स्वपुसोद्तिष्ठत् । तस्माज्जातं बाह्यंणं ब्रह्मं उपष्टं देवाश्च सर्वे श्रमृतेन साकम् बद्धचार्वेति समिधा समिदः कार्यं वताने। दीचितो दीर्घरमध्रः । स सद्य एति पूर्वस्मादुत्तरं समुद्रं लोकान्यसंग्रम्य मुहुराचरिकत् ॥ ६ ॥ बुद्धचारी जुनयुन् बद्धापी लोकं प्रजापति परमेष्टिनं विराजम् । गर्भी भ्रत्वासृतंस्य योनाविन्द्री ह भ्रत्वासुरांस्ततह श्राचार्यस्ततत्त नमंसी उसे इसे उधीं गम्भीरे पृथिवीं दिवें च। ते रंचति तपंसा ब्रह्मचारी तिस्मिन् देवाः संमनसो मवन्ति ॥ ८॥ हुमां भूमि पृथिवीं बंहाचारी मिचामा जमार प्रथमो दिवं च। ते कृरवा समिधानुपांस्ते तयोरापिता अवनानि विश्वा श्चर्वागुन्यः पुरो श्चन्यो द्विस्पृष्ठाद् गुइा निधी निहित्यो बाह्यंणस्य । तौ रंचित तपसा ब्रह्मचारी तत् केवंतं कृष्णते ब्रह्म विद्वान् ॥१०॥ (१४) अर्वागुन्य इतो अन्यः प्रंथिन्या अप्री सुमेतो नर्मसी अन्तरेमे । तयोः श्रयन्ते र्दमयोऽधि दृढास्ताना तिष्ठति तपंसा ब्रह्मचारी ॥ ११ ॥ श्रुभिकन्द्न स्तुनयंबरुणः शिंतिङ्को बृहच्छ्रेपोऽनु सूमौ जमार । ब्रुचारी सिञ्चाति सानी रेतः पृथिव्यां तेनं जीवन्ति प्रदिशश्चतंस्रः 11 35 11 मुझी सूर्व चन्द्रमंति मात्रियन् ब्रह्मचार्य प्सु समिधुमा दंधाति । तासामुचीं वि पृथगुन्ने चरनित तालामाव्यं प्रकंषी वर्षमापः ॥ १३॥

|                                                                                                                       |         | The second second |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|
| श्राचार्षी मृत्युर्वेर्ह्यमः सोस् श्रोषंचयः पर्यः ।                                                                   |         |                   |
| जीमूनां भाषान्स्सःवानुस्तैरिदं स्वर्गमृतम्                                                                            | 11      | 38 11             |
| श्रमा वृतं क्रंग्रते केवंबमाचार्यां भूखा वर्ष्णो यद्यदेष्क्रंत् प्रक                                                  | गपंत्री | 1                 |
| तद् बंह्यचारी प्रायंच्छत् स्वान्मित्री प्रध्यात्मनः                                                                   |         | 84 11             |
| श्चाचार्यो ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी प्रजापंतिः।                                                                          |         |                   |
| मुजापंतिर्वि राजिति विराडिन्द्रोंडभवद् वृशी                                                                           | ti      | 3 & 11            |
| ब्रह्मचर्येण तर्पसा राजा राष्ट्रं वि रंचति ।                                                                          |         |                   |
| श्राचार्ये। ब्रह्मचर्येण ब्रह्मचारियामिच्छते                                                                          | u       | 96 11             |
| ब्रह्मचर्येण कृन्या । युवानं विन्दते पतिम् ।                                                                          | 1000    |                   |
| श्चनुड्वान ब्रह्मचर्येगाधी वासं जिगीपति                                                                               | U       | 16 4              |
| ज्ञत्वचेयम् तपसा देवा मृत्युमपान्नत ।                                                                                 |         |                   |
| इन्द्री इ ब्रह्मचर्येण देवेश्यः स्व रामरत्                                                                            | บ       | 99 11             |
| श्रोपधयो भूतभुव्यमहोरु।त्रे वनुस्पतिः।                                                                                |         | 100               |
|                                                                                                                       | » II    | {94}              |
| पार्थिवा द्विव्याः पुश्च श्रार्ण्या ग्रास्याश्च ये ।                                                                  | 1       | 114.2             |
| श्रुपुचाः प्रचिष्श्र ये ते जाता ब्रह्मचारिषाः                                                                         | 100     | २१ ॥              |
| पृथक् सर्वे प्राजापुरयाः प्राणानारमस् विश्वति ।                                                                       | PART    | PT.               |
| तान्स्सर्वान् ब्रह्मं रचति ब्रह्मचारिययार्भृतम्                                                                       |         | 4 5 R             |
| देवानामेतत् परिपूत्मनभ्यारूढं चरति रोचमानम् ।                                                                         | Bell    | - a II            |
| तस्माञ्जातं बाह्यं युं ब्रह्मं उयेष्ठं देवाश्च सर्वे ध्रभृतेन साकम्                                                   |         |                   |
| मुह्मचारी बह्म भाजद् विभित्त तस्मिन् देवा भ्राधि विश्वे समी                                                           | ताः     | 1                 |
| प्राणापानी जनयसाद् व्यानं वाचं मन्। हद्यं ब्रह्म मेधाम्                                                               | 11      | 48 H              |
| चचुः श्रीतं यशो श्रमाधु धेद्यतं रेतो लोहितमुद्रम्                                                                     | 11      | 45 II             |
| तानि करपद् ब्रह्मचारी संजिलस्य पृष्ठे तपोऽतिष्ठत् तृष्यमान<br>स स्नातो ब्रम्नः पिङ्गुजः पृथिन्यां बहु रोचते ॥ २६ ॥ (१ | . H     | 12191             |
|                                                                                                                       | 141     | [41.4]            |

## अयवँवेद-संहिता

### 11 4 11

ऋषिः—शन्तातिः ॥ देवता—अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ ख्रन्दः—१ — २२ अतुरुद्धप्, २३ वृहतीगर्भौऽतुरुद्धप्, ॥

| श्रुमि श्रूमो वनस्पतीनोषंषीहत वीहर्यः।                   |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| इन्द्रं बृहस्पति सूर्यं ते नी मुन्चन्त्वंहसः ॥ १ ॥       |                      |
| ज्ञूमो राजानं वरणं मित्रं विष्णुमधो अगम्।                |                      |
| श्रंशं विवस्तन्तं ब्रूमस्ते नी सुरुचन्त्वंहंतः ॥ २ ॥     |                      |
| बूमो देवं संवितारं धातारमुत पूर्यम् ।                    |                      |
| रबष्टारमियं बूमस्ते नी सुञ्चनत्वहसः ॥ ३ ॥                |                      |
| गुन्धुर्यादसरो बूमो श्राश्चिना बह्मणुस्पतिम् ।           |                      |
| श्रुर्यमा नामु यो हेवस्ते नो मुन्चन्वंहंसः ॥ ४ ॥         |                      |
| खहोरान्ने हुदं न्याः स्योचन्द्रमसावुमा ।                 |                      |
| विश्वानादित्यान् मूम्रस्ते नो मुम्चन्त्वहंसः ॥ ५ ॥       |                      |
| वार्तं ब्रूमः पुजन्यम्नतरिष्यमथो दिशः।                   |                      |
| श्राशाश्च सर्वो ब्रूम्स्ते नी मुञ्चन्त्वेद्दंसः ॥ ६ ॥    |                      |
| मुञ्चन्तुं मा शप्रयादहोरान्ने सथी दुषाः ।                |                      |
| सोमों मा हेवो सुन्चतु बमाहुश्रन्द्रमा इति ॥ ७ ॥          |                      |
| पार्थिवा दिव्याः पृश्वं भारण्या उत ये सुगाः ।            |                      |
| शुकुन्त न् पृथियों मूम्स्ते नी सुन्चन्त्वंहसः ॥ ८ ॥      | Contract of the last |
| भवाशवीविदं बूमो रुद्र पंशुपतिश्च यः।                     |                      |
| इषया प्यां संविद्या ता नः सन्तु सदा शिवाः ॥ ९ ॥          | Second 1             |
| दिवं मुमो नर्जािश भूमि युचािश पर्वतान् ।                 |                      |
| समुद्रा नुबी वेश्नन्तास्ते नी मुन्चन्त्वहृतः ॥ १० ॥ १९७) | The same of          |
| सप्तमाचीन् वा ह्वं बूमोऽपो देवीः प्रजापतिम् ।            |                      |
| ्पितृत् यमश्रेष्ठान् वृम्स्ते नी मुञ्चन्त्वंहसः ॥ ११।    | li                   |

| A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR |        | THE PERSON NAMED IN |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|------|
| ये देवा दिविषदों अन्तरिचुसद्श्च ये।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     | 1000 |
| पृथिव्यां शका ये श्रितास्ते नो सुन्चन्त्वंहंसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11     | 15 11               | 1    |
| मादिःया हुदा वसवी दिवि देवा अथवीयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |                     |      |
| षक्तिरसो मनीविग्रस्ते नो सुञ्चलवंहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u      | 33 11               |      |
| युर्ज बूमो यजमानुमृचः सामानि भेषुजा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 3.                  |      |
| यर्जुषि होत्रां त्रूमस्ते नो मुञ्चन्त्वंहंसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11     | 38 11               | 1    |
| पञ्चं राज्यानि वीरुष्टां सोमश्रेष्ठानि ब्रूम:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |      |
| दुर्भी मुङ्गो यवः सहस्ते नो मुञ्चन्त्वंहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | U      | 94 1                |      |
| श्रुरायांन् ब्रुमेा रचांसि सुपान् पुण्यज्ञनान् पितृन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                     |      |
| मृत्यूनेकंशतं ब्रूमस्ते नो मुन्चन्त्वहंसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | H.     | 9 E II              | -    |
| श्रत्त् जूम ऋतुपतीनातेवानुत हायुनान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |      |
| समाः संवरसरान् मास्रोस्ते नो सुम्चन्दबंह्रसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u      | 10 11               |      |
| प्तं देवा दिष्णतः पुश्चात् प्राञ्चं उदेतं ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                     |      |
| पुरस्तादु चरा च्छका विश्वे देवाः समेरय ते नी सुक्चन्स्वंहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u      | 96 11               |      |
| विश्वांत्र हेवानिदं ब्रूमः स्रायसंधानृतावृधः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |      |
| विश्वासिः प्रशिमः सह ते नो सुब्चन्त्वहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.     | 1.9 1               |      |
| सर्वोन् देवानिदं ब्रूमः स्रायसंभानृतावृष्यः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |                     |      |
| सर्वाभिः परनीभिः सह ते नी मुञ्चनस्वहंसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u.     | 30 II               |      |
| भूतं बूंमो भूतपति भूतानामुत यो वृशी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |      |
| भूताबि सर्वा संगत्य ते नी सुक्च सर्वहसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u      | <b>31</b> II        |      |
| या देवीः पत्र्च प्रदिशो ये देवा द्वादश्वर्तवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                     |      |
| संवरसरस्य ये दंष्ट्रास्ते नः सन्तु सदा शिवाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11.    | <b>રર 1</b> 1       |      |
| यन्मातं जी रथकीतम्मृतं वेदं मेषुजम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                     |      |
| वदिन्द्रों खप्सु प्रावेशयुत् तदापों दत्त भेषुजम् ॥ २३ ॥ [१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6}     | [३१२]               |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |                     |      |
| क्राविः — अथर्वा ॥ देवता — अञ्बद्धः, अध्यात्मम् ॥ छ्नदः — १ — ५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9-     | -20,                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 37 300 | 2 2 2 4             | Ŕ    |

| २३-२७ अतुष्ड्रप्, ६ पुरविष्णग् वाहेतपराऽतुष्ड्रप्,         | २१ स्वराडनुष्टुण्         |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|
| २२ विराट् पथ्या बृहती                                      | and when the              |
| बर्बिछ्टे नाम रूपं चोर्बिछ्टे लोक प्राहित:।                |                           |
| <b>ड</b> िंड्युष्ट इन्द्रंश्चामिश्च विश्वंमुन्तः सुमाहितम् | 11 9 10                   |
| बिबिबुष्ट चावापृथिवी विश्वं मूतं सुमाहितम् ।               | Bren her                  |
| आपेः समुद्र उच्छिष्टे चुन्द्रमु। वातु आहितः                | 4 + 11                    |
| सञ्जुष्टि असंश्रोमी मृत्युवीजः मुजापातः।                   | CONTRACTOR OF THE PARTY.  |
| बुँक्या ठिडेछु यार्यता वश्च द्रश्वापि श्रीमैयि             | uşu                       |
| दुढो दंदस्थिरो नयो ब्रह्म विश्वसन्तो दश ।                  | to the Light of           |
| नार्सिमिव सर्वतंश्चकसुच्छिष्टे देवताः श्चिताः              | 11 2 16                   |
| ऋक् साम यजुक्षिष्ठष्ट उद्गीयः प्रस्तुतं स्तुतम् ।          | eigin templyis            |
| हिङ्कार डिब्ब्रष्टे स्वरः साम्नों मेडिश्च तन्मयि           | 0 4 16                    |
| प्रेन्द्राग्नं पावमानं मुहानांग्नीमहावृतम् ।               | A STEEL STEEL STEEL STEEL |
| उच्छिष्टे युज्ञस्याङ्गानयन्तर्गभेह्व मातरि                 | गद्ध                      |
| राजुसूयं वाजुपेयमिष्ट्रीमस्तद्ध्वरः।                       | 1917 DE 18                |
| श्रकाश्वमेधावुरिष्ठृष्टे जीवबंहिर्मेदिन्तमः                | 11 10 11                  |
| म्रान्याधेयमयो द्वीचा कांमुप्रस्कृत्देसा सुद्द ।           | ne eren i site            |
| उत्संबा युजाः सुस्त्राण्युविख्रहेऽचि सुमाहिताः             | U & ID                    |
| म्राभिद्दोत्रं चे श्रद्धा चे वष्ट्कारी वृतं तर्पः।         | iau di Corae              |
| द्वियोष्टं पूर्व चोव्छिष्टंऽचि समाहिताः                    | 11 2 11                   |
| प्करात्रो हिरात्रः सद्याकीः प्रकीष्ठ्वथ्यः।                | the Market                |
| भोतं निहित्मु विकृष्टे युज्ञस्याग्रुनि विद्यमा             | 11 90 11 { 99 }           |
| चत्रात्रः पंस्त्रात्रः षद्वत्रश्चोभयः सहः ।                |                           |
| षोड्यी संसरात्रश्रीविष्टाजिते सर्वे ये युका श्रम्          | हिताः ॥ १० ॥              |
| प्रतीहारी निधनं विश्वजिषांमिजिन्न यः।                      |                           |
| साहनातिरात्रावृधिष्ठष्टे द्वादशाहोऽपि तन्मवि               | 11 05 16                  |
| लाह्नातरात्रावाच्छ्र क्षाद्रशाहाडाप तत्साव                 | 11 35 10                  |

| स्मृता संनंतिः चेर्मः स्वधोजीसृतं सहः।             | £ 1999             |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| उचित्रृष्टे सर्वे प्रत्यब्दः कामाः कामेन तातृषुः   | 11 38 11           |
| नवु भूमीः समुद्रा रुष्टिकुष्टेऽधि श्रिता दिवाः।    | of the same of the |
| था स्या मात्यु दिख्छे इहो हो ने अपि तन्मवि         | 11 38 11           |
| उपहर्वं विषूत्रनतं ये चं युक्षा गुहां हिता।।       |                    |
| बिसर्वि सर्वा विश्वस्योदिल्हा जीतुतः पिता          | 11 24 11           |
| पिता जीनुतुरुविख्यष्टोऽसोः पौत्रः पितासुदः ।       | 471                |
| स चिषति विश्वस्येशांनो वृषा भूस्यामातिकयः          | H 62 H             |
| ऋतं स्थं तपा राष्ट्रं श्रमो धर्मश्र कर्मं च।       | n 3 € n            |
| भूतं भविष्यदुष्टिष्ठृष्टे वीर्ये ज्वस्मीर्वे वर्षे |                    |
| मानियोज वाक्ष्य वाच वाचनावत वर्ष                   | 11 90 11           |
| सम्बिरोज बाक्तिः चत्रं राष्ट्रं बढुव्यः ।          | PARTY BUILD        |
| संवासरोऽध्युचित्रष्ट इदां प्रैया ब्रहां हुविः      | n de n             |
| चतुर्होतार श्राप्रियंश्रातुर्मास्यानि नीविदेः।     |                    |
| सर्विष्ठुष्टे युज्ञा होन्नाः पशुब्न्धास्तारिष्टयः  | n 38 n             |
| अर्धुमासाश्च मासाश्चातुंवा ऋतुमिः सुद्दः ।         | Decision of a      |
| उच्छित्रे चोषियारापः स्तनवित्तुः श्रुतिमंही        | 11 50 11 { 50 }    |
| शकराः सिकंता अरमान् ये धया बीरुध्स्तृया ।          |                    |
| श्रमाणि विद्युती वृषेमुचिछ्टे संश्रिता श्रिता      | H 55 H             |
| राब्दिः प्राप्तिः समाप्तिःवाष्टिमेहं एघतः ।        |                    |
| अत्यां प्रिकिडें भूतिरचाहिता निहिता हिता           | ॥ २२ ॥             |
| यचं प्रायति प्रायान यच पश्यति चर्चपा।              | TO COLUMN TO MAN   |
| विकिथ्टाजिशि सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः            | H 43 II            |
| ऋचः सामानि च्छन्दांसि पुराखं पर्जवा सुद्द ।        |                    |
| रुच्चिष्टाम्जिन्दे सर्वे दिवि देवा दिविश्रितः      | 11 58 11           |
| श्राखापानी चतुः श्रोत्रमितिरच् या ।                |                    |
| हिंखप्टाञ्जिति सर्वे दिवि देवा दिविभितः            | 11 24 11           |
| 2. 2. 2. 47 02 (512 22) (312 (20)                  |                    |

श्रानन्दा मोदाः प्रमुद्देशमीमोद्दमुद्देश्च ये । वर्षिकष्टाज्जिक्षिरे सर्वे द्वित देवा दिविश्चितः ॥ २६ ॥ देवाः पितरो मनुष्या गन्धवीष्प्तरतिश्च ये । वर्षिकष्टाञ्जिक्षरे सर्वे द्विति देवा दिविश्चितः ॥ २७ ॥ { २१ } [४।९]

#### 11611

म्हिषिः—कोरुपथिः ॥ देवता—मन्युः, अध्यातमम् ॥ व्यन्दः—१—६२, ३४ अनुष्टुप्, ३३ पथ्या पङ्किः॥

| यनगुन्युजीयामार्वहत् संकृत्रस्यं गृहादार्धे ।                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| क आसं जन्याः के वृराः क है ज्येष्ठवृरोऽभवत् ॥ १ ॥                                                                                           |
|                                                                                                                                             |
| तपश्चैवास्ता कर्म चान्तर्भेष्ट्रस्यंश्वे ।                                                                                                  |
|                                                                                                                                             |
| त यासं जन्यास्ते वरा ब्रह्म व्येष्ठव्रीडमवत् ॥ २ ॥                                                                                          |
| दशं साकमंजायन्त देवा हेवेश्यः पुरा।                                                                                                         |
|                                                                                                                                             |
| यो वै तान् विचात् प्रत्यन् स वा श्रूष मुहद् वंदेत् ॥ ३ ॥                                                                                    |
| प्राणापानौ चचुः श्रोत्रमाचितिश्च चितिश्च या।                                                                                                |
|                                                                                                                                             |
| ब्यानोदानी वाक् मन्स्ते वा भाकृतिमावहन् ॥ ४ ॥                                                                                               |
| श्रजाता ब्रासमृतवोऽयो धाता बृहस्पतिः।                                                                                                       |
|                                                                                                                                             |
| बुनद्वाक्री ख्रश्चिना तर्द्धि कं ते व्येष्ठसुपांसत ॥ ५ ॥                                                                                    |
| तपश्चेवास्तां कर्म चान्तमेष्टरयेणुवे ।                                                                                                      |
|                                                                                                                                             |
| तपी इ जज्जे कम्यास्तत् ते ज्येष्ठमुपासत ॥ ६ ॥                                                                                               |
| येत बासीद् भूमिः पूर्वं बामद्धातयु इद् विदुः ।                                                                                              |
|                                                                                                                                             |
| यो वै तां विधानाम्या स मन्येत प्रशंस्वित् ॥ ७ ॥                                                                                             |
| कुत इन्द्रः कुतः सोमः कुतौ च्राप्तिरंजायत ।                                                                                                 |
|                                                                                                                                             |
| कृतस्वष्टा समंभवत् कृता घाताजायत ॥ ८ ॥                                                                                                      |
|                                                                                                                                             |
|                                                                                                                                             |
| रबच्दां इ जजे स्वष्ट्रंघातुष्ट्रांताजांयत ॥ ९ ॥                                                                                             |
| कुत्रस्वष्टा समेमवृत् कृतो घाताजायत ॥ ८ ॥<br>इन्द्रादिन्द्रः सोमात् सोमो अप्रेर्धिरंजायत ।<br>स्वष्टां इ जक्के स्वष्टुंचातुर्घोताजायत ॥ ९ ॥ |

|                                                   | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बे त षासुन् दर्श जाता देवा देवेश्यः पुरा।         | inc - Marie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| पुत्रेम्यों लोके वस्वा किसमस्ते लोक आसते          | 11 90 11 { 77 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| युदा केशानस्य स्नार्व मास मुज्जानुमार्भरत् ।      | Trade (15) the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| शरीरं कृत्वा पाद्वत् कं लोकमनु प्राविशत           | 11 33 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| कुतः केशान कुतः स्नाव कुतो सस्थीन्यासरत्।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अङ्गा पर्वांथि मुज्जानं की मांसं कुत आभरत्        | n 25 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| संसिचो नाम ते देवा ये संभुरान्ससमर्भरन्।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वे संसिष्य मर्थे देवाः प्रक्षमाविशन्           | ॥ १इ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| कुरू पादावद्यीवन्ती शिरो हस्तावधी मुस्तम् ।       | ramile .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| पृष्टीबें जुं हो पार्श्वे कस्त समद्भाइषिः         | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| शिरो इस्तावयो सुस्र जिह्नां मीवारच किसाः।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रवचा प्रावृत्य सर्वे तत् संधा समद्धानमही          | 11 24 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यत्तव्हरीं मुश्या संहितं मुहत्।                   | g worsel was my                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| येनेदम्ण रोचते को श्रस्मिन वर्णमाभरत्             | 11 95 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सर्वे देवा छपाशिचन तदजानाद् वधूः सती।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हुँया वर्शस्य या जाया साहिसन् वर्णमाभरत्          | 11 90 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यदा त्वष्टा व्यत्यात पिता त्वष्टुर्य उत्तरः।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| गृहं कृत्वा मध्ये देवाः पुरुषमाविशन्              | 11 36 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| स्वन्तो वे तुन्द्रीनिश्चितिः पाष्मानी नाम देवताः। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जरा स्नालेखं पाबित्यं शरीरमनु प्राविशन्           | 11 99 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| स्तेयं दुष्कृतं वृज्ञिनं स्थ्यं युज्ञो यशो बृहत्। |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बर्ज च चुत्रमोजेश्व शरीर्मनु प्राविशन्            | 11 50 11 { 53 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सूर्तिश्च वा असूर्तिश्च रातयोऽरातयश्च याः।        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| उपश्च सर्वोस्तृब्यांश्च शरीरमनु प्राविशन्         | . 11 29 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| निन्दारच वा अनिन्दारच यच हन्तेति नेति च।          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सरीरं श्रदा दिख्या श्रद्धा चानु प्राविशन्         | 11 55 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| विषारच वा प्रविषारच यज्ञान्यदुंपदेश्यंम्।                           |
|---------------------------------------------------------------------|
| शरीं वहा प्राविशहचः सामाथो यज्ञः १२३।                               |
| शान्नदा मोदाः मुमुदांऽभीमोद्मुद्रम् वे ।                            |
| हसो नुरिष्टी नृत्तानि शरीरुमनु शाविशन् ॥ २४।                        |
| श्रालु।पार्श्व प्रतु।पाश्रामीलापुर्वपश्च ये।                        |
| शरीरं सर्वे प्राविशञ्चायुजः प्रयुज्ञा युजः ॥ २५ ।                   |
| प्राणापानौ चचुः श्रोत्रमाचितिश्च चितिरच या ।                        |
| व्यानोदानी वाङ्मनः शरीरेण त हैयन्ते ॥ २६।                           |
| श्राणिषश्च प्रशिषश्च संशिषों विशिषदच् याः।                          |
| चित्तानि सर्वे संकृत्याः शरीर्मनु प्राविशन् ॥ २७ ।                  |
| मार्खेथीरच वास्तेयीश्र त्वर्षाः कृपुणारच याः ।                      |
| गुद्धाः शुका स्थूचा श्रपस्ता वीमुस्सावसादयन् ॥ २८                   |
| मस्य कृत्वा सुमिष्टं तद्व्यापा मसाद्यम् ।                           |
| रेतेः कृत्वाज्यं देवाः प्ररुपमाविशन् ॥ २९                           |
| या श्रापो याश्र देवता या विराड् ब्रह्मणा सुद्दः।                    |
| शरीरं बद्ध प्राविशुच्छरीरेडिं प्रजापंतिः ॥ ३०।                      |
| स्यंश्वजुर्वातः प्रासं प्रकारम् वि नेजिरे ।                         |
| अधारवेतरमात्मानं देवाः प्रायच्छन्त्रप्रवे ॥ ३१                      |
| तस्माद् वै विद्वान् पुरुषमिदं बद्धोति मन्यते ।                      |
| सर्वा द्यस्मिन देवता गावा गोष्टद्वासते ॥ ३२                         |
| प्रथमेन प्रमारेण त्रेषा विष्वक् वि गच्छति।                          |
| श्रुक एकेन गच्छत्यद एकेन गच्छतीहैकेन नि वेवते ॥ ३३                  |
| श्रुप्तु स्त्रीमासु वृद्धासु शरीरमन्त्रा द्वितम् ।                  |
| त्तरिमुङ्ख्वोऽध्यन्त्राः तस्माञ्ख्वोऽध्युच्यते ॥ ३४ ॥ { २४ }, [ ४।२ |
| 11811                                                               |

ऋषिः-काङ्कायनः ॥ देवता-अर्बुदिः ॥ अन्दः-१ सप्तपदा विराट्

शक्वरी; २, ५--- , १०, १२, १६, १८--- २१ अनुष्हुण्; ६ परोष्णिक् ४ उभ्यिग्बहतीगर्भा परात्रिष्ड्रप् षट्पदाऽतिजगती, ९, ११, १४, २३, २६ पथ्यापङ्किः, १५, २२, २४, २७ सप्तपदा शवनरी, १६ पञ्चपदा विराडुपरिष्टाञ्ज्योतिस्त्रिष्डप्; १७ निपदा गायत्री ॥ ये बाहवी या हर्षवी धन्वंनां वीवांशि च । असीन पर्यूनायुधं चित्ताक्तं च यद्धृदि । सर्व तदंबंदे स्वमांमेन्नेभ्यो हुशे कुंरुद्वारांश्च प्र दुर्शय श्रतिष्ठत सं नस्युं मित्रा देवजना यूवस् । संदेश गुष्ठा वंः सन्तु या नो मित्राण्ये बेंद्रे बत्तिष्टतमा रमेथामादानसंदानाम्याम् । श्रमित्राणां सेना श्रमि धत्तमर्बंदे श्र बुदिनांम यो देव ईशानश्च न्य बुदिः। बाभ्यांमुन्तरिव्मावृतामियं चं प्रथिवी मही। वाम्यामिन्द्रमेबिभ्यामहं जितमन्देशि सेनेबा सतिष्ट स्वं देवजना बुँदे सेनया सह । मुञ्जबिम्राणां सेनां भोगेभिः परि वास्य 11 4 1 सप्त जातान् न्यं बुंद श्रदाराणी समीवयंन् । तेमिष्वमाव्यं हुते सर्वेशत्तिष्ठ सेनवा मृतिहानाश्रम्खी कृषुक्यीं च कोशतु । विकेशी पुरुषे हते रहिते अबंदे तव संकर्षन्ती कुरूकंरं मनसा पुत्रामे ज्वन्ती। पति भातरमात् स्वान् रहिते अबुंदे तव श्रुविक्लवा जाब्कमदा गृधाः इयेनाः पंतुत्रियाः। ध्वाक्षां: शुकुनंयस्तृष्यस्व्मित्रेषु समीचयंन् रहिते श्रवंहे तर्व ॥ ९ ॥ मधो सबै श्वापंड मार्चका तृष्यत क्रिमिः। पौर्षेषेडाधि कुर्यापे राहिते अर्बुहे तब 11 90 H { 24 }

| जा गृहित सं बृहतं प्रायापानान् न्यं हुई ।                            |
|----------------------------------------------------------------------|
| निवासा बोषाः सं यन्तव्मित्रंषु समीचर्यन् रिदेते प्रवेहे तर्व ॥ ११ ॥  |
| बद् वेषयु सं विजन्तां भियामित्रान्यसं स्रेज ।                        |
| बक्याहेबाँद्वद्वेविध्यामित्रान् न्यबंदे ॥ १२॥                        |
| सुद्धन्तवेषां बाहवश्चित्ताकृतं च यद्धृदि ।                           |
| मैब्रासुब्बेंबि कि चन रहिते अर्बेरे तर्व ॥ ३॥ ॥                      |
| प्रतिष्ठानाः सं घावन्त्रः पट्रावाष्ट्रानाः ।                         |
| अञ्चारियां विकेश्यों कृत्य : पुरुषे हते रिवृते अर्बुरे तर्व ॥ १४ ॥   |
| स्वन्वतीरप्सरसो रूपका द्वार्द्धरे।                                   |
| म्बन्दःपात्रे रेरिहर्ता दिशां हुर्शिहित्रीविणीम् ।                   |
| सर्वास्ता पर्दे स्वम्मित्रेश्यो हुशे कुरूद्वाराश्च प्र देशैय ॥ १५ ॥  |
| बुद्देरिडियक्कमां खर्विकां खर्ववासिनीम् ।                            |
| य अद्वारा श्रान्ताहिता गन्धवाष्यसम्ब ये । सूर्पा इतरजना रचीति॥ १६॥   |
| चतुर्देष्ट्राञ्चयावरतः कुरममुंद्र्का प्रस्कृतसात्र ।                 |
| स्वम्यसा ये चोद्रयसाः                                                |
| हद् वेपम त्वमंबुंदेऽमित्रामामुमः सिर्चः ।                            |
| जयांश्च जिम्ब्रुश्चामित्राञ्जयतामिन्द्रमेदिनी ॥ १८॥                  |
| प्रवर्णीनो सृद्धितः श्रंयां इतोश्रेमित्रों न्यबंदे ।                 |
| MINIMA GALLERY                                                       |
| तयांबुंदे प्रयुक्तानाभिन्द्रों हन्तु वर्रवरम् ।                      |
| श्रुमित्राणां शचीपतिमामीषां मोचि करचन ॥ २०॥ (२६)                     |
| स्कंतनतु हर्यमन्यूर्वः प्राण् स्वीपतु ।                              |
| शौष्कास्यमनु वर्ततामुमित्रान् मोत मित्रियाः                          |
| बे च धीरा वे चाधीराः पराञ्चो बधिराश्च ये ।                           |
| तमसा ये च तुप्रा अथी बस्ताभिवासिनः।                                  |
| सर्वास्ता प्रार्दे त्वम्मित्रेभ्यो हशे कुरुदारांश्च प्र देशेय ॥ २२ ॥ |

अर्थुदिरच्ंत्रिषंनिधरचामित्रांच् नो वि विध्यतास्। यथैषामिनद वृत्रहन् हनाम शचीपतेऽभित्रां सहस्राय: बन्स्पतींन् वानस्परयानोषंधीकृत वीवधंः। ब्तम्भवाद्मरसंः सर्पान् देवान् पुंण्यजनान् पितृन् । सर्वास्ता श्रंबंदे स्वम्मित्रेश्यो दृशे कुंरुदारांरच प्र दर्शय र्इंशों वो मुरुतों देव लाहित्यो ब्रह्मगुरुपतिः। हुँशां व इन्द्रंश्चाभिश्च धाता मित्रः प्रजापतिः। ईशां व अर्घयश्चक्रामित्रेषु समीचर्यन् रिवते अर्बुटे तर्व 11 24 11 तेषां सर्वेषामीशाना उत्तिष्ठत सं नहाध्वं मित्रा देवजना यूयम्। इमं संग्रामं संजित्यं यथाकोकं वि तिष्ठध्वम् ॥ २६ ॥ (२७) [४।१] 11 90 11 म्हापि:--मृग्विक्तराः ॥ देवता--ित्रिषानिषः ॥ छन्दः-- १ विराट् पथ्याबृहतीः ः २ षट्पदा त्रिष्टुन्गर्माऽतिजगतीः, ३ विराडास्तारपङ्किः, ४ विराडनुष्टुपुः ४—७, १०, ११, १४, १४, १८—२०, २३, २४ अनुःख्र्यः ८ विराट् त्रिष्डुप्, ६ पुरोविराड् पुरस्ताज्ज्योति स्त्रिष्डुप्, १२ पन्च-पदा पथ्यापङ्किः, १३ षट्पदा जगती, १६ षट्पदा ककुम्मत्य-नुष्टुप्तिद्वव्यभां शक्वरीः १७ पथ्यापङ्किः, २१ त्रिपदा गायत्री; २२ विराट् पुरस्ताद् बहती; २५ क्कुम् [ उध्यिक् ]; २६ प्रस्तारपङ्किः ॥ उत्तिष्ठत सं नश्चध्वसद्गराः केतुनिः सह। सर्पा इतरवना रक्षांस्यमित्रानचे भावत बुंगां वो वेदुराज्यं त्रिवन्धे प्रकृषेः केतुनिः सह । ये अन्तरिष्टे ये दिवि प्रथित्यां ये च मानुवाः। त्रिपन्धेस्ते चेतसि दुर्णामान उपासताम् अयोमुखाः स्चीमुखा अथो विकङ्कृतीमुखाः। कुरमादो वार्तरहसु मा संजन्खमित्रान् वर्ष्रेण त्रिवनिधना

| खन्तर्धेहि जातवेद ब्राहिस्य कुर्यापं बहु । अस्तर्वास्तराज्याः अस्तर्वास्तराज्याः             | Corps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| जिल्लेशियं सेना सुहितास्तु मे वशे                                                            | N 8 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>उत्तिष्ठ रवं देवजनाबुदे सेनया सह।</b>                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्चर्य बुिंब व बाहुं तुम्रियंन्धेराहुंतिः प्रिया                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्चितिपुदी सं चंतु शर्ब्यु यं चतुंब्पदी।                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| कृत्येऽमित्रेम्यो भव त्रिपन्धेः सुद्द सेनेया                                                 | n s. in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| धूमाची सं पततु कृषुक्यीं च क्रोशतु ।                                                         | 77'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| किया हो ने मार्ग जिले प्राप्ता भारत केतत:                                                    | 11 0 12.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| णवायन्तां पश्चिमो ये वयास्यन्तरिशे दिवि ये चरन्ति ।                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वापदा मिल्काः सं रमन्तामामादो गृधाः कुण्पे रदन्ताम                                           | II C. H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यामिन्द्रेया संघा समधत्या ब्रह्मया च बृहस्पते ।                                              | 137.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| तयाहमिन्द्रसंघया सर्वान् देवानिह हुंव इतो जयत मामुतः                                         | H & II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| बृह्स्पतिराङ्गिर्स ऋषयो बहासंशिताः।                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुसुर्ययं वर्ष त्रिवंश्वि दिव्याश्रयन् ॥ १०॥                                               | { 36 }.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                              | devices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| त्रिवरिध देवा समजुन्तीजंसे च वलाय च                                                          | 1 33 12-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mailed Ichiaca and Vali and                                                                  | ALL PARTY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| बृहस्पतिराङ्गिरसो वर्ज्ञ यमसिञ्चतासुरचयंगं वृथम्                                             | 11 35 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बहुस्वतिराङ्किरसो वर्ष्नं यमसिञ्चतासुरुचर्यणं वृषम् ।                                        | o taking                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| केनारमार्ग होनां नि लिम्पामि बृहस्पतेऽमित्रान् हन्म्योजसा                                    | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10-2-0-1                                                                                     | jog v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                              | The second secon |
| इमां जुवध्वमाइंतिमितो जयत मामुतः                                                             | 11 58 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| हुमां जुषध्वमाहुंतिमितो जयत मामुर्तः<br>सर्वे देवा श्रारमार्यन्तु त्रिषन्धेराहुंतिः प्रिया । | 11 78 II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| वायुर्मित्रांचामिष्वप्राययाञ्चतु ।                            |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| इन्द्रं पूर्वा बाहून् प्रति अनक्तु या शंकन् प्रतिधानिर्वृत् ! |            |
| श्रादिस्य एंबामुखं वि नाशयतु चन्द्रमा बुतासगतस्य पन्य         | E II 98 II |
| बर्दि प्रेयुर्देवपुरा ब्रह्म वर्मीया चिक्रिरे ।               |            |
| तुनुपानं परिपायां क्रण्वाना यदुंपोचिरे सबु तद्रुसं क्रांधि    | 11 90 11   |
| ऋव्यादां जुवतं यन् मृत्युनां च पुरोहितस् ।                    |            |
| त्रिषम्धे प्रेष्टि सेनया जयामित्रान् प्र पंचस्व               | 11 96 H    |
| त्रिषंन्धे तमंसा स्वमुमित्रान् परि वारय ।                     | " 10 11    |
| पूपहाज्यप्रणुत्तानां मामीषां मोचि कश्चन                       | 11 99 11   |
| श्चितिपदी सं पतस्विभित्रायामुमूः सिर्चः ।                     | . 12.      |
| 21-01.                                                        | 11 { 24 }  |
| मूढा श्रमित्रा न्यबंदे जहीं वरंवरम्। श्रमया जिह सेनया         | H DO H     |
| यश्च कवची यश्चांकवचो कित्रो यश्चाहमंति।                       |            |
| ज्यापारीः कंवपारीरङ्मंनाभिहतः शयाम्                           | 11 55 11   |
| ये वर्भियो। येऽवर्मायों श्रमित्रा ये च वर्भियाः।              |            |
| सर्वास्ता प्रबंदे हतान्छ्वानांडदन्तु भूस्याम्                 | 11 55 11   |
| ये र्थिनो ये श्रर्या श्रमादा ये चे सादिनः।                    |            |
| सर्वीनदन्तु तान् हतान् गृधाः रथेनाः पत्तित्रयः                | 11 58 11   |
| सहस्रकुणपा शेतामामित्री सेना समरे वृथानाम् ।                  |            |
| विविद्धा ककुजाकृता                                            | H 26 H     |
| मुमाविधं रोक्वतं सुपूर्णेर्दन्तुं दुश्चितं मृद्धितं शयानम्।   | ॥ २५ ॥     |
| य इसां प्रतीचीमाहृतिम्मित्री नो युयुःस्ति                     | 11 3 5 11  |
| यां हेवा धनुतिष्ठंनित यस्या नास्ति विराधनम् ।                 | " 44 "     |
| तबेन्द्री इन्तु वृत्रहा वर्ष्रेया त्रिवंन्धिना ॥ २७॥ (३०)     | T. S. T    |
|                                                               | [ RIS]     |

## ॥ इत्येकाद्शं कार्यडम् समाप्तम् ॥

# अथ द्वादशं काराडम्

### ---

### 11 9 11

ऋषिः—अथवी ॥ देवता—भूमिः ॥ छन्दः—१, ३, १७, २६, ३१, ५५, ६० त्रिब्दुप्, २ भूरिक् त्रिब्दुप्, ४--६, १०, १८ पट्पदा जगती, ७ प्रस्तार पङ्किः; ८, ११ षट्पदा विराडष्टिः; ९ परानुष्ट्रप् त्रिष्ट्रप्, १२, १३, १५, ३७ पन्पदा शक्वरी: १४ महाबृहती: १६, २१ साम्नी त्रिष्डप्, १८ षट्पदा त्रिष्डवनुष्डव्यर्भातिश्ववदरी, १९ वरो-बृहती; २० विराहरोब्रहती; २२ षट्पदा विराहतिजगती; २३ पन्चपदा विराडतिजगतीः २४ पन्चपदानुष्ड्रव्यभा जगतीः २५ सप्तपदो ध्यानु दुन्गर्भा शक्वरी; २६-२८, ११, इ.४, ३६, ४०, ५०, ४४, ५६, ४६, ६६ अनुन्द्रप् पूर पुरोबाईतानु दुप् ३० [ त्रिपदा ] विराड् गायत्री: ३२ पुरस्तावज्योतिरित्रव्छप्; ३४ षट्पदा त्रिव्डव्यहती-गर्भातिजगती; ३६ विपरातपादलक्ष्मा पङ्किः: ४१ षट्पदा ककुम्मती शक्वरी; ४२ स्वराङनुष्डुप् . ४३ विराडास्तारपङ्किः, ४४, ४५, ४९ बगती; ४६ षट्पदाऽनुब्दुब्गर्भा पराश्वनवरी; ४७ षट्पदोध्यिगनुन्दुनार्भा परातिशक्वरी; ४८ पुरोऽतुष्ड्वप्त्रिष्ड्वप् ५१ षट्पदाsनुष्ड्रनामी क्कुम्मती शक्वरी **५२** पन्च-पदाऽनु दुव्गर्भा परातिजगती, ५७ पुरो-. .

### तिजागता जगती, ५८ पुरस्ताद् बृहती, ६९ पुरोबाईता त्रिष्टुप्, ६२ परा विराट् ( १; निचृत् ) त्रिष्डुष् ॥

| सत्यं बृहदुतमुपं दीचा तपो ब्रह्म युक्तः प्रथिवीं धारयन्ति ।              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 41 41 MAZU MENER                                                         |
| अंसवाधं मध्यतो मानवानं चन्त्री ना क्योतु ॥ १॥                            |
| श्रंसबाधं मध्यतो मानवानां यस्यां श्रृद्धतः प्रवतः सुमं बहु ।             |
| नानावीया श्रोषधार्या विभित्ते प्रथिवी नः प्रथतां राध्यतां नः ॥ २ ॥       |
| वस्या समुद्र उत सिन्धुरापो बस्यामन् कष्ट्यः संबभवः।                      |
| वस्थामद जिन्त्रात प्राचादेजत सा नो अभिः पर्वपेश रूपान ॥ ० ॥              |
| बस्याश्चतस्यः प्रविशः प्रथिब्या यस्यामन् कृष्टयः संवभूतुः।               |
|                                                                          |
| यस्यां पर्वे पर्वजना विकास का मा भूमिगाँ व्यवस्थित ॥ ४ ॥                 |
| बस्यां पूर्वे पूर्वजना विचिक्तिरे यस्यां देवा श्रष्ठां न्भ्यवर्त्त्रम् । |
| गवामश्चानां वयसक्ष विष्ठा अगं वर्षः पृथिवी हो दशात ॥ ५॥                  |
| प्यम् । वसुधाना प्रतिष्ठा हिरंण्यवचा जगती निवेशनी ।                      |
| न्यापर विश्रता सामरशिमिन्द्रश्रवमा त्राहिण हो हताह ॥ ६॥                  |
| या रचन्त्यस्वदना विश्वदानी रेवा समि प्रशिवमिष्मारम ।                     |
| VII VII 64 64 TUTT 2027 VIII - 1                                         |
| यार्थवेऽधि सल्लिस्य प्राप्ति के नाम्य                                    |
| यार्थंविडिश्रं सिं बिल्यम् श्रासीद् यां मायाभिर्न्वचरन् मनीषियाः।        |
| यस्या हृदयं पर्मे व्योमन्स्सायेनावृतम्मृतं प्राथिव्याः।                  |
| सा नो मूमिस्तिविष बर्ज राष्ट्रे दं वात्त्तमे ॥ ८॥                        |
| पस्यामार्थः परिचराः समानीरहोरान्त्रे अप्रमादं चरन्ति ।                   |
| सा ना मामभारधारा पयो दुहामथी उच्त वर्चमा ॥ ० ॥                           |
| गम्भिनावमिमातां विष्णुपैस्यां विचक्रमे।                                  |
| न्द्रो यां चक शासमें डनिम्बां शचीपतिः।                                   |
|                                                                          |
| ता नो भूमिर्वि संजतां माता पुत्रायं से पर्यः । १०॥ (३)                   |

| गिरयहते पर्वता हिमवन्तोऽरंगयं ते प्रथिवि स्योनमंस्तु ।                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| ब्झुं कृष्णां रोहिंगीं विश्वरूपां ध्रुवां सूमि प्रश्विवीमिन्द्रंगुहास् । |
| षाजीतोऽहंतो अचुतोऽध्येष्ठां प्राय्वीमृहम् । ११॥                          |
| यत् ते मध्ये प्रथिवि यच नम्यं यास्त कर्जीस्तन्वः संबम्बः।                |
| तासु नो घेद्यमि नः पवस्व माता भूमिः पुत्रो श्रहं पृथिक्याः।              |
| पूर्जुन्यः पिता स इं नः पिपर्तुं ॥ १२॥                                   |
| यस्यां वेदि परिगृह्णनित भूम्यां यस्यां युज्ञं तुन्वतं विश्वकंमीयाः ।     |
| यस्यां मीयन्ते स्वरंवः पृथिव्यामूध्वाः शुक्ता ब्राहुत्याः पुरस्तात् ।    |
| ्षा नो भूमिवेधेयद् वृधेमाना ॥ १३॥                                        |
| यो नो द्वेषत् पृथिवि यः पृत्नयाद् योऽभिद्रासान्मन्सा यो व्षेन ।          |
| तं नों भूमे रन्धय पूर्वकृत्वरि                                           |
| स्वज्जातास्त्वयि चरन्ति मत्युरिस्वं विभिषे द्विपद्स्त्वं चतुंष्पदः।      |
| त्तवेमे प्रथिवि पर्श्व मानुवा येभ्यो ज्योतिरुमृतं मत्यभ्य उधन्तस्यौ अ    |
| र्श्मिमिरात्नोति । १५० । १५० । १५० ।                                     |
| ता नः प्रजाः सं दुहतां समुप्रा वाचो मधु पृथिवि घेहि महाम् ॥१६॥           |
| विश्वस्वं मातरमोषधीनां ध्रुवां मूमि पृथिवीं धर्मणा धृताम् ।              |
| शिवां स्योनामर् चरेम विश्वहा ॥ १७ ॥                                      |
| महत् सुधस्थं महती बंभुविथ महान् वेगं एजधुर्वेपधुष्टे ।                   |
| मुहांस्वेन्द्रो रच्यप्रमादम् ।                                           |
| सा नी भूमे प्र रीचय हिरंण्यस्वेव संदश्चि मा नी द्विषत कश्चन ॥१८॥         |
| श्रुद्धिर्मूर्यामोषधीःवृद्धिमापौ विअध्युप्तिरश्मस ।                      |
| मुसिर्न्तः पुरुषेषु गोष्वश्रेष्वप्रयः ॥ १९॥                              |
| खुमिर्दिव बा तंपस्युमेर्देवस्योवैं-न्तरिबम् ।                            |
| श्राप्त मतीस इन्धते इन्यवाई वृत्तियम् ॥ २०॥ (२)                          |
| क्षप्रियांसाः पृथिव्यसित् ज्रिस्वयां मन्तं संशितं मा क्रयोतु ॥ २१ ॥      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Sec.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| भूम्यां देवेभ्यां ददति युद्धं हुउपगरंकृतस् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| भूम्यां अनुष्यां जीवन्ति स्वधवार्तेन अत्यीः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1     |
| THE THE THE PARTY OF THE PARTY | 2 100 |
| सा ना भाभः प्राथमायुद्धातु जरदाष्ट्र सा प्राथमा कृत्वातु ॥ २:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 1   |
| यस्ते गुन्धः पृथिवि संबुभुवः यं विश्वायोषधयो यमापः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| यं गन्धर्वा प्रप्तरसंश्च अजिरे तेन मा खुर्कि क्रयु मा नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100   |
| द्विचत् कश्चन ॥ २३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| यस्ते गुन्धः पुष्करमाविवेश य संजुञ्जः सूर्याया विवाहे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 518   |
| षर्मस्याः पृथिवि गुन्धमधे तेन सा सुर्धि कृंगु मा नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| द्विचत् कश्चन ॥ २४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | n     |
| यस्ते गुन्धः पुरुषेषु ख्रीषु पुंसु सगो द्विः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
| यो समेषु वीरेषु यो मुगेषूत हस्तिषु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
| कुन्याया बची यद् सूमे तेनाहमाँ धपि सं एंज मा नी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| द्विचत् कश्चन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *     |
| श्चिता भूमिरश्मा पांद्यः सा भूमिः संष्टता धृता ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| तस्य हिरंण्यवचसे पृथिक्या सकरं नमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |
| यस्यां वृचा वानस्पत्या घुवास्तिष्ठन्ति विश्वहा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| पृथिवी विश्वधायसं घृतामुच्छावदामसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 41:   |
| बुदीरांचा बुतासीनास्तिष्ठन्तः प्रकामन्तः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| पद्भ्यां दंजिणसुब्याभ्यां मा ब्यंथिकाहि सूम्याम् ॥ २८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10:   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| विमृत्वरीं पृथिवीमा वदामि चमां भूमि ब्रह्मणा वाबुधावाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *     |
| कर्ज पुष्टं विश्रतीमञ्जभागं वृतं त्वाभि नि षीदेम भूमे ॥ २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M     |
| शुद्धा न आपस्तुन्वे चरन्तु यो नः सेदुर्श्रिये तं नि दंध्मः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| पुवित्रें या पृथिवि मोत् पुनामि ॥ ३०॥ { ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| बास्ते प्राची: प्रदिशो या हदीचीयाँस्ते सूमे बधुराद् बारच पुरुचात्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| स्योगस्ता मद्यं चरते भवन्तु मा नि पर्धे सुवने बिश्चियायः ॥ ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D     |
| - जिल्ला मा देश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |

|                                                                   | CONTRACTOR OF THE PARTY OF |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| मा नः पश्चान्मा पुरस्तांबुदिष्टा मोत्तरादेषुरादुत ।               | STEP IN                    |
| स्वस्ति भूमे नो अब मा विंदन् परिपृत्थिनो वरीयो                    | P PAFF                     |
| यावया वृषम्                                                       | 11 3 3 11                  |
| यावत तेडिम विषरयामि भूमे सूर्येण मेदिना ।                         |                            |
| वार्वनमे चचुमाँ मेथोत्तरामुत्तरां समाम्                           | 11 3 5 11                  |
| यब्ब्रयानः पुर्यावते दिस्यां सुब्यमुमि भूमे पुर्श्वम् ।           | 10 m.                      |
| बुत्तानास्त्वां प्रतीचीं बत् पृष्टीभिरिधिशेमहे ।                  |                            |
| मा हिंसीस्तर्त्र नो भूमे सर्वेस्य प्रतिशीवरि                      | 11 8 2 11                  |
| यत् ते भूमे विखनामि चिपं तदपि रोहत्।                              |                            |
| मा वे मर्मे विस्वविद् मा वे हृद्यमपिपम्                           | 1 3 4 11                   |
| मीष्मस्ते भूमे वर्षाणि शरदेमुन्तः शिशरो वसुन्तः।                  |                            |
|                                                                   | 11 35 11                   |
| यापं सुर्पं विज्ञमाना विमृग्वंदी यस्यामासंबुधयो ये श्राप्स्व न्तः | 1                          |
| परा दस्युत् ददंती देवपीयूनिन्दं वृणाना पृधिवी न वृत्रम् ।         |                            |
|                                                                   | 1 40 11                    |
| बस्यां सदोहविधाने यूपो यस्यां निम्नीयते ।                         |                            |
| ब्रुह्माख्रो बस्यामचैन्त्युविमः साम्नां यजुर्विदेः ।              |                            |
| युज्यन्ते यस्यामृत्विजः सोम्मिन्द्राय पातवे                       | 1 26 4                     |
| बस्यां पूर्वे भूतकृत ऋषंयो गा उदानृतुः ।                          |                            |
|                                                                   | 1 29 11                    |
| सा नो मूमिरा दिशतु यदनै कामयामहे ।                                |                            |
| मगों जनुप्रयुंस्क्रामिन्द्रं एतु पुरोगवः ॥ ४०॥                    | [8]                        |
| यस्यां गार्थनितु नृत्यंनितु भूस्यां मत्यां व्येत्ववाः ।           | 1                          |
| युष्यन्ते यस्यामाकृन्दो यस्यां वदिति दुन्द्भिः ।                  |                            |
|                                                                   | 11 83 11                   |
|                                                                   |                            |

यस्यामन्ने बीहियुवी यस्या हमाः पञ्च कृष्टयेः । भूम्ये पर्जन्यपरन्ये नमों इस्त वर्षमेदसे यस्याः पुरा देवकृताः चेत्रे यस्यां विकुर्वते । प्रजापतिः पृथिवीं विश्वर्गमीमाशामाशां रण्यां नः कृषीत् ॥ ४३॥ निषि विश्रती बहुषा गुहा वसुं मुणि हिरंगयं पृथिवी देशत् मे । वसूनि नो वसुदा राममाना देवी दंबातु सुमन्स्यमाना जनं विश्रंती बहुषा विवाससं नानांधमीणं पृथिवी यंथीकतम्। सहमुं धारा द्रविणस्य मे दुहां ध्रुवेवं धेतुरनंपस्फुरन्ती यस्ते सुपे। वृश्चिकस्तुष्टदंशमा हेम्नतजंहको सुमुलो गुहा शर्य । किमिनिन्वत् पृथिवि यद्यदेनित प्रावृषि तन्नः सर्नन्मोपं सपुद् यिक्वं तेन नो मुड 11 88 11 ये ते पन्थाना बहवा जनायना रथस्य वस्मीनसरच यातवे । यैः संबरन्त्युभये भद्रपापास्तं पन्यानं जवेमानामित्रमतस्कृरं यिछवं तेनं नो मृड 11 80 11 मुख्वं विश्रती गुरुमृद् सद्यापस्य निषनं तितिषुः। ब्राहर्ण पृथिवी संविदाना स्कराय वि जिहीते मृगाय 11 28 11 ये तं भार्णयाः पुश्रवो मृगा वने हिताः सिंहा ब्याघाः पुरुषादुश्चरन्ति। बुलं वृकं पृथिवि दुब्छुनामित ऋचीका रची श्रपं बाधयासमत् व धरा थे गन्धवी श्रप्सरसो ये चारायाः किमीदिनः । पुराचानस्तव् रचांसि तानस्मद् भूमे यावय ॥ ५० ॥ १ ५ ) यां द्विपादः पुत्रियाः संपत्तिन्त हंसाः सुप्याः शकुना वयासि । यस्यां वातों मात्रिक्षेषेते रजीसि कृण्वंश्र्यावयंश्र वृज्ञान् । वार्तस्य प्रवासंप्रवासर्तं वास्यविः बस्यां कृष्णमेरुणं च संहिते ब्रहोरान्ने विहिते सूरुयामधि। वर्षेण सूमिः पृथिवी वृतावृता सा नो दबातु मद्रया प्रिये धामनिधामनि

खौद्यं म इदं पृथिवी चान्तरिं में व्यचः। अधिः सूर्यं आपों मेषां विने देवाश्च सं दृद्धः 11 48 11 खुहमंस्यि सहमान उत्तरी नाम भूम्याम् । श्रभीषाडंस्मि विश्वाषाडाशामाश् विषासहिः 11 88 11 श्रदो यद् देवि प्रथमाना पुरस्ताद् देवैक्का व्यसपी महित्वम् । षा त्वां सुभूतमविशत् तदानीमकंत्पयथाः प्रदिशश्चतंत्रः 11 24 11 ये प्रामा यदरंग्यं याः सुभा श्रिष्टि भूम्याम् । ये संग्रामाः समित्यस्तेषु चारं वदेम ते 11 48 11 श्रमंह्व रजी दुधुवे वि तान् जनान् य श्रादियन् पृथिवीं यादजायत । मनदाग्रेरवरी अवंगस्य गोपा वनस्पतीनां गृभिरोषंधीनाम् यद् वदांमि मधुम्त तद् वदामि यदीचे तद् वनन्ति मा । रिवर्षीमानस्मि जूतिमानवान्यान् हंनिम दोषंतः 11 46 11 शन्तिवा सुराभिः स्योगा कीलालोधनी पर्यस्वती । भूभिराधिं बबीत में पृथिवी पर्यसा सह 11 49 11 यामन्वैच्छ्रद्धविषां विश्वकर्मानतरंशुंवे रजसि प्रविष्टाम् । स्जिब्यं पात्रं निहितं गुहा यदाविभौगे अभवन्मावृमद्वयः ॥ ६० ॥ रवर्मस्यावपंनी जनांनामदितिः कामुदुर्घा पत्रथाना । यत् तं ऊनं तत् तु म्रा पूरवाति प्रजापंतिः प्रथम् जा ऋतस्यं ॥ ६१॥ उपस्थास्ते अनमीवा श्रंयुचमा श्रुस्मभ्यं सन्तु प्रथिवि प्रस्ताः । द्वीच न प्रार्थः प्रतिबुध्यमाना वृयं तुभ्यं बिख्हतः स्याम भूमें मातर्नि बेहि मा भद्रया सुविविष्ठितम्। सीवडाना दिवा कवे श्रियां मा घेट्टि मूर्याम् ॥ ६३ ॥ १६ ) [१।१] 11711

व्यवि:--भृगुः ॥ देवता--अभिः मन्त्रोक्ताः; २१--३३ स्टुः ॥ बन्दः—१, ४, १०, ११, २१—३३, ५३ त्रिष्ट्यः, २, ५, १२-१५, 10, 19, 20, 38-34, 36, 39, 89, 88, 49, 88

अनुष्ड्रप्; ३ आस्तारपङ्किः, ६ अरिगाधी पङ्किः; ७, ४५ नगतीः =, ४=, ४९ भारिक् त्रिष्टुप्, १ अनुष्टुब्बामां विपरीतपादलक्ष्मा पङ्किः; १६ ककुम्मती पराहदृत्यनु उद्ध्ः १८ निचृदनु उद् ३७ पुरस्ताद् बृहती, ४० पुरस्ताद् कवुम्मत्यनु दुप् ४२ त्रिपदा मुरिगाची गायत्री; ४४ दिपदाऽऽची बहती, ४६ दिवदा साम्ती त्रिष्ट्वप्, (४२, ४४, ४६ एकावसाना ); ४७ पन्चपदा बाईत-वैराजगर्भा जगती; ४० उपारिष्टाद् विराड् बृहती, ५२ पुरस्ताद् विराड् बृहती: ४४ बहतीयमा तिब्दुप् ॥ नुडमा रीह न ते अर्त्र लोक इदं सीसं भाग्येयं तु एहिं। यो गोषु यचमः पुरुषेषु यचमस्तेन स्वं माकमंध्राङ् परेहि श्रुवशंसदुःशंसाभ्यां करेगां च । यचमं च सर्व तेनेतो मृत्युं च निरंजामिस निरितो मृखुं निर्दातिमजामास । यो नो द्वेष्टि तमद्वयमे बकल्याद् यमु द्विष्मस्तमु ते प्र सुवामसि ॥३॥ ययुक्तिः कृष्याद् यदि वा ब्याघ्र हुमं गोष्ठं प्रविवेशान्योकाः । तं मार्थावयं कृत्वा प्र हिंगोमि दूरं सः गंबद्धावद्मुषद्रोऽप्युत्तीन् ॥ ४ ॥ यत् त्वां कुद्धाः प्रचकुर्मन्युना पुरुषे मृते । सुकरपम्मे तत् स्वया पुन्स्त्वोद्दीपयामिस पुनस्त्वाद्वित्या रुदा वस्तवः पुनर्ज्ञेद्या वसुनीतिराने । पुनस्त्वा ब्रह्मणस्पतिराधीद् दीघीयुःवायं श्वतशारदाय यो श्रुप्तिः कृष्यात् प्रविवेशं नो गृहस्मिमं पश्युचितरं जातवेदसम् । तं हरामि पितृयुज्ञायं दूरं स वुर्मिनियां पर्मे सुधस्थे कृष्यादम्प्रित प्र हिंगोमि दूरं युमराज्ञी गच्छतु रिप्रवाहः । हुहायमितरो जातवेदा देवो देवेभ्यो हुन्यं वहतु प्रजानन्

| कृष्यादं मृतिसिष्तो हरामि जनान हं हन्ते वर्जेण मृत्युम् ।  ति तं श्रास्मि गाहैपरथेन विद्वान पितृणां लोके श्रापं मागो प्रस्तु॥९॥  कृष्यादं मृति शंशमानमुक्थ्यं प्रहिणोमि पृथिमिः पितृणाणैः ।  सा देव्यानैः प्रनरा गा श्रृष्टेतीर्थ पितृषुं जागृहि स्वम् ॥ १० ॥ १० ॥  सामेन्थते संकंतुकं स्वस्तये शुद्धा सर्वन्तः श्रुचंयः पावकाः ।  जहाति दिममत्थेनं पृति समिद्धो श्रुप्तिः सुपुना पुनाति ॥ १९ ॥  कृष्यमानो निरेण्योऽभौगुस्मा श्रश्चाः सुपना पुनाति ॥ १९ ॥  कृष्यमानो निरेण्योऽभौगुस्मा श्रश्चाः ॥ १२ ॥  श्रुस्मन व्यं संकंतुके श्रुग्नो दिमाथि स्वन्तहे ।  श्रुप्तमन व्यं संकंतुके श्रुग्नो दिमाथि स्वन्तहे ।  श्रुप्तमन व्यं संकंतुको निर्श्र्यो यश्च निस्वरः ।  ते ते यश्म सर्वेदसो दूराद दूरमनीनशन् ॥ १४ ॥  संकंतुको विकंतुको निर्श्र्यो गोग्वो सर्थेम्यस्ता ।  श्रीन कृष्यादं निर्णुदामित् यो श्रुग्निजीवित्योपनः ॥ १५ ॥  श्रीमन देवा श्रम्येन्य स्वन्ति यो स्वान्ति त्योपनः ॥ १५ ॥  यस्मिन देवा श्रम्येन्य स्वन्ति यो स्वान्ति त्योपनः ॥ १५ ॥  समिद्रो श्रुग्न शाहुत् स नो माम्यपक्रमीः ।                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| कृष्यादम् प्रिं शंशमानमुक्थ्यं प्र हिंगोमि पृथिभिः पितृयागैः ।  सा देवयानैः पुन्रा गा अञ्जैवीश्रे पितृषुं जागृहि स्वस् ॥ १० ॥ १० ॥  सामिन्धते संकंसुकं स्वस्तयं शुद्धा अवन्तः श्रुचंयः पावकाः ।  जहाति रिप्रमत्येनं पृति सामिद्धो श्रुप्तिः सुपुनां पुनाति ॥ १९ ॥  देवो श्रुग्तिः संकंसुको दिवस्पृष्टान्यारुद्धत् ।  सुच्यमानो निरेगुसोऽमीगृस्मा अशस्ययाः ॥ १२ ॥  श्रुस्मिन् व्यं संकंसुके श्रुग्तौ रिप्राणि सुन्नदे ।  श्रुप्तिम् युच्चियाः शुद्धाः प्र ग्रु आर्यूषि तारिषत् ॥ १३ ॥  संकंसुको विकंसुको निर्म्भूयो यश्रं निस्तुरः ।  ते ते यश्मं सर्वेदसो दूराद दूरमन्।नशन् ॥ १४ ॥  यो नो श्रुश्तेषु यो नो गोष्वंज्ञाविषुं ।  कृष्यादं निर्णुदामित् यो श्रुग्तिजीनशन् ॥ १५ ॥  श्रीमन्यस्य पुक्षेप्रयो गोम्यो सर्वेप्रयस्या ।  विनः कृष्यादं जुदामित् यो श्रुग्तिजीवित्योपनः ॥ १५ ॥  यिनः कृष्यादं जुदामित् यो श्रुग्तिजीवित्योपनः ॥ १५ ॥  यिनः कृष्यादं जुदामित् यो श्रुग्तिजीवित्योपनः ॥ १६ ॥  यिनः कृष्यादं जुदामित् यो श्रुग्तिजीवित्योपनः ॥ १६ ॥  यहिमन् वृवा श्रस्तुजत् यहिमन् मनुष्यां द्व ।  त्वसिन् घृत्यस्तावो मृष्ट्या स्वमंग्ने दिवं रह ॥ १७ ॥                                                                                                |
| सा देवयानैः पुन्ता गा सत्रैवीक्षे पितृषुं जागृहि त्वस् ॥ १० ॥ १० ॥ सिन्छते संकेषुकं स्वस्तये युद्धा सवन्तः श्रचयः पावकाः । जहांति रिप्रमत्येनं एति समिद्धो स्रिप्तः सुप्रना पुनाति ॥ ११ ॥ देवो स्रिग्तः संकेषुको दिवस्पृष्टान्यारुद्धत् । सुच्यानो निरेणुसोऽमीगृस्मा स्रश्नस्याः ॥ १२ ॥ स्रिप्तम् वयं संकेषुके स्रुग्नौ दिपायि सुम्मद्दे । स्रुप्तम् व्वयं संकेषुके स्रुग्नौ दिपायि सुम्मद्दे । स्रुप्ताः युद्धाः प्र स्रु सार्यूषि तारिषत् ॥ १३ ॥ संकेषुको विकंषुको निर्म्नथो यश्च निर्म्वरः । ते ते यस्म सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४ ॥ सम्प्रेम्यस्वा पुरुषे यो नो गोष्वंनाविषुं । स्रुप्ताः स्रिप्ताः स्रिप्ताः स्रिप्ताः ॥ १४ ॥ सम्प्रेम्यस्वा पुरुषेम्यो गोम्यो सर्वेम्यस्वा । विनः कृष्यादं जुद्दामित् यो स्रिग्तर्जीवित्योपनः ॥ १५ ॥ विनः कृष्यादं जुद्दामित् यो स्रिग्तर्जीवित्योपनः ॥ १५ ॥ विनः कृष्यादं जुद्दामित् यो स्रिग्तर्जीवित्योपनः ॥ १५ ॥ विनः कृष्यादं जुद्दामित् यो स्रिग्तर्जीवित्योपनः ॥ १६ ॥ विनः कृष्यादं जुद्दामित् यो स्रिग्तर्जीवित्योपनः ॥ १६ ॥ विनः कृष्त्यादं जुद्दामित् यो स्रिग्तर्जीवित्योपनः ॥ १६ ॥ विनः स्रुप्ताः स्रुप्ताः स्रम् मनुष्ताः द्वतं वहः ॥ १७ ॥ विःसन् सृत्वावां मृष्ट्वा स्वमंग्रे दिवं रुद्द ॥ १७ ॥ |
| जहाति दिममत्येन एति समिद्धो श्रीप्तः सुपुना पुनाति ॥ ११ ॥ वेवो श्रीनः संकं सुको दिवस्पृष्टान्यारुंहत् ।  मुच्यमानो निरेणुसोऽमीगुस्मा श्रग्रस्थाः ॥ १२ ॥ श्रास्मिन् व्यं संकं सुके श्रुग्नौ दिमाथि सृज्यहे । श्रम्म युज्ञियाः शुद्धाः प्र णु आयूंषि तारिषत् ॥ १३ ॥ संकं सुको विकं सुको निर्श्र्यो यश्र निस्वरः । ते ते यम्मं सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४ ॥ यो नो श्रम्भ सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४ ॥ यो नो श्रम्भ वृरिषु यो नो गोष्वंज्ञाविषु । श्रम्भ सर्वेदस्य पुरुषेक्ष्म्यो गोम्यो श्रम्भ स्वस्ता । विनः कृष्यादं जुदामिस यो श्रारिनजीवित्योपनः ॥ १५ ॥ यिसमन् वृत्या श्रम्भ जत् यस्मिन् मनुष्या द्व । त्वस्मिन् वृत्य श्रम्भ मनुष्या द्व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| जहाति दिममत्येन एति समिद्धो श्रीप्तः सुपुना पुनाति ॥ ११ ॥ वेवो श्रीनः संकं सुको दिवस्पृष्टान्यारुंहत् ।  मुच्यमानो निरेणुसोऽमीगुस्मा श्रग्रस्थाः ॥ १२ ॥ श्रास्मिन् व्यं संकं सुके श्रुग्नौ दिमाथि सृज्यहे । श्रम्म युज्ञियाः शुद्धाः प्र णु आयूंषि तारिषत् ॥ १३ ॥ संकं सुको विकं सुको निर्श्र्यो यश्र निस्वरः । ते ते यम्मं सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४ ॥ यो नो श्रम्भ सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४ ॥ यो नो श्रम्भ वृरिषु यो नो गोष्वंज्ञाविषु । श्रम्भ सर्वेदस्य पुरुषेक्ष्म्यो गोम्यो श्रम्भ स्वस्ता । विनः कृष्यादं जुदामिस यो श्रारिनजीवित्योपनः ॥ १५ ॥ यिसमन् वृत्या श्रम्भ जत् यस्मिन् मनुष्या द्व । त्वस्मिन् वृत्य श्रम्भ मनुष्या द्व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| मुच्यमांनो निरेण्सोऽमीग्रसाँ मशस्याः ॥ १२॥ म्यास्मिन् व्यं संकंतुके म्रागी दिपाणि स्वाहे । स्रमूम याज्ञियाः शुद्धाः प्र ण स्रायूषि तारिषत् ॥ १३॥ संकंतुको विकंतुको निर्म्धयो यश्च निर्द्धाः । ते ते यम्मं सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४॥ यो नो स्रमु वीरेषु यो नो गोष्वंज्ञाविषु । कृष्यादं निर्णुदामसि यो म्राग्निजन्योपनः ॥ १५॥ सन्येभ्यस्य पुरुषेभ्यो गोभ्यो स्रमुभ्यस्य । विनः कृष्यादं जुदामसि यो म्राग्निजनिविवयोपनः ॥ १५॥ यास्मिन् वेवा स्रमुजत् यस्मिन् मनुष्यां द्व । तस्मिन् घृत्स्तावो मृष्या त्वमंग्ने दिवं रह ॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ख्रास्मिन् व्यं संकेषुके ख्राग्नी द्विपायि स्डमहे। अर्थूस युज्ञियाः युद्धाः प्र स्नु आयूंषि तारिषत् ॥ १३॥ संकेषुको विकंषुको निर्द्धशे यश्च निरव्दः। ते ते यश्मं सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४॥ यो नो अर्थेषु वीरेषु यो नो गोष्वंज्ञाविषुं। क्रव्यादं निर्मुदासिस यो ख्राग्निजन्योपनः ॥ १५॥ अन्येभ्यस्या पुरुषेभ्यो गोम्यो अर्थेभ्यस्या। विनः क्रव्यादं जुदासिस यो ख्राग्निजीवित्योपनः ॥ १६॥ यस्मिन् देवा अर्थुजत् यस्मिन् मनुष्यां द्व । तस्मिन् घृत्स्तावो मृष्ट्वा त्वमंग्ने दिवं रह ॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| स्रम् याज्ञियाः शुद्धाः प्र ण स्राय्वि तारिषत् ॥ १३॥ संकंतुको विकंतुको निर्म्धेथो यश्च निर्म्यः । ते ते यश्मं सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४॥ यो नो स्रमेषु नीरेषु यो नो गोष्वं नाविषु । कृष्यादं निर्णुदामसि यो श्वरिनर्जनयोपनः ॥ १५॥ सन्येभ्यस्या पुरुषेभ्यो गोम्यो स्रमेभ्यस्या । विनः कृष्यादं नुदामसि यो श्वरिनर्जीवित्योपनः ॥ १६॥ यसिन देवा स्रमंजत् यसिन मनुष्यां द्वा । तसिन घृत्स्तावो मृष्ट्वा त्वमंग्चे दिवं रह ॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| संकंतुको विकंतुको निर्मार्था यश्च निस्तुरः।  ते ते यम्मं सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४॥ यो नो अर्थेषु वीरेषु यो नो गोष्वंजाविषु । कृष्यादं निर्णुदामित यो श्वरिनर्जनयोपनः ॥ १५॥ सन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोम्यो सर्थेभ्यस्त्वा । वीनः कृष्यादं जुदामित यो श्वरिनर्जीवित्योपनः ॥ १६॥ यस्मिन् देवा स्रम्जित् यस्मिन् मनुष्यां द्व । तस्मिन् घृत्स्तावो मृष्ट्वा त्वमंग्ने दिवं रुद्द ॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ते ते यश्मं सर्वेदसो दूराद दूरमंनीनशन् ॥ १४॥ यो नो श्रमंषु वीरेषु यो नो गोष्वंजाविषु । कृष्यादं निर्णुदामित यो श्रमिनजैन्योपनः ॥ १५॥ धन्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोभ्यो श्रम्थेभ्यस्ता । विनः कृष्यादं जुदामित यो श्रमिनजीवित्योपनः ॥ १६॥ यस्मिन् देवा श्रम्यंजत् यस्मिन् मनुष्यां द्वत । तस्मिन् घृत्स्तावो मृष्ट्वा त्वमंग्ने दिवं रह ॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| यो नो स्रबंधु बीरेषु यो नो गोष्वं जाविषु ।  कृष्यादं निर्णुदामिस यो स्रान्तिन्योपनः ॥ १५ ॥ सन्येभ्यस्या प्रकेषभ्यो गोभ्यो स्रश्चेभ्यस्या । किः कृष्यादं जुदामिस यो स्रान्तिनित्योपनः ॥ १६ ॥ यस्मिन् देवा स्रसंजत यस्मिन् मनुष्यां तृत । सिमन् घृत्रस्तावो मृष्ट्वा स्वमंग्ने दिवं कह ॥ १७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| कृष्यादं निर्णुदामसि यो श्राग्निजन्योपनः ॥ १५ ॥ भ्रान्येभ्यस्त्वा पुरुषेभ्यो गोम्यो स्रश्नेभ्यस्त्वा । विनः कृष्यादं जुदामसि यो श्राग्निजीवित्योपनः ॥ १६ ॥ यस्मिन् देवा स्रस्ंजत् यस्मिन् मनुष्यां द्व । नास्मिन् घृत्रस्तावो मृष्ट्वा त्वमंश्चे दिवं रह ॥ १७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भ्रन्थेभ्यस्त्वा प्रकेषभ्यो गोभ्यो भ्रश्वेभ्यस्ता ।<br>विनः कृत्यादं जुदामिस यो भ्रग्निजीवित्योपनः ॥ १६॥<br>यस्मिन् देवा श्रम्यंजत् यस्मिन् मनुष्या दृत ।<br>त्तस्मिन् घृत्रस्तावो मृष्ट्वा त्वमंग्ने दिवं कह ॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| विनः कृष्यादं जुदामिष् यो श्राग्निजीवित्योपनः ॥ १६॥<br>यस्मिन् देवा श्राम्चेत्रत् यस्मिन् मनुष्यां द्वत ।<br>वस्मिन् घृत्स्तावों मृष्ट्वा त्वमेश्चे दिवं रुद्द ॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यस्मिन् देवा श्रम्धं जत् यस्मिन् मनुष्यां द्वत ।<br>तस्मिन् घृत्वस्तावों मृष्ट्वा स्वमंग्ने दिवं रुह ॥ १७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| त्तस्मिन् घृत्स्तावों मृष्ट्वा स्वमंग्ने दिवं रुह ॥ १७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रित्रेव दीदिहि चिव ज्योक् च सूर्य हुशे ॥ १८ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| सीसे मृह्ह्वं नुडे मृह्ह्वमुख्नी संबंधुके च यद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| अथो अवर्षी रामायाँ शीषांक्रिसुप्वदेंचे ॥ १९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सीत मर्ज साद्याया शीर्षिक्षमुप्बहींग ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| धन्यामसिक्न्यां मृष्ट्वा शुद्धा स्रेवत युज्ञियाः । । २०॥ (८)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| परं मृत्यो अनु परेंहि पन्थां यस्त एव इतरो देवयानात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| चर्चुंद्रमते अण्युते ते जवीमाहिमे बीरा बहवी भवन्तु ॥ २१ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

इमे जीवा वि मृतराववृत्रक्षभूद् भदा देवहू तिनों श्रुच । मान्ची अगाम नृतये हसांय सुवीरांसी विद्धमा चंदेम 11 55 11 हुमं जीवेम्यः परिधि दंधामि मैषां च गादपरो धर्थमेतम् । श्रुतं जीवन्त: शरदः पुरूचीस्तिरो मृत्युं दंधता पर्वतेन 11 53 11 मा रोह्वायुर्जरसं वृखाना मंजुपूर्व यतंमाना यहि स्य । तान् वस्त्वष्टां सुजनिमा सजोषाः सर्वमार्युनेयतु जीवनाय 11 58 A यथाहां नयतुपूर्वं अवेनित यथतंवं ऋतुमि वेनित लाकम् । बया न पूर्वमपरो जहाँत्येवा चात्रार्ये वि कलपयेवाम् 11 52 11 बरमन्वती रीबते सं रंभध्वं वीरयंध्वं प्र तरता सखायः। अत्रां जहीत वे असन् दुरेवां अनमीवानुत्तरेमाभि वाजान् 11 38 11 बत्तिष्ठता प्र तरता सखायोऽरमन्वती नुदी स्पन्दत हुयस्। अत्रा जहीत ये असुकारीवाः शिवानस्योनानुत्तरमाभि वाजान् ॥२०॥ वैश्वदेवी वर्षेत था रंभध्वं शुद्धा अवन्तः श्रेचयः पावकाः। श्रतिकामन्तो दुरिता पदानि शतं हिमाः सर्ववीरा मदेम 11 36 11 बुद्वीचीनैः पाथिमिर्वायुमाद्धिरतिकाम्नतोऽवंरान् परेभिः। त्रिः सस कृत्व ऋषयः परेता मृत्युं प्रत्यौहन् पृद्योपनेन 11 26 11 मुखोः पुदं योपयन्तु एत द्वाघीय बार्युः प्रत्रं दथानाः । त्रासीना मृत्युं चुदता सघस्थेऽयं जीवासी विद्यमा वंदेम १३०॥ (९) हुमा नारीरविष्टवाः सुपरनिशन्त्रजेनेन सुर्विषा सं स्पृशन्ताम् । भुनुश्रवी धनमीवाः सुरत्ना श्रा रोहन्तु अनेयो योनिमर्भे ब्याकरोमि हविषाहमेतौ तौ ब्रह्मंगा ब्य हं कंल्पयामि । स्वयां पित्रभ्यों श्रुजरां कृषोमि द्वीवेषाधुषा सिम्मानस्त्रामि ॥ ३२ ॥ वो नो श्राप्तेः पितरो हृग्स्व नितराविवेशासतो मध्येषु । मच्यहं तं परि गृद्धामि देवं मा सो ग्रहमान् हिंचत् मा वयं तम् 11 33

| श्रुपावृत्यु गाहेपत्यात् कृष्यादा प्रेतं दिख्या ।                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| भियं पितृभ्यं आत्मने ब्रह्मभ्यः कृणुता भियम् ॥ ३४॥                                            |
| द्विमागुधनमादाय प्र चिंगुास्यवंत्र्या ।                                                       |
| श्राप्तिः पुत्रस्यं ज्येष्ठस्य यः कृत्यादनिराहितः ॥ ३५ ॥                                      |
| यत् कषते यद् वनुते यचं वस्नेनं विदन्ते ।                                                      |
| 9 8 0 0 0 0                                                                                   |
| सर्वे मत्यस्य तन्नास्त कृष्याचेदानराहितः ॥ ३६॥<br>श्रुयाञ्चियो हतवर्चा भवति नैनेन हुविरत्तवे। |
|                                                                                               |
| क्छिनत्ति कुष्या गोर्ध <u>नाद् यं क्र</u> च्यादंनुवर्त्तते ॥ ३७ ॥                             |
| सुदुर्गृध्यैः प्र वदस्यार्षि मस्यो नीस्य ।                                                    |
| कृष्याद् यानुप्तिरंन्तिकादंत्रुविद्वान् विवायंति ॥ ३८॥                                        |
| आह्यां गुद्धाः सं संज्यन्ते ख्रिया यन्त्रियते पतिः ।                                          |
| अहीव विद्वानेष्यो यः क्रुच्यादं निरादधत् ॥ ३९ ॥                                               |
| यद् दिमं शर्मलं चकृम यच दुष्कृतम् ।                                                           |
| आपों मा तस्माच्छुम्भन्रव्योः संकंसुकाच्च यत् ॥ ४० ॥ (१०)                                      |
| ता अधरादुदीचीरावंबृत्रन् प्रजानतीः पृथिमिदेवयानैः।                                            |
| पर्वतस्य बृष्मस्याधि पृष्ठे नवाश्चरन्ति सरितः पुरायीः ॥ ४१ ॥                                  |
| श्चरने धकन्यात्रिष्क्रन्यादं नुदा देवयर्जनं वह ॥ ४२ ॥                                         |
| इमं ऋव्यादा विवेशायं ऋब्यादमन्वगात् ।                                                         |
| च्यात्री कृत्वा नानानं तं हराभि शिवापुरम् ॥ ४३॥                                               |
| अन्तर्भिर्देवानां पश्चिमेनुष्याणामुग्निगांहप्य                                                |
| द्रमयानन्त्रा श्रितः                                                                          |
| जीवानामायुः प्रतिर् स्वमंग्ने पितृयां लोकमपि गच्छन्तु ये मृता                                 |
| सुगाहेपुरयो वितपुत्ररांतिमुषासुंघां श्रेयंसी धेद्यस्म ॥ ४५ ॥                                  |
|                                                                                               |
| सवीनग्ने सहमानः सपरनानैपामूर्जी र्थिमस्मास् भेहि । ४६॥                                        |
| इसमिन्द्रं विह्न परिमुन्वारभध्वं स वो निवैचद् दुदितादेवचात्                                   |
| न्तेनापं इत् श्रर्रमापतंन्तं तेनं कृद्गस्य परि पातास्ताम् ॥ ४७ ॥                              |

श्चन्ड्वाहं प्लुवम्नवारंभध्वं स वो निर्वेश्वद् दुरिताद्वयात् । आ रोहत सवितुनीवमेतां षुड्मिङ्बीभिरमंति तरेम 11 98 11 श्रहोरात्रे अन्वेषि विश्रंत चेम्यस्तिष्टन् प्रतरंगः सुवीरः । ष्मनातुरान्धुमनसस्तरपु बिञ्चज्जयोग्व नः पुर्ववगन्धिरोध 11 88 11 ते देवेश्य या वश्चानते पापं जीवनित सर्वदा। क्रव्याद् यानुधिरंन्तिकादश्वंह्वानुवर्पते नडम् 11 40 11 { 99 } येऽश्रद्धा धनकारया कृष्यादा समासते । ते वा श्रान्येषां कुम्भीं पूर्यादं धति सर्वेदा 11 49 11 मेर्ब विपतिषति मनेसा सहुरा वर्तते पुनः । कृष्याद् यानुगिनरं नित्कादं नुविद्वान् वितावंति 11 45 10 श्रविः कृष्णा मागुभेयं पश्नां सीसं कृष्यादिषं चन्द्रं तं श्राहुः। मार्षाः विष्टा मांगुधेयं ते हुव्यमंरण्यान्या गर्हरं सचस्व 11 43 10 इषीक्षां जरंतीमिष्वा विक्पिम्बं दण्डंनं नुडम् । तमिन्द्रं हुध्मं कृत्वा यमस्यानि निरादंधी 11 88 11 प्रत्यम्चमकं प्रत्यपंथित्वा प्रविद्धान् पन्थां वि साविवेशं । परामीषामस्त्र दिदेश दीर्घेणायुषा समिमानःसंजामि 11 44 11 { 92 } [ 219 ]

11311

श्विः विसः ॥ देवता — स्वर्गः, श्रोदनः, श्राग्नः ॥ छन्दः — १, ४२, ४३, ४७ ध्रित् त्रिन्डप्; २ — ७, ९ — ११, १४ — १६, १८ — २०, २३, २५ — ३३, ३५ — ३६, १८ — ५४ त्रिन्डप्; ८, १२, २१, २२, २४ जगती; १३, १७ स्वराहाधी पङ्किः; ३४ विराह्मा त्रिन्डप्; ३९ अनुन्डणमी त्रिन्डप्; ४४ परा-वृहती त्रिन्डप्; ४५ — ६० सप्तत्रदाः राङ्कुमस्योऽतिजागतशाक्तरातिशाक्तरधार्यंगमी अतिधृतयः (१);

पुमान् पुंसोऽधि तिष्ठ चमैंहि तत्रं ह्वयस्व यतुमा प्रिया ते । यावेन्तावमें प्रथमं संमयथुस्तद् वां वयो यमराज्ये समानम् तावंद् वां चत्र्स्ततिं वीयाँणि तावत् तेजस्तिविधा वार्जिनानि । श्रुमिः वरीरं सचते युदैधोऽधा पनवानिमधुना सं मेवायः समंश्मिँ लोके समु देवयाने सं स्मा समेतं यमराज्येषु । प्तौ पुवित्रेरुप तद्ध्वयेथां यद्यु रेता अधि वां संबभूव 11 3 11 श्रापस्पुत्राक्षो श्रमि सं विशध्विममं जीवं जीवधन्याः समेत्यं। तासां भजध्वमुमृतं यमाह्यमाद्दनं प्रचति वां जानित्री 11 8 11 यं वां पिता पर्चति यं च माता रिप्रान्ति मुक्तिये शर्मलाच वाचः। स बोदनः शतथारः स्वर्ग उमे ब्याप नर्मसी महित्वा 11 4 11 उसे नमसी उमयाश्च लोकान् ये यज्वनामाभिजिताः स्वर्गाः । तेषां ज्योतिंज्मान् मधुमान् यो अश्रे तास्मन् पुत्रैर्नुरसि सं श्रंयेथाम् 11 8 11. प्राचींप्राचीं प्रदिशमा रमेथामेतं लोकं श्रद्धांनाः सचन्ते । यद वां पक्वं परिविष्टमुग्नौ तस्य गुर्सये दम्पती सं श्रविधाम् 11 0 11 द्विं यां दिशंमाभ नर्जमाणी प्यांवेतियाम्भि पात्रमेतत्। तिस्मन् वां युमः विवृत्तिः संविद्धानः पुक्वाय शर्मे बहुतं नि यंच्छात् 11 6 11 प्रतीची दिशामियमिद् वरं यस्यां सोमी अधिपा सदिता च । तस्या अयेथां सुकृतं: सचेथामधा पुक्वान्मिथुना सं सवाथः उत्तरं राष्ट्रं मुजयोत्तरावंद् दिशामुद्गंची कृषवन्तो अर्मम् । पाङ्कं छन्दः पुरुषो बमूव विश्वविश्वाक्षेः सह सं भवेम ॥ १० ॥ (१३) भूवेयं विराण्नमां शस्त्वस्य शिवा पुत्रेभ्यं उत मद्यमस्त । सा नों देव्यदिते विश्ववार् इथेइव गोपा श्रमि रेच पुस्वम् पितेव पुत्रान्मि सं स्वजस्व नः शिवा नो वाता हह वान्तु भूमी। यमीदुनं पर्वती देवते हह तज्ञस्तपं उत सर्पं चे वेत्

11 35 11

यद्यंत् कृष्णः शंकुन एह गुत्वा स्तर्न् विषक्षं विर्त्न षासुसाई । यद्वा टास्यार्ड्डहंस्ता समुङ्क युलूखं सुसंबं शुरमतापः श्चयं प्रावां पृथुबुन्नो वयोधाः पूतः पृतित्रुरपं हन्तु रर्चः । श्रा रोह चर्म महि समें यड्छ मा दम्पती पौत्रमुवं नि गाताम् ॥१४॥ वनस्पतिः सह देवैन आगुन् रचः पिशाचा ष्रंपवाधमानः । स रुष्ट्रंयाते प्र वदाति वाचं तेन लोकाँ श्रुभि सवीवजयेम सुप्त मेथान् प्रावः पर्यगृह्वन् य पृषां ज्योति माँ उत यश्रक्षी । त्रयंश्चिशद् देवतास्तान्स्संचन्ते स नः स्वर्गम्भि नेष लोकम् स्वर्गं लोकमाभि नो नयासि सं जाययां सह पुत्रैः स्याम । गृह्वामि हस्तमनु भैत्वत्र मा नस्तार्शिक्षेत्रीतिमी अरातिः माहि पाष्मानुमति ताँ भयाम तमो व्यस्य प्र वदासि वृङ्गु । वानुस्पत्य उर्थतो मा जिहिंसीमा तेण्डुलं वि शरीदेवयन्तम् विश्ववयंचा घृतपृष्टो भविष्यन्यसयोनिल्वोंकमुपं याद्येतम् । वर्षेत्रं द्वसुपं यच्छ शूप् तुषं पुलावानप तद् विनक्त H 29 11 त्रयों लोकाः संमिता बाह्मेणन चौर्वासी पृथिक्यांनति चम् श्रंशून् गृंभीत्वान्वारंभेथामा प्यायन्तां पुन्ता यन्तु शूपम् ॥२०॥ (१४) पृथंग् रूपाणि बहुधा पंश्नामेकंरूपो भवति सं समृद्धया। प्तां त्वचं लोहिनीं तां चुंदस्व प्रावां शुम्माति मलुगईव वस्तां ॥२१॥ पृथिवीं त्वा प्रथिष्यामा वेशयामि तुन्: संमानी विकृता त प्वा यधद् धुत्तं लिखितमपैंखेन तेन मा सुन्नोक्ष्ययापि तद् वपामि ॥२२॥ जिनित्रीव प्रति हर्यासि सूतुं सं त्वां दश्वामि पृथिवीं पृथिवा उला कुम्भी वेद्यां मा व्यथिष्ठा यज्ञायुधैराज्येनातिषक्रा श्रुप्तिः पर्वत् रवतु स्वा पुरस्तादिन्द्री रचतु दविख्तो मुरुखान्। वर्षणस्वा दंहाद्धरूणे प्रतीब्यां उत्तरात् खा सोमः सं दंदाते ॥ २४ ॥ प्ताः प्वित्रैः पवन्ते श्रमाद् दिवं च यन्ति पृथिवीं च लोकान् । ता जीवका जीवधन्याः प्रतिष्ठाः पात्रु मासिक्ताः पर्यरिनरिन्धाम् ॥२५॥

षा यंन्ति द्विवः पृथिवीं संचन्ते भूम्याः सचन्ते ष्रध्यन्तरिंचम् । शुद्धाः सुतीस्ता उ ग्रुम्भन्त एव ता नः स्वर्गम्भि लोकं नयन्तु ॥२६॥ बुतेवं प्रभ्वीकृत संमितास द्रत शुकाः शुचंयश्रामृतांसः। ता लोंदुन दंपतिम्यां प्रशिष्टा आपः शिर्चन्तीः पचता सुनायाः ॥२७॥ संख्याता स्तोकाः पृथिवी संचन्ते प्रासापानैः संमिता श्रोषंश्रीमिः। असंख्याता श्रोप्यमानाः सुवर्णाः सर्वे व्यापुः श्रचयः श्रुचित्वम् ॥२८॥ ष्ठणोधन्त्यमि वंलगन्ति तुष्ठाः फेर्नमस्यन्ति बहुजांश्चं बिन्दून्। बोबेंब दृष्ट्वा पतिमृतिवयायैतेस्तंयदुत्तैभवता समापः 11 29 11 बस्यापय सीदती बुझ एनानुद्धिरात्मानमुभि सं स्पृशनताम् । अमासि पात्रैहर्कं यदेविम्तास्तण्डुलाः प्रदिशो यदीमाः॥३०॥ (१५) प्र यंच्छ पर्छ त्वरथा हंरीषमहिंसन्त भोषंभीदेन्तु पर्वेन् । बासां सोमः परि राज्यं बुभूवामन्युता नो वृद्धिमां भवन्तु 11 29 11 नवं बहिरोदनायं स्तृशीत प्रियं हुद्श्वचुंपा वृत्यवस्तु । त्तिमन् देवाः सह देवीविंशन्तिवमं प्राश्नन्तवृत्तिभिर्मिषद्य H 2 3 H वर्नस्पते स्त्रीर्थमा सींद बहिराग्निष्टामैः संमितो देवतामिः। स्वर्षेत कृपं सुकृतं स्वधिःयेना पहाः परि पात्रे दरश्राम् 1 33 11 षष्ट्यां शुरत्सुं निधिया श्रमींच्छात् स्वः पुक्वेनुस्यंश्रवाते । उपैनं जीवान् पितरंश्च पुत्रा एतं स्वृगं गमुयान्तंमुग्ने: 11 8 8.11 भर्ता भ्रियस्य धुरुषे पृथिव्या अच्युतं स्वा देवताश्र्व्यावयन्तु । ति स्वा दम्पती जीवन्तौ जीवपुत्राबुद् वासवातः पर्यम्भिधानात् ॥ ३५ ॥ सर्वोन्स्समार्गा ब्रभिजित्यं ब्रोकान् यार्वन्तः कामाः समंतीतृपुस्तान् । वि गाँदेशामायवनं च दविरेकंस्मिन् पात्रे मध्युद्धरेनम् 11 3 £ 11 डपं स्तृणीहि प्रथयं पुरस्तांद् वृतेन पात्रमाभ घारयेतत्। वाभेवीचा तर्रणं स्तन्स्युमिमं देवासी अभिहिङ्कृंणीत U go U डपस्तिर्वारकरो लोकमेतमुदः प्रथतामसमः स्वर्गः। तस्मिन्छ्याते महिषः सुपूर्णो देवा एनं देवताम्यः प्र यच्छान् ॥ ३८॥

यद्यं ज्जाया पचिति त्वत् पाः परं पतिर्वा जाये त्वत् तिरः । सं तत् स्जेथां मह वां तदंस्तु संपाद्यन्ती मह लोकमेकम् ॥ ३९॥ यावंनतो श्रह्याः पृथिवीं सर्चनते श्रह्मत् पुत्राः परि ये संत्रभूवुः । सर्वास्ता हम पात्रं हयेथां नाभि जानानाः शिश्वः समायान् 11 80 11 { 36 } बसोयां धारा मर्श्वना प्रणीना वृतेन मिश्रा श्रमृतस्य नाभयः। सर्वास्ता अर्व रुन्धे स्वर्गः पृष्टयां शारत्षुं निधिया श्रमीच्छात् ॥ ४१ ॥ निधि निधिपा श्रक्षेनमिच्छादनीश्वरा श्रमितः सन्तु ये ३ न्ये । श्रुस्मामिर्देत्तो निहितः स्वर्गस्विभिः काण्डेस्रोन्स्वर्गानस्त्वत् श्रुत्री रचंस्तपतु यद् विदेवं कृष्यात् पिशाच हुइ मा प्र पास्त। नुदामं एनमपं रूपमा श्रुसमदादित्या एनमङ्गिरसः सचन्ताम् ॥ ४३ ॥ श्रादित्वेम्यो बाङ्गिरोभ्यो मध्वदं घृतेनं मिश्रं प्रति वेदयामि । शुद्धहंस्ती बाह्यस्यानिहत्युतं स्वगं सुंकृतावपीतम् इदं प्रापंसुत्तमं काण्डमस्य यस्माल्लोकात् परमेष्ठी समाप । या सिञ्ज सर्पिषृतवृत् समङ्गध्येष मागो मङ्गिरसो नो अत्र स्त्यार्यं च तपसे देवता भ्यो नि। ध शेवाध परि दश एतम् । मा नौ चूतेऽवं गानमा समित्या मा स्मान्यस्मा सत्संजता पुरा मत् 11 38 11 श्रहं पंचाम्यहं ददामि ममेदु कमेन् क्रणेडिं जाया। कौमारी लोको अजनिष्ट पुत्रो अन्वारभेथां वर्ष उत्तरावत् 11 80 11 न किल्विष्मत्र नाधारी बहित न यन्मित्रः समममान एति। अर्नुनं पात्रं निहितं न प्तत् पुकारं पुक्वः पुन्रा विशाति 11 86 11 श्रियं प्रियाणां कृणवाम् तम्सते यन्तु यत्मे द्विपानते । धेतुरनृह्वान् वयोवय श्रायदेव पौरुषेयुमपं मृत्युं नुदन्तु 11 88 11

समग्रवों विदुरन्यो अन्यं य श्रोषंधीः सचेते यश्च सिन्धून् । यावंनतो देवा दिव्या अतपन्ति हिरण्यं ज्योतिः पर्वतो वभव 11 40 4 ( 90 } एषा खचां पुरुषे सं बंभवानंग्नाः सर्वे पशवो ये अन्ये । चत्रेणास्मानं परि धापयायोऽमोतं वासो सुखमोदनस्य 11 82 11 बदचेषु वदा यत् समित्यां यद्वा वदा अनृतं वित्तकाम्या । समानं तन्तुमि संवसानौ तिसन्त्सव शर्मलं साद्याथः 11 48 11 वर्ष वनव्वापि गच्छ देवांस्वचो धमं पर्युत्पातयासि । विश्वव्यंचा घतपृष्ठी अविष्यन्तसर्वोनिर्जीकसुपं याद्येतम् 11 82 11 तन्वं स्वारी बहुधा वि चंके यथा विद श्राश्मनुन्यवंशाम्। श्रपांजैत कृष्णां रशंतीं पुनानो या लोहिंनी तां तें घुरनी जुंहोमि॥५४॥ प्राच्ये त्वा दिशेश्वनवेऽधिपतवेऽसितायं रचित्र प्रादित्यायेषुमते । यतं परि दझस्तं नों गोपायतास्माकमैतोः। दिष्टं नो अत्रं जरमे नि नेषज्जरा मत्यवे परि यो द्दारवर्थ पक्वेन सह सं भवेम 11 44 11 द्वियायै त्वा दिश इन्द्रायाधिपतये तिरक्षिराजये रचित्रे यमायेषुमते । एतं परि दश्चरतं नों गोपायतास्माकमैतोः। द्विष्टं नो अर्त्र जरसे नि नेपञ्जरा मृत्यवे परि यो ददास्वयं पक्वेन सह सं भवेम ए पह ॥ प्रतीच्ये स्वा दिशे वरुणायाधिपत्ये पृदाकवे रचित्रेऽसायेषुमते । प्तं परि दब्बस्तं नो गोपायुतास्माकुमैतोः । द्विष्टं नो अन्न जरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे परि यो दहास्वर्थ पक्वन सह सं भवेम 11 40 11

उदींच्ये स्वा दिशे सोमायाधिपतये स्वजायं रच्चित्रेऽशन्या इखुंमस्य । प्तं परि दश्वस्तं नो गोपायतास्माक्मैतोः। . दिष्टं नो अर्त्र जुरसे नि नेषज्जरा मृत्यवे परि गो ददास्वर्थ पक्वनं सह सं अवस 11 46 15 भुवाये त्वा दिशे विष्णुवेऽधिपतये क्लमार्थप्रीवाय रचित्र कोषधीभ्य इषमतीभ्यः । एतं परि दश्चस्तं नो गोपायतास्माक्मैतोः । हिष्टं नो अर्त्र जरसे नि नेषश्जरा मृश्यवे परि यो ददास्वर्थ पक्वेन सह सं भवेम H 49 18 कुर्वांचे त्वा दिशे बृहस्पत्येऽधिपतये श्वित्रायं रचित्रे वृषायेषुमते। प्तं परि दश्चस्तं नो गोपायुतास्माकुमैतोः। हिष्टं नो अत्र जरसे नि नेपज्जरा मृथ्यवे परि गो ददास्वय पक्वेन सह सं भवेम 11 40 11 { 96 } [ 319 ]

#### 11811

ऋषिः—कश्यपः ॥ देवता—वशा ॥ छन्दः—१-६, ८—१९, २१—३५, ३१—४१, ४३—५३ अनुब्दुप्, ७ मुरिगनुब्दुप्, २० विराहनुब्दुप्,

३२ डाध्यग्वृहतीगमांऽतुःडप्; ४२ वृहतीगमांऽतुःडप् ॥

द्दामीत्येव म्याद्यं चेनामस्रंति ।
व्यां ब्राम्यो याच्य्यस्तत् प्रजावद्यत्यवत्
प्रजया स वि कींगीते प्रश्निम्नोषं दस्यति ।
य धार्षेयेम्यो याच्य्ययो देवानां गां न दिश्सिति
क्ट्यास्य सं शीर्यन्ते रेखाग्यां काटमदेति ।
व्याद्यां द्यान्ते गृहाः काग्यमां दीयते स्वम्
विद्यादिते धिष्ठानां च्छको विनदित गोपतिम् ।
तथां वृशायाः संविद्यं दुरद्यना ह्यांच्यसं

11 3 17

11 3 11

11 8 10

| पुद्रिरंस्या अधिष्ठानांद् विक्रिन्दुनांमं विन्दति ।   | PIE W     |
|-------------------------------------------------------|-----------|
| श्रुनामुनात् सं शीर्थन्ते या मुखेनोपुनिष्ठति          | 11 % 11   |
| यो प्रस्याः कर्णीवास्कुनीत्या स देवेषु वृश्यते ।      | 4.43      |
| न्त्रदमं कुर्व इति मन्यते कनीयः कृष्ठते स्वम्         | 1 4 11    |
| बदंस्याः कस्मै चिद् भोगाय बालान् कश्चित् प्रकृत्वति । |           |
| न्ततः किशोरा भ्रियन्ते वस्ताश्च घातुको वृक्तः         | 11 9 11   |
| यदस्या गोपतौ सरया लोम ध्वाङ्चो अजीहिडत् ।             |           |
| त्ततं: कुमारा श्रियन्ते यच्मी विन्दस्यनामुनात्        | 11 € 11   |
| यदंस्याः पर्ल्युलनं शर्कृद् दासी समस्पति ।            |           |
| त्ततोऽपरूपं जायते तस्माद्व्येष्यदेनसः                 | . 11 9 11 |
| जार्यमानाभि जायते देवान्सबाह्यसान् वृशा।              |           |
|                                                       | 11 {99}   |
| य एनां वनिमायन्ति तेषां देवकृता वृशा।                 |           |
| अह्यज्येयं तद्व्वन् य एनां निप्रियायते                | 11 99 11  |
| य प्राविधिश्यो याचंद्रयो देवानां गां न दिस्सति ।      |           |
| था स देवेषु वृक्षते बाह्मणानां च मुन्यवे              | 11 92 H   |
| यो ब्रस्य स्याद् वंशामोगो ब्रन्यामिन्छेत तर्हि सः।    |           |
| वहस्ते अद्ता पुरुष याचितां च न दिःसंति                | 11 93 11  |
| यथां शेव्धिर्निहितो ब्राह्मणानां तथा वृशा।            |           |
| तामेतदुरस्यापनित यस्मिन् कस्मिश्च जायते               | 11 38 11  |
| स्वमेतद्ब्बायंन्ति यद् वृशां ब्राह्मणा श्राम ।        |           |
| क्वमतद्ब्द्धावान्त् वर्षे वरा भावाचा जाता ।           | 11 24 11  |
| यथैनान्न्यस्मिन् जिन्।ियादेवास्यां निरोधनम्           | " 13 "    |
| चरेंद्रेवा त्रेहाय्यादविज्ञातगदा सुती ।               | 11 98 11  |
| वृशां च विद्याचारद बाह्यणास्तर्ह्योध्याः              | . 44 0    |
| य एनामवशामाई देवानां निहितं निषिम् ।                  |           |
| बुमी तस्मै मवाश्वीं पर्विकम्येषुमस्यतः                | 11 99 11  |

| यो अस्या ऊच्चा न वेदार्थी अस्या स्तनानुत ।      | The taget with       |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| हमयेनेवासमें दुहे दातुं चेदशकद् वशास्           | 11 96 11             |
| दुरह्मनेनुमा श्रंथे याचितां च न दिःसति ।        | 115 P. R. 119130.    |
| नास्मै कामाः सम्रध्यन्ते यामदृश्वा चिकींषेति    | n 36 m               |
| हेवा वृशामयाचन् मुखं कृत्वा बाह्ययम् ।          | pri has apid         |
| तेषां सर्वेषामदंदछेडं न्येति मानुषः             | 11 50 11 { 50 }      |
| हेडं पश्नां न्वेति बाह्य स्थाउददद् ब्राम्।      | me Auto 1700         |
| देवानां निर्दितं भागं मध्येश्वेतिशियायते        | ॥ २१ ॥               |
| यदुन्ये शतं याचेयुर्वाद्यणा गोपति वृशास् ।      | THE STREET, ST. CO.  |
| अधैनां देवा अनुबन्नेवं हं विदुषी व्या           | ॥ २२ ॥               |
| ष एवं विदुषेऽदृस्वाथान्येभ्यो ददंद् वृशाम् ।    | April De Distriction |
| दुर्गा तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सहदेवता           | त रई ए               |
| देवा वृशामयाचुन् यस्मिन्न्ये श्रजायत ।          | Particular let in    |
| तामेतां विद्याचारदः सह देवैरुदाजत               | 11 58 11             |
| श्चनप्त्यमरूपपशुं वृशा कृणोति पुरुषम् ।         |                      |
| बाह्यग्रेश्च याचितामधैनां निप्रियायते           | ॥ २५ ॥               |
| अभीषोमाभ्यां कामाय मित्राय वरुणाय च ।           |                      |
| तेम्यो याचिनत बाह्यणास्तेष्वा वृश्वतेऽददत्      | ॥ २६ ॥               |
| यावदस्या गोपंतिनीपंश्रयुवादचेः स्व्यम् ।        | <b>有事的企业</b>         |
| चरेंद्रम्य तावृद् गोषु नास्य श्रुखा गृहे वंसेत् | ॥ २७ ॥               |
| यो प्रस्या ऋचं हपुश्रुत्याथ गोष्वचीचरत् ।       |                      |
| आयुंश्च तस्य भूतिं च देवा वृंश्चानित हीडिताः    | ॥ २८ ॥               |
| वृशा चरन्ती बहुधा देवानां निहितो निषिः।         |                      |
| श्राविष्कृणुष्व रूपाणि यदा स्थाम जिघासति        | 11 23 11             |
| श्राविरात्मानं कृषुते यदा स्थाम जिवासित ।       | CATE OF STREET       |
| अयो ह ब्रह्मभ्यो वृशा याद्म्यायं कृष्णते मनः    | ॥ ३०॥ { २३ }         |
|                                                 |                      |

|                                                   | and the second second second second second |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| मनेसा सं केरपयाति तद् देवाँ भाषि गण्झति ।         | * ** ***                                   |
| तती ह ब्रह्माची वृशामुपुपर्यान्त याचितुम्         | 11 23 11                                   |
| स्बुधाकारेयां पितृभ्यों युजेनं देवताभ्यः ।        | produced by                                |
| दानेन राज्नयों वृशायां मातुरें इं न गंच्छति       | 11 2 2 11                                  |
| बुशा माता राजन्यस्य तथा संभूतममुशः ।              |                                            |
| तस्यां बाहुरनपंगुं यद् ब्रह्मस्यंः प्रदीयते       | 11 22 11                                   |
| यथाज्यं प्रगृहितमालुम्पेत् खुची श्रमये ।          |                                            |
| प्वा है ब्रह्मभ्यों वृशामुम्य श्रा वृश्वतेऽदंदत   | 11 38 11                                   |
| पुरोडाशंवस्ता सुदुर्घा बोकेंऽस्मा वर्ष तिष्ठति ।  | n 38 n                                     |
| साहमे सर्वान् कामान् वृशा प्रदुषं दुहे            | 11 24 11                                   |
| सर्वात् कामान् यमुराज्ये वृशा प्रदृद्धे दुद्दे ।  | social tiple in the                        |
| अथांहुनीरंकं लोकं निरुन्धानस्यं याचिताम्          | uşęu                                       |
| . अवीयमाना चरति कुद्धा गोपतये वृशा।               |                                            |
| बेहतं मा मन्यमानो मृत्योः पाशेषु बध्यताम्         | श ३७॥                                      |
| यो वेहतुं मन्यंमानोऽमा च पचंते वृशास्।            | Name of Street of                          |
| छप्यंस्य पुत्रान् पौत्रांश्च याचयते बृहस्पतिः     | 11 36 11                                   |
| महदेषावं तपित चरनती गोषु गौरपि ।                  | Control of                                 |
| अथों हु गोपतये व्यादंदुवे विषे दुहे               | ॥ ३६ ॥                                     |
| मियं पंश्नां भविति यद् ब्रह्मभ्यः प्रदीयते ।      |                                            |
|                                                   | 11 80 11 { 22 }                            |
| था व्या हदकंलपवन् देवा यज्ञादुदेश्यं।             |                                            |
| तासी विलिपयं भीमामुदाकुंदत नार्दः                 | 11 88 11                                   |
| तां देवा श्रमीमांसन्तं वृशेया३ मवृशेति ।          | or picture of the state of                 |
| तामेववीबारुद पुषा वृशानी वृशत्मेति                | 11 88 11                                   |
| कति चु वृशा नारद् यास्तवं वेत्थं मनुष्युजाः ।     | THE LOCAL DESIGNATION                      |
| तास्वां प्रच्छामि विद्वांसं कस्या नाश्चीयादबांसणः | 11 85.11                                   |
|                                                   |                                            |

| वििेेे विक्या ब्रेंहस्पते या चं सूतवंशा वृशा ।                         |
|------------------------------------------------------------------------|
| तस्या नाश्चीयादबाह्मणो य श्राशंसेत भूत्याम् ॥ ४४॥                      |
| नमंस्ते अस्तु नारदानुष्ठु विदुषे वृशा ।                                |
| कृतुमासा भीमतमा यामदेश्वा पराभवेत् ॥ ४५ ॥                              |
| विि वि या ब्रेंहस्पतेऽथों सूतर्वशा वृशा।                               |
| तस्या नाश्चीयादबाह्यणो य श्राशंसेत भूत्याम् ॥ ४६॥                      |
| त्रीणि वै वंशाजातानि विलिसी सूतवंशा वृशा ।                             |
| ताः प्र यष्डेद् ब्रह्मभ्यः सोडनावस्कः प्रजापती ॥ ४७ ॥                  |
| पुतद् वो ब्राह्मणा हुविरिति मन्वीत याचितः।                             |
| बुशां चेदेनं याचेयुर्धा भीमादंदुषो गृहे ॥ ४८॥                          |
| देवा वृशां पर्यवदुन् न नींऽदादिति हािंदिताः।                           |
| प्तामिर्ऋगिमर्भेदं तस्माद् वै स पराभवत् ॥ ४९॥                          |
| ब्रुतैनां भेदो नाददाद् वृशामिन्द्रेण याचितः।                           |
| तस्मात् तं देवा श्रागसोऽवृश्चन्नहसुत्तरे                               |
| ये वशाया अदानाय वदन्ति परिरापियः।                                      |
| इन्द्रस्य मन्यवे जात्मा भा वृश्चन्ते अचित्या ॥ ५१ ॥                    |
| ये गोपति परायीयाथाहुमा दंदा इति ।                                      |
| बद्धस्यास्तां ते हुति परिं युन्त्यचित्या ॥ ५२ ॥                        |
| यदि हुतां यद्यहुतामुमा च पचते वृशाम्।                                  |
| देवान्त्सर्वास्यानृत्वा जिस्रो लोकानित्रहैंच्छति ॥ ५३ ॥ (२३ )[४।१]     |
| 114 (8) 11                                                             |
| ऋषि:—कश्यप: ॥ देवता—ब्रह्मगवी ॥ छन्द:—१ प्राजापत्यातुग्द्वप्           |
| र अरिक् साम्न्यतुन्द्रप्, ३ चतुन्पदा स्वराहुन्यिक्, ४ आसुर्यतुन्द्रप्, |
| ५ साम्नी पङ्किः; [ इ साम्न्युध्यिक् ] ॥                                |
| श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणाः वित्तऋते श्रिता ॥ १॥                      |
| सत्येनार्वता श्रिया प्रार्वता यशंसा परीवृता ॥ २॥                       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | [ 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स्वाधया परिहिता श्रद्धया पर्यूढा दीचया गुप्ता युत्रे प्रतिष्ठित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n, in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ्लोको निधनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 3 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जहां पदवायं बाह्यसोऽधिपतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तामाददानस्य ब्रह्मगुनी जिन्तो ब्राह्मणं चित्रपस्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अपं कामित सूनता वीर्ये पुण्या लुम्मी: ॥ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 { 28 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ॥ ५ (२) ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न्द्रवि:करयप: ॥ देवता नद्यागवी ॥ छन्द:-[ ७ साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | नोत्रिष्ट्रपः ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| क्ष भुरिगाच्येनुष्डुप्, ९ श्राच्येनुष्डुप्, १० उभ्याक्, ११ आची नि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | बत्पङाकीः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| भोजश्च तेजश्च सहश्च बर्ज च वाक् चेन्द्रियं च श्रीश्च धर्मश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| जहां च चुत्रं चं राष्ट्रं च विश्वश्च दिविष्ठ्य यश्च्य वर्चेश्च द्वविश्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | (1 t) (1 t)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| आयुंश्र रूपं च नामं च कीर्तिश्चं प्रायश्चापानश्च चर्चश्च श्रोत्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ਰ N Q N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पर्यश्च रसक्वान वानाधं च ऋतं च स्थ्यं चेष्टं च पूर्वं च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 11 3511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मुजा च पुश्वरच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तानि सर्वाययपं क्रामन्ति ब्रह्मण्वीमाददानस्य जिन्ती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 30 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॥ { २५ }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٠   ا لا (عُ)   ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न्ध्रिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| १३ आसर्यनुष्डुप्; १४, २६ साम्न्युान्याक्; १४ गायत्री; १६,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २० प्राजापस्यानुष्डप्, १८ याजुशी जगती, २१, २४ साम्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| २२ साम्नी बृहती, २३ याजुवी त्रिब्दुप्, २४ आसुरी ग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ायत्री;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| २७ श्रार्च्युं ियक् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सेषा मीमा ब्रह्मगुब्यक्षेत्रविषा सान्नात् कृत्या कूल्बज्ञमावृता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 25 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सर्वाष्यस्यां द्योराणि सर्वे च मृत्यवः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 22 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| सर्वीप्यस्यां क्राणि सर्वे प्रक्षवृधाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | n 38 n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सा ब्रह्मक्षे देवपीयुं ब्रह्मगुरुषांदीयमाना मृथ्योः पड्दांश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रा चिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 24 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| of the first the second | The State of the S |

| मेनि: शुतवंधा हि सा बंबाज्यस्य चितिहिं सा                        | II | 9 4 11  |
|------------------------------------------------------------------|----|---------|
| तस्माद वे बाह्ययानां गोदुराधयां विजानता                          | u  | 9 0 0   |
| बच्चो धार्वन्ती वैश्वानुर रहीता                                  | 11 | 36 11   |
| हेतिः शुफानुरिखद्नतीं महादेवोष्ट्रेपेचमाया                       | U  | 38 11.  |
| चुरपंदिशेचमाणा वारयंमानाभि श्रूजंति                              | U  | 20 II   |
| मृत्युहिंक्कृण्वत्युर्ध्यो देवः पुरुष्ठं पूर्वस्यन्ती            | n  | 29 11   |
| सर्वेष्यानिः कर्यौ वरीवर्जयंन्ती राजयुषमो मेहंन्ती               | 11 | 23 IP   |
| मेनिर्दुसमाना शीर्षकिर्दुग्धाः                                   | 11 | 55 11   |
| सेदिरुपतिष्ठंन्ती मिथोयोधः परामृष्टा                             | 11 | 28 11   |
| शुरुष्यार्थं मुखेंऽपिनुद्धमान ऋतिहैन्यमाना                       | u  | २५ ॥    |
| श्रुवविषा निपर्तन्ती तमो निपंतिता                                | u  | 3 4 11  |
| श्रुनुगच्छंन्ती प्राणानुपं दासयति ब्रह्मगुवी ब्रह्मान्यस्यं ॥ २७ | u  | { ₹ 4 } |

### 11 4 (8) 11

निया निर्मा । देवता निष्या ।। अन्दः न् २८ आसरी गायत्री; २९, ३७ त्रासर्यनुष्डप्; ३० साम्यनुष्डप्; ३१ याजुषी त्रिष्डप्; ६२ साम्नी गायत्री; ३३, ३४ साम्नी बहती; ३५ मुरिक् साम्म्यनुष्डण्; ३६ साम्म्युष्णिक्; ३८ प्रतिष्ठा गायत्री ॥

| वेरं विकृत्यमाना पौत्रां विभाज्यमाना         | u  | 26 | M   |
|----------------------------------------------|----|----|-----|
| देवहोते हिँ यमां या व्यृद्धिहंता             | 11 | ३९ | n   |
| पुष्माविधायमाना पार्वव्यमवधायमाना            | U  | 30 | H   |
| विषं प्रयस्यन्ती तुक्मा प्रयस्ता             | II | 39 | 16  |
| श्रुवं पुच्यमाना दुःव्वयन्यं पुक्वा          | 11 | 32 | 11. |
| मुजुबहैंची पर्याक्रियमांचा चितिः प्रयोक्तंता | n  | *1 | 111 |
| असँजा गुन्धेन अर्गुद्धियमांगाशीविष रद्धंता   | u  | 38 | p.  |
| मर्गतिरुपहिषुयमांखा परामृतिरुपहता            | 11 | 34 | 10  |

| शर्वः कुद्धः पिश्यमांना शिमिदा पिशिता ॥ ३६ ।<br>अर्वितर्यमांना निश्चितिरशिता ॥ ३७ ॥<br>अशिता लोकान्द्रिनति ब्रह्मगुवी ब्रह्मान्यम्समान्यासुन्मान्य ॥३८॥(२७) | 1          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4 (4)                                                                                                                                                       |            |
| ऋषिः—कश्यपः ॥ देवता—ब्रह्मगर्वा ॥ छन्दः—३ ६ साम्नी पङ्क्तिः                                                                                                 | <b>;</b> , |
| ४० याजुभ्यनुष्टुप्, ४१ ४६ मुरिक् साम्यनुष्टुप्, ४२ आसुरी बहती;                                                                                              |            |
| ४३ साम्नी बहती, ४४ पिपीलिकामध्यानुष्टुप्, ४५ श्राची बहती॥                                                                                                   |            |
| तस्यां ब्राहनंनं कृत्या मेनिराशसंनं वलुग कर्वध्यम् ॥ ३९।                                                                                                    | p.         |
| श्रुस्वगता परिह्नुता ॥ ४०।                                                                                                                                  |            |
| श्रुमिः कृष्याद् भूत्वा ब्रह्मगुवी ब्रह्मज्यं प्रविश्यांति ॥ ४१।                                                                                            |            |
| सर्वास्याङ्गा पर्वा मूर्लान वृश्चति ॥ ४२                                                                                                                    |            |
| क्रिनरर्यस्य पितृबुन्धु परा भावयति मातृबुन्धु ॥ ४३                                                                                                          |            |
| विवाहां ज्ञातीन्सवानिषं चापयति ब्रह्मगुवी ब्रह्मज्यस्य                                                                                                      |            |
| चित्रयेयापुनदीयमाना ॥ ४४                                                                                                                                    | 13:        |
|                                                                                                                                                             |            |
|                                                                                                                                                             |            |
| य एवं विदुषों ब्राह्मयस्यं चृत्रियो गामांदत्ते ॥ ४६ ॥ (२८                                                                                                   | 1          |
| ॥ ५ (६) ॥                                                                                                                                                   |            |
| व्यविः—कव्यपः ॥ देवता—ब्रह्मगवी ॥ छन्दः—[४७, ४९, ५१—५३                                                                                                      | lg.        |
| ५७—४१, ] ६१ प्राजापत्यानुन्द्रप्; ४८ ग्राच्यंनुन्द्रप्; ४० साम्नी बृहती                                                                                     | j          |
| ५४, ५५ प्राजापत्योष्यिक्, ५६ आसुरी गायत्री, ९० गायत्री ॥                                                                                                    |            |
| चित्रं वे तस्याहनने गृधाः कुर्वत ऐजुबस् ॥ ४७                                                                                                                | u          |
| चित्रं वै तस्यादह नं परि नृत्यन्ति केशिनीराष्ट्रानाः पाणिनोरसि                                                                                              |            |
| कुवांगाः पापमैज्वम् ॥ ४८                                                                                                                                    | 11         |
| चित्रं वे तस्य वास्तुषु वृकाः कुर्वत ऐलुबम् ॥ ४९                                                                                                            | 11         |
| 104 4 47 440 6 44 6 44 97 4                                                                                                                                 |            |

| The state of the s | The second second |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| चित्रं वै तस्य प्रच्छनित यत् तदासी शहदं चु ताश्दिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 40 11          |
| छिन्ध्या चिक्रनिधु प्र चिक्रनध्यपि चापय चापय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | । ५७ ॥            |
| श्राद्दांनमाङ्गिरसि ब्रह्मज्यसुपं दासय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ॥ ५२ ॥            |
| विश्वदेवी द्यां व्यसे कृत्या कूलव जुमावृता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ॥ ५३ ॥            |
| श्रोषन्ती समोषन्ती ब्रह्मणी वर्ष्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 48 11          |
| चुरपविमृंग्युभूत्वा वि भाव त्वस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 44 11          |
| आ दत्से जिन्तां वर्धे हुष्टं पूर्व चाशिषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 45 11          |
| श्रादायं जीतं जीतायं लोकेंडेऽमुन्मिन् प्र यच्छसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 40 11          |
| श्रद्भव पद्वीभव ब्राह्मणस्याभिशस्त्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 46 11          |
| मेनिः शर्ब्या भवाघाद्रघविषा भव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 49 11          |
| मध्ये प्रशिरों जहि ब्रह्मज्यस्य कृतागती देवपुर्यारराधसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 60 11          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ॥ { २९ }          |
| 11 4 (0) 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |
| न्द्राविः—कस्यपश्च ।। देवता—बह्मगत्री ॥ छन्दः—६२-६४, ६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | . 66-90           |
| प्राजापत्यानुष्टुप्, ६५ गायत्री, ६७ प्राजापत्या गायत्री, ७१ म्रासु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | री पड़ाक्तिः.     |
| ७२ प्राजापत्या त्रिष्टुप्, ७३ स्रासुर्युष्टिएक् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |
| वश्र प्रवेश में वेश कर न ने ं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OF REAL PROPERTY. |
| वुश्च प्र वृश्च सं वृश्च दह प्र दह सं दह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 45 11          |
| श्रह्माज्यं देवयद्मय श्रा मूलादनुसंदेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 8 8 11         |
| यथायांद् यमसादुनात् पापल्लोकान् परावतः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11 68 11.         |
| प्वा स्वं देव्यव्स्ये ब्रह्मज्यस्यं कृतार्गसो देवपीयोर्ग्यायसः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ॥ ६५॥             |
| वर्ज्येष शतपंत्रेषा तीच्यानं चुरश्चेष्टिना<br>अ स्कुन्धान् प्रशिरों जहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11 44 11          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 03 11          |
| -बोमान्यस्य सं ब्रिनिध स्वचमस्य वि वेष्टय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 33 11          |
| मांसान्यस्य शात्य स्नाबान्यस्य सं वृंह अस्थीन्यस्य पीडय मुजानंमस्य निर्जेहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 69 11          |
| अर्थास्त्र राज्य मुजावसस्य विज्ञाह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 00 11          |

कां०१२।स्०५(७)।मं०७३] अथर्ववेद-संहिता

[ ३६७

सर्वास्याङ्गा पर्वाधि विश्रयय ॥ ७ ६ ॥ श्रिमेरंनं कृष्यात् पृथिष्या चुंदतासुदीषतु वायुर्न्तरिचान्महतो । ७ ६ ॥ विरिम्धः ॥ ७ २ ॥ सूर्य प्नं दिवः प्र स्तुंदतां न्योषतु ॥ ७३ ॥ { ३० } [ ५१९ ]

।। इति द्वादशं कागडम् समाप्तम्।।

# अथ त्रयोदशं काराडम्

<del>---015--</del>-

### 11 8 11

ऋषिः-असा ॥ देवता-अध्यात्मम्, रोहितः, आदित्यः; ३ मरुतः; २८-३० मितः, ३१ अग्न्यादयो मन्त्रोताः ॥ छन्दः--१, २, ६, ७, १०, ११, २०, २२—२५, २७, ३३, ३४, ३८, ४१ त्रिष्टुप, ३—५, ९, १२ जगती; म भुरिक त्रिष्टुप्; १३ अतिशाक्त्ररगर्भातिजगती; १४ त्रिपदा पुरःपरशाक्वरा विपरीतपादलक्ष्मा पङ्किः; १५ आतिजागतगर्भी परा जगती; [ १६ विराड् वृहती ]; १७ पन्चपदा ककुम्मती जगती; १८ पश्चपदा परशाननरा भुरिक् ककुम्मस्यातेजगती; १९ पद्मपदा परातिजागता ककुम्मत्यातेजगतीः २१ श्राषी निचद् गायत्री; २६ विराट् परोध्यिक्; २८ मुरिगनुष्टुप्; २९ ३०, ३२, ३९, ४०, ४५—५१,५३, ५४, ५६, ४८ अनुःडप् ३१ पद्मपदा ककुम्मती शाववरगर्भा जगती: ३५ उपरिष्टाद् ब्रहती; ३६ निचन्महाबृहती; ३७ परशाक्तरा विराद-ितिजगती; ४२ विराङ् जगती; ४३ विराण्महावृहती; ४४ परो ि खाकः ५२ पथ्या पङ्किः ५५ ककुम्मती ब्रहतीगर्भा पथ्या पङ्किः, ५७ कमुम्मत्यनु दुप्, ४९, ६० गायत्री ॥

मुदेहि वाजिन यो श्राप्तवर्षन्तिहिदं राष्ट्रं प्र विश सूनृतावत । यो रोहितो विश्वमिदं जजान स स्वा राष्ट्राय सुभूतं विभर्तु

H 9 H

| उद्वाज का गुन् यो श्राप्तव नतिश्च का रोह त्वधीनयो याः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| लान द्वानाउप सावधाराश्चनंताको किल्ल — च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ययम्मा महतः पश्चिमाना वर्गेषा — । १०॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| यूयमुमा मेरतः पृक्षिमातर् इन्द्रेण युजा प्र मृंणीत् शत्रून्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ष्ठा वो रोहितः श्रयवत् सुदानविष्ठिप्तासी मस्तः स्वादुसंसुदः ॥३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पहा शहित या हरोह गर्मी जतीनां जनवाना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्भ तर्वे भनवावनद्न षडुवांगात प्रपरयंत्रिह राष्ट्रमाहाः ॥ ११ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| आ त राष्ट्रामह राहितोऽहाषीद व्यास्थनमधी समग्रे ने स्थान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| WITH OF BIRDY STATISTS TO THE TOTAL OF THE PARTY OF THE P |
| रोहितो चावाप्रश्चिवी जजान तत्र तन्तुं परमेष्ठी ततान।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तत्र शिश्चिद्रज प्रकारशेल्येन्य स्वर्धा ततान ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तत्र शिश्चियेऽज एकपादोऽद्देद्द् चावापृथ्विती बर्लेन ॥ ६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| रोहितो बावापृथिवी अंदंहत तेन स्वस्तिमृतं तेन नाकः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्यान्वारच विमिता रजासि तेन देवा श्रमतसन्वविन्द्रन ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वि राहिती असूशद विश्वकरं समाकर्तामा गर्मे न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| १९५ ७७५। सहता सहस्ता घ ने उपन्य -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बास्ते रुद्दाः प्ररुद्दो यास्ते श्रारुद्दो याभिरापृषासि दिवम्न्तरिचम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| WITH TORUL YARI DIGINAL PROPERTY AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| माहते विकासनामा केंग्ना है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| बास्ते विश्वस्तपसः संबभुवुर्वस्तं गायुत्रीमनु ता हृहार्गुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| तास्त्वा विशन्तु मनसा शिवेन संमाता वृत्सो                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्रम्बेंतु रोहिंतः । १०॥ (१)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| क्रध्वी रोहिती अधि नाके अस्थाद विश्वा क्रणाकी जनगन गर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तिग्मेनाग्निज्योतिषा वि माति तुतीये चक्रे रजंसि प्रियाणि ॥ ११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सहस्रमञ्जूष्टा वृष्मा जातवदा घृताहुतः सोमपृष्टः सुवीरः।<br>सा सा हामीवाधितो तेत त्या कर्या क्रिकेट ने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मा मा हासीनाथितो नेत त्वा जहानि गोपोषं च मे विकास करें कि विकास करें कि विकास करें कि विकास करें कि विकास करें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| वीरपोषं चं भेदि । १०० १४ ते एक पुरस्ती एक भा १२ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| रोहिंतो युज्ञस्य जिन्ता सुखं च रोहिंताय वाचा श्रोत्रेंण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 172   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| मनसा जुहोमि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| रोहितं देवा यन्ति सुमनुस्यमानाः स मा रोहैः सामिथ्ये रोहयतु।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 19211 |
| रोहिता यज्ञं व्यद्धाद् विश्वकर्मणे तस्यात् तेजांस्युपं मेमान्यागुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 11 |
| मा स्वां रुरोह बृह्रयूर्वेत पुरुक्तिरा कुकुब् वचँसा जातवेदः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| श्रा त्वां करोहो ब्यिहाचुरो वेषट्कार श्रा त्वां करोह रोहिंती                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 #  |
| THE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON IN THE PERSON IN THE PERSON IN THE PERSON |       |
| श्चयं वस्ते गर्भ पृथि व्या दिवं वस्ते अयम्नति चम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| श्चयं ब्रुझस्यं विष्टिषु स्वेर्जीकान् व्यानशे ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 94 11 |
| वार्चस्पते पृथिवी नः स्योना स्योना योनिस्तल्पा नः सुशेवा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| द्देव मायः सुख्ये नी अस्तु तं स्वा परमेष्ट्रिन् पर्यक्रिरार्युषा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11.19 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 11 |
| वार्चस्पत ऋतवः पम्च ये नो वैश्वकर्मुयाः परि ये संबभुद्धः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| हुदैव मायाः सुख्ये नी अस्तु तं स्वां परमेष्टिन् परि रोहित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 961   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| बार्चस्पते सीमनुसं मनश्च गोष्ठे नो गा जनय योनिषु प्रजाः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| हुँदैव प्रायाः सुख्ये नी अस्तु तं स्वा परमे छुन् पर्यहमायुंचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
| वर्चेता द्धामि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 33 11 |
| परि त्वा थात् सविता देवो श्रुमिवंधैता मित्रावरुंगावृमि त्वां।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 2 } |
| 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| थं खा पृष्वी रथे प्रष्टिवंहति रोहित।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| शुभा गांसि दियाञ्चयः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ₹3.II |
| भर्जवता रोहिंगी रोहितस्य सूरिः सुवर्गी बृहती सुवर्गीः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 18  |
| तया वाजान विश्वकृषां जयेश तया विश्वाः पूर्तना श्राम व्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1220  |
| nat at at & late All alas nat take and and all att                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |

| इदं सड़ो रोहिंगी रोहितस्यासी पन्याः पृषती येन याति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भा भन्यवाः क्रयपा उन्नयान्त ता रचनित क्रवरोतापुरस्य "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| या प्राची वर्षाः कर्मन्ताः सद्या वहहत्त्वयानाः सान रक्ताः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वृत्यावा शाहता आजमाना दिवं देव: पछनीमा विकेस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| था शाहता वृष्मास्तरमश्रह्माः पर्याप्र पति मही वस्त्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| यो विष्ट्रशाति पृथिवी दिवे च तस्माद् देवा श्रिष्ट स्टान्ते॥२५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रोहितो दिवमारुहन्मह्तः पर्वर्णवात् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सर्वी रहीह रोहितो हर.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वि मिमीब्व पर्यस्वती बृताची देवानी धेनुरनपरपृगेषा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| इन्द्रः सोमं पिबतु चेमां श्रस्त्विप्तः प्र स्तीतु वि सृधी बुदस्व ॥ २७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| समिद्धो श्रीमः समिधानो घुतवृद्धो घृताहुतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्रमाषाड विश्वाषाड्याः मान्यान कर्न -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| हन्त्वनान् प्र दह्तवार्यों नः पृत्नयति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्रव्यादाभिनां वर्षे मणवान ए नेन्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रवाचीनानव जहीनद्व वर्ष्ट्रीय बाहुमान्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| WINT THE TOTAL TO A SIGNATURE OF THE TOTAL THE |
| अवा स्परनान् मामकानुमस्तजांडांभ्रादिषि ॥ ३० ॥ { ३ }<br>अम्रे स्परनानधरान् पादयास्मद् ब्यथयां सजातमुत्पिपानं बृहस्पते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ६२६(मा मिन्रविक्रमात्रक्षरे प्रसानमञ्जूष्टि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ष्ठ्यं देव सूर्व स्पर्नानवं मे जहि।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रवेतात्रप्रमा जहि ने प्रश्निप्तं उत्ते.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| वस्तो विराजो बुषुमो मतीनामा रहीह शुक्रपृष्ठोडन्ति सम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वर्तनाकेमध्येष्टित वस्तं क्या प्राची                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| दिवं च रोहं पृथिवीं च राष्ट्रं च रोह द्वियां च रोह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ार्क च कोक्सार्क के कोट कोटिये <u>।</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हेवा राष्ट्रभुतोऽभित्तो यन्ति स्थम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हें रोहितः संविदानी राष्ट्रं देवातु सुमन्द्यमानः ॥ ३५ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| उत् स्वा यज्ञा ब्रह्मपूना वहन्त्यध्वगत्रो हर्रयस्त्वा वहन्ति ।                   |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| तिरः संमुद्रमति रोचसे श्रर्णेवम् ॥ ३६ ॥                                          |
| रोहिते बावापृथिवी अधि श्रिते वसुनिति गोनिति संधनानिति ।                          |
| सहस्रं यस्य जनिमानि सुष्ठ च वोचेयं ते नामि                                       |
| अर्वनस्याधि मुझ्मनि ॥ ३७ ॥                                                       |
|                                                                                  |
| युशा यांति प्रदिशो दिश्रश्च युशाः पश्चनामुत चर्षणीनाम् ।                         |
| युशाः प्रश्विब्या महित्या उपस्थेऽई भूयासं सिवतेव चार्तः ॥ ३८ ॥                   |
| श्रुमुत्रु साब्रिह वेरथेतः संस्तानि परयसि ।                                      |
| इतः पश्यन्ति रोचनं दिवि सूर्यं विपृश्चितम् ॥ ३९॥                                 |
| देवो देवान् मर्चयस्यन्तश्चरस्यर्धेव ।                                            |
| सुमानमुभिर्मिन्धते तं विदुः कृवयः परे ॥ ४० ॥ { ४ }                               |
|                                                                                  |
| श्रुवः परेंग पुर पुनावरेग पुदा वृत्सं विश्रंती गौरुद्स्थात ।                     |
| सा कुद्रीची कं स्विद्धं परागात् क्व स्वित् स्ते नहि                              |
| य्ये श्रह्मिन् ॥ ४९॥                                                             |
| एकंपदी द्विपदी सा चतुंष्पयंष्टापदी नवपदी बभुवुषी ।                               |
| सुद्ध्यांचरा सुवनस्य पुङ्किस्तस्याः समुद्रा अधि वि चरन्ति ॥ ४२ ॥                 |
|                                                                                  |
| श्रारोहन् चामुस्तुः पार्व में वर्चः।                                             |
| उत् स्वा युक्ता बह्नस्यध्वगतो हरयस्त्वा बहन्ति ॥ ४३ ॥                            |
| बेंदु तत् ते अमर्थे यत् तं ब्राक्रमणं दिवि ।                                     |
| बत् ते सुधस्थं पर्मे व्योमन्                                                     |
| स्यों द्यां स्या प्रथिवीं स्य प्रापोऽति परवति ।                                  |
| स्यों भूतस्येकं चतुरा रुरीह दिवं मुदीम् ॥ ४५ ॥                                   |
|                                                                                  |
| बुवीरांसन् परिषयो वेदिर्भूमिरकल्पत ।<br>वनैवानची बार्यन हिमं संसं च रोहितः ॥ ४६॥ |
| diaminal allen ion ion in a men.                                                 |
| हिमं श्रंसं चाधाय यूपान् कृत्वा पवैतान् ।                                        |
| वर्षां व्यावसी ईजाते रोहितस्य स्वविदेः                                           |

| स्वर्विदो रोहितस्य ब्रह्मणाग्निः समिध्यते ।                       | and the same            |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| तस्माद् घ्रमस्तस्माद्भिमस्तस्माद् युज्ञांऽजायत                    | 11 86 11                |
| असंगामी वावधानी बस्वदी बसाहती।                                    |                         |
| बहाँदाव्यी हैंजाते रोहितस्य स्वविदेः                              | 11 88 11                |
| सस्य श्रन्यः समाहितोऽप्स्व न्यः समिध्यते ।                        | The party of the second |
| बहादाव्यी इंजाते रोहितस्य स्विवदः                                 | 11 40 11 { 4 }          |
| यं वार्तः परि शुम्मति यं वेन्द्री ब्रह्मणुस्पतिः।                 | of Keeple of            |
| जहादावमा हैजाते रोहितस्य स्वविदः                                  | 11 62 11                |
| वाद भूमि कल्पायाखा दिवं कृत्वा दिल्लाम ।                          |                         |
| अस तदाम कुरवा चकार विश्वमाध्यन्वद् वर्षेणाउदेन                    | रोहितः । ५२॥            |
| वर्षमाज्ये धुंसो श्रुमिवेदिर्भूमिरकल्पत ।                         |                         |
| तत्रैतान् पर्वतान् मिर्गामिक्डर्वा अकल्पयत्                       | ॥ भइ ॥                  |
| गार्भिक्षध्वान् कलपिश्वा रोहितो सूमिमव्यीत्।                      |                         |
| स्वयीदं सर्व जायतां यद् भूतं यश्च भाव्यम्                         | 114811                  |
| स यज्ञः प्रथमो भूतो मन्यौ प्रजायत ।                               | <b>电子图片 (作型图) 对亚斯特别</b> |
| चस्माद जज हुदं सर्वं यत् कि चेदं विरोचेते रोहितेन<br>अधियाश्वेतम् |                         |
|                                                                   | 11 44 11                |
| यच गां पदा स्फुरति प्रथक् सूर्य च मेहति ।                         | To the second           |
| तस्य वृक्षामि ते मुखं न च्छायां करवोऽपरम्                         | ॥ ५६ ॥                  |
| यो माभिष्कु।यमुस्येषु मां चामि चान्त्रा।                          | e fine emper            |
| तस्य वृश्चामि ते मूर्लं न च्छायां कर्वोऽपरम्                      | 11 65 11                |
| यो श्रव देव सूर्य त्वां च मां चान्तरायंति।                        | OF PER INCH.            |
| तुः ध्वयन्यं तस्मिन्छमेलं दुरितानि च मुज्महे                      | . 46 11                 |
| सा प्र प्राप्त पृथो वृथं मा युजादिनद्र स्रोमिनः।                  | in ap & siles           |
| मान्त स्थुनी बरातयः                                               | 11 79 11                |
|                                                                   |                         |

यो युज्ञस्यं प्रसार्धन्स्तन्तुं देवेश्वातंतः। तमाहुतमशीमहि

11 40 11 4 } [ 919 ]

#### 11211

ऋषिः— ब्रह्मा ॥ देवता— अध्यात्मम्, रोहितः, आदित्यः ॥ छन्दः— ४००, ९, २८, ३१ — ३३, ३ ५, ३६, ३८, ४२, ४६ तिष्डुप्, १, १२ — १५, ३८ — ४१ अनुष्डुप्, २, ३, ८, ४३ जगती, १० श्रास्तारपङ्किः, ११ बृह्तीगर्भा तिष्डुप्, १६ — २४ आर्थे गायत्री, २५ ककुम्मत्यास्तारपङ्किः, २६ पुरोद्ध्यातेजागता भुरिग् जगती; २७ विराड् जगती; २६ वार्हतगर्भानुष्डुप्, ३० पञ्चपदो विराड्गर्भा जगती; १४ श्रापी पङ्किः, ३७ पञ्चपदा विराड्गर्भा जगती; ४४ अतिजागतगर्भा जगती।

अदंस्य केतवी दिवि शुका आर्जन्त ईरते।

आदित्यस्यं नृचर्च शो महिवतस्य मी दुर्षः ॥१॥

दिशां प्रज्ञानी स्वरयंन्तमार्चिषां सुप्तमार्शुं प्तयंन्तमणेवे।
स्तवाम स्यं अवंतस्य गोपां यो रिष्टमिमिदिशं श्रामाति सर्वाः ॥२॥
यत् प्राक् प्रत्यक् स्वधया यासि शीमं नानाक्षे श्रहंनी किषं माययां।
तदादित्य महि तत् ते महि अवो यदेको विश्वं परि सुम जायसे ॥३॥
विप्रित्रतं तर्राण् आर्जमानं वहन्ति यं हरितः सुस बद्धाः ।
स्नुताद् यमित्रदिवंसुन्निनाय तं स्वां पश्यन्ति परियान्तमानिम् ॥४॥
मा स्वां दमन् परियान्तमानि स्वस्ति दुर्गां अति याहि श्रीमम् ।
दिवं च स्यं पृथ्वीं चं देवीमहोरात्रे विमिमानो यदेषि ॥ ५॥
स्वस्ति ते सूर्यं चरसे रथाय बेनोभावन्तौ परियासि सुद्धः ।
सं ते वहन्ति हरितो वहिष्ठाः श्रुतमश्वा यदि वा सुस बद्धीः ॥ ६॥

|                                                            | -    |
|------------------------------------------------------------|------|
| सुखं सूर्यं रथमंशुमन्तं स्योनं सुबद्धिमि तिष्ठ वाजिनम् ।   |      |
| यं ते वहानित हरिता वहिष्ठाः शतमश्चा यदि वा सप्त बह्वीः     | 11   |
| स्म सूर्यो हारेतो यातवे रथे हिरण्यत्वचसो बहतीरयक।          |      |
| अमोचि शुको रजतः प्रस्ताद् विधूर्य देवस्तमो दिवमारुहत् ॥ ८  |      |
| उत् केतुना बृहता देव आगुन्नपावुक् तमोऽभि ज्योतिरश्रेत्।    |      |
| ideal Hami a sir inche                                     | 9-11 |
| उधन रश्मीना तंतुषे विश्वां रूपाथि पुष्यसि ।                | II   |
| बुभा समुद्री ऋतुना वि भाषि सर्वाह्लोकान्                   |      |
| यरिमूर्भाजमानः                                             |      |
| 11 10 11 3 10                                              | }    |
| पूर्वापुरं चरतो माययैतौ शिशू क्रीडन्तौ परि यातो अर्थावम् । |      |
| पविश्वानयो अवना विचष्टे हैर्ण्येर्न्यं हारितो वहन्ति ॥ ११  | 12   |
| दिवि त्वाक्षिरधारयत् स्यां मासाय कतेव ।                    |      |
| स एवि सर्थतस्त्रपन विश्वा भवावनार्याणन                     |      |
| डमावन्तो समर्थिस वृत्सः समातराविव।                         | 4    |
| ·नन्तेत्र सहितः प्रशासना नेका कार्यः द्वानः                |      |
| यत् समुद्रमत् श्रितं तत् सिंवासित सूर्यः।                  | U    |
| अध्वास्य तितंतो महान् पूर्वेश्वापंरश्च यः                  |      |
|                                                            | u    |
| न्तं समामोति जूतिभिस्ततो नापं चिकित्सति ।                  |      |
| तेनामृतस्य भूषं देवानां नावं रुन्धते ॥ १५                  | u    |
| डबु स्यं जातवेदसं देवं वहान्ति केतवः ।                     |      |
| हुशे विश्वाय स्वेम्                                        | 13   |
| अपु स्वे तायवी यथा नचत्रा बन्ध्यवत्तिः।                    |      |
| स्रांय विश्वचं चसे ॥ १७                                    | h    |
| भद्धमस्य केतवो वि रुश्मयो जन्।                             |      |
|                                                            |      |
| अजिन्ता भूप्रया यथा                                        |      |

| तुरिविश्वदर्शतो ज्योतिष्कृदं सि सूर्य ।                            |
|--------------------------------------------------------------------|
| विश्वमा मासि रोचन ॥ १९॥                                            |
| <u>प्रत्यक् देवानां विश्रः प्रत्यक्डुदेषि मार्त्रुषीः ।</u>        |
| <u>प्रत्यङ् विश्वं</u> स्व <u>देशे</u> ॥ २० ॥ {८}                  |
| येना पावक चर्चसा अर्ययन्तुं जनुँ अर् ।                             |
| स्वं वह्या परयंसि ॥ २१ ॥                                           |
| वि धामेषि रजस्पृथ्वहर्भिमानो श्रवद्विमेः।                          |
| पश्यन् जनमानि सूर्थं                                               |
| सुप्त स्वा हुरितो रथे वहन्ति देव सूर्य ।                           |
| शोचिष्केशं विचचुगाम् ॥ २३ ॥                                        |
| अयुक्त सप्त शुन्धयुवः सूरो रथेस्य नृष्टयः।                         |
| वाभियाति स्वयुंक्रिभिः॥ २४ 🖟                                       |
| शोहितो दिवमारुहंत् तपसा तपुरवी।                                    |
| स योनिसीत स ह जायते पुनः स देवानामधिपतिर्वभूव ॥ २५ ॥               |
| यो विश्वचर्षिणिकत विश्वतामुखो यो विश्वतस्पाणिकृत विश्वतस्पृथः।     |
| सं बाहुम्यां भरति सं पतंत्रैद्यावापृथिवी जनयन् देव एकः ॥ २६ ॥      |
| एकपाद् द्विपदो भूयो वि चक्रमे द्विपात् त्रिपादम्भवति प्रशात्।      |
| द्विपाद्ध षट्पदो भूयो वि चक्रमे त एकपदस्तन्वं समासते ॥ २० 1        |
| श्रतंन्द्री यास्यन् हरितो यदास्थाद् हे रूपे क्रेयुते रोचमानः।      |
| केतुमानुबन्सहमानो रजासि विश्वा मादिस्य प्रवतो वि मासि "२८॥         |
| केविभाविद्यस्तर्थाचा स्थाप्य प्राप्त नायर नायर नायर                |
| बण्महाँ श्रीस सूर्य बडादिश्य महाँ श्रीस ।                          |
| सहारत सहता साठ्या प्राप्त :                                        |
| रोचंसे द्वित रोचंसे अन्तरिं पतंज्ञ पृथि गां रोचंसे                 |
| al-in meragane                                                     |
| बुसा समुद्री रुच्या व्यापिथ देवो देवासि महिषः स्वर्जित् ॥ ३० ॥ (९) |

| The same of the sa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| श्रवीक् प्रस्तात् प्रयंतो ब्यथ्व श्राद्यविष् श्रित् प्तयन् पत्कः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| विष्णुविचितः शवसाधितिष्टन् प्र केतुनां सहते विश्वमेजेत् ॥ ३१ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चित्रश्चिकित्वान् मंहिषः सुपूर्णं धारोचयुन् रोदसी श्चन्तरिचम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बिहारात्र पार सूर्य वसान प्रास्य विश्वा तिरती विश्वाशि ॥ ३२ ॥<br>विश्वा विश्वातन वन्त्रे शिशानीऽरंगमासः प्रवतो ररागः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ज्योतिहमान पत्नी महिलो चेत्रांपर किया माना माना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ज्योतिहमान् पृक्षी संहिषो वंयोधा विश्वा आस्थात् प्रदिशः<br>कर्षमानः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चित्रं देवानां केतुरनीं कं ज्योतिंदमान् प्रिदेशः सूर्यं द्वयन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| दिवाकरोऽति चुम्नेस्तमां सि विश्वातारीद् दुरितानि शुक्रः ॥ ३४ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चित्रं देवानासुद्गादनीकं चर्चार्मित्रस्य वर्रुणस्याग्नेः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| आाद् वावायथिवी अन्तरिनं सूर्व आतमा जगतस्त्रधुषश्च ॥ ३५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| उचा पतन्तमरुणं सुपूर्णं मध्ये दिवस्तुर्णि आजमानम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पश्याम त्वा सिवतारं यमाहुरजेसं ज्योतियदिविनददिन्तः ॥ ३६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| दिवस्पृष्ठे भावमानं सुपूर्णमदित्याः पुत्रं नाथकाम् हपं यामि भीतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| स नः सूर्य प्र तिर द्वीर्धमायुमा रिषाम सुमुता ते स्थाम ॥ ३७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| सहस्राह्मयं वियंतावस्य प्रती हरेंहँसस्य पर्वतः स्वर्गम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| रोहितः कालो श्रमवद् रोहितोऽग्रे मुजापतिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रोहितो युज्ञाना मुखं रोहितः स्वर्गराभरत् ॥ ३९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रोहितो लोको अभवद् रोहितोऽत्यतपृद् दिवम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| रोहिंतो रहिमभिर्भूमिं समुद्रमनु सं चरत् ॥ ४०॥ (१०)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| सर्वा दिशः समेचरुद् रोहितोऽभिपतिर्दिवः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| दिवं समुद्रमाद् भूमि सर्वं भूतं वि रंचति ॥ ४३ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ब्रारोहेन्छुको बृहतीरतन्द्रो है रूपे क्रणुते रोचमानः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| चित्रश्चिकित्वान् महिषो वातमाया यावतो लोकानुभि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यद् विभाति ॥ ४२ m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ख्रुम्य न्यदेति पर्यन्यदंश्यतेऽहोर्।त्राभ्यां मिष्ट्रषः कर्षमानः ।
स्य वृषं रजीति च्रियन्तं गातुविदं हवामहे नार्धमानाः ॥ ४३ ॥
पृथिविशि मेहिषो नार्धमानस्य गातुरदंश्यच्छुः परि विश्वं वभूव ।
विश्वं संपश्यंन्यसुविद्श्रो यजंत्र हृदं श्रंणोतु यहुदं त्रवीमि ॥ ४४ ॥
पर्यस्य मिष्ट्रमा पृथिवीं संमुदं ज्योतिषा विश्वाजन् परि द्यामन्तरिचम् ।
सर्वं संपश्यंन्यसुविद्श्रो यजंत्र हृदं श्रंणोतु यहुदं त्रवीमि ॥ ४५ ॥
सर्वं संपश्यंन्यसुविद्श्रो यजंत्र हृदं श्रंणोतु यहुदं त्रवीमि ॥ ४५ ॥
सर्वं संपश्यंन्यसुविद्श्रो यजंत्र हृदं श्रंणोतु यहुदं त्रवीमि ॥ ४५ ॥
सर्वे संपश्यंन्यसुविद्श्रो यजंत्र हृदं श्रंणोतु यहुदं त्रवीमि ॥ ४५ ॥
सर्वे संपश्यंन्यसुविद्श्रो यजंत्र हृदं श्रंणोतु यहुदं त्रवीमि ॥ ४५ ॥
सर्वे संपश्यंन्यसुविद्श्रो यजंत्र हृदं श्रंणोतु यहुदं त्रवीमि ॥ ४५ ॥
सर्वे संपश्यंन्यसुविद्श्रो यजंत्र हृदं श्रंणोतु यहुदं त्रवीमि ॥ ४५ ॥

### 11311

श्विः—ब्रह्मा ॥ देवता—अध्यात्मम्, रोहितः, आदित्यः ॥ छन्दः—१, १६, १८, २१ अष्टपदाऽङ्कातिः; २ षट्पदा भृतिष्टिः; १ षट्पदाऽष्टिः; ४ षट्पदाऽतिशाक्वरगर्भा धृतिः; ५, ६ सप्तपदा शाक्वरातिशाक्वरगर्भा प्रकृतिः; ७ सप्तपदाऽनुष्टुक्यार्भाऽतिधृतिः; ८, २०, २२ षट्पदाऽत्यष्टिः; ९—१२ सप्तपदा भुरिगतिधृतिः; १३, १४, २१, २५
अष्टपदा विकृतिः, १५ सप्तपदा निचृदतिधृतिः; १७, २४
सप्तपदा कृतिः; १९ श्रष्टपदा भुरिगाकृतिः; २६ त्रिष्टुप् ॥

य इमे यावाप्रथिवी ज्ञान यो द्वापि कृत्वा अवनानि वस्ते । यस्मिन् चियन्ति श्रिहिशः षडुवीयाः पत्रक्षो अर्ड विचाकशिति । तस्ये देवस्यं कुद्धस्थैतदागो य एवं विद्वासं ब्राह्मणं जिनाति । यद् वेपय रोहित प्र चियाहि ब्रह्मज्यस्य प्रति सुन्च पार्यान् ॥ १ ॥ यस्माद् वातां ऋतुया पर्वन्ते यस्मात् समुद्रा अधि विचरन्ति । तस्यं देवस्यं कुद्धस्यतदागो य एवं विद्वासं ब्राह्मणं जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र चियाहि ब्रह्मज्यस्य प्रति सुन्च पार्शान् ॥ ९ ॥

यो मारयंति प्राण्यंति यस्मात् प्राणानित सुवनानि विश्वां। तस्यं देवस्यं कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं बाह्मणं जिनाति । हद् वेपय रोहित प्र विशिष्टि ब्रह्मइयस्य प्रति मुञ्च पाशान् यः प्राचेन चार्वापृथिवी तुर्पेयस्यपानेनं समुद्रस्यं जुठरं यः विपेति । तस्यं देवस्यं कुद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं बाह्ययां जिनाति। उद् वेषय रोहित प्र चियाहि बह्मज्यस्य प्रति सुक्च पाशान् ॥ ४ D यस्मिन् विराट् परमेष्ठी प्रजापतिर्क्षित्रेश्वानुरः सह पड्करवा श्रितः । यः परस्य प्राणं परमस्य तेज श्राददे । तस्य देवस्य कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र विगाहि ब्रह्मक्ष्य प्रति सुक्च पार्शान् यस्मिन् षडुर्वीः पन्च दिशो श्राषि श्रिताश्रतेच श्रापो यज्ञस्य त्रयोऽचराः। यो अन्तरा रोदंसी कद्धश्रच्येचंत । तस्य देवस्य कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांस बाह्ययां जिनाति । हद वेपय रोहित प्र चियाहि बहाउयस्य प्रति सुन्च पाशान् यो अंत्रादो अञ्चपतिवंभूव ब्रह्मणस्पतिकत यः। भतो भविष्यद सुवंनस्य यस्पतिः। तस्य देवस्यं कृद्धस्यैतदागो य पुर्व विद्वांसं बाह्यगं जिनाति। हद वेंपय रोहित प्र चिंगीहि ब्रह्मजयस्य प्रति मुक्च पाशांन् ॥ ७ ॥ श्रहोरात्रेविमितं त्रिशदं क्र त्रयोदशं मासं यो निर्मिमीते । तस्यं देवस्यं क्रद्धस्येतदागा य एवं विद्वांसं वाह्यणं जिनाति। हद बेपय रोहित प्र चियाहि बह्यउपस्य प्रति सुक्च पाशान् कृष्यां नियानं हरेयः सुपूर्यां श्रुपा वसाना दिवसुत् पंतनित । तं आवंबुत्रन्रसद्नाहुतस्यं। तस्यं देवस्यं कुद्धस्यैतदागो य पुवं विद्वासं बाह्यसं जिनाति। उद वेपय रोहित प्र चिंगीहि ब्रह्मडयस्य प्रति मुञ्च पाशान्

यत् ते चन्द्रं कश्यप रोचनावद् यत् संहितं पुष्कृतं चित्रमान् । यस्मिन्स्यूर्यं बार्पिताः सप्त साकम् । तस्य देवस्य कुद्धस्य तदागा य एवं दिद्वांसं वाह्यणं जिनाति । **उद् वेपय रोहित प्र चियाहि ब्रह्म** इति सुक्च पाशान् 11 30 11 [35] बृहरेनमन् वस्ते पुरस्ताद् रथनत्रं प्रति गृह्णाति पुश्चात् । ज्योविर्वसाने सदमप्रमादम्। तस्यं देवस्यं ऋद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं त्राह्मणं जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र चिंग्यीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति सुन्च पाशान् ॥ १३ ॥ बृहदुन्यतः पुच बासीद् रथन्तुरमुन्यतः सर्वे सुधीची। यद् रोहितमजनयनत देवाः। त्तस्य देवस्य कुद्धस्यैतदागो य प्वं विद्वांसं बाह्यणं जिनाति । डद् वेपय रोहित प्र चिंगीहि ब्रह्मडयस्य प्रति सुब्च पाशान् ॥ १२ ॥ स वर्षणः सायम्प्रिभविति स मित्रो भविति मातक्वन् । स संविता भूरवान्तरिचेण याति स इन्ह्रों भूरवा तपित मध्यतो दिवंस्। तस्यं देवस्यं कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं बाह्ययं जिनाति। उद् वेपय रोहित प्र विगाहि बह्य उपस्य प्रति मुक्च पाशान् ॥ १३ ॥ सहस्राह्व यं वियताबस्य पत्ती हरें हैं सस्य पतंतः स्वर्गम् । स देवान्सवांतुरस्युपद्यं संपर्यन् याति सर्वनानि विश्वा । तस्य देवस्य कुद्धस्य तदागा य प्वं विद्वांसं बाह्यणं जिनाति । बद् वेपय रोहितु प्र चिंगीहि ब्रह्मा वस्य प्रति सुक्व पारांत् ॥ श्चवं स देवो श्रुप्स्वर्नन्तः सहस्रमुखः पुरुवाको स्रास्त्रः । य इदं विश्वं भुवनं जुजान । त्तर्य देवस्य कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसे बाह्य यं जिनाति । उद् वेपम रोहित प्र विगाहि बहाज्यस्य प्रति सुम्च पाशांत्र ॥ १५.॥

शुकं वहनित हरयो रघुष्यदों देवं दिवि वर्चसा आजमानम्। यस्योध्वा दिवं तन्व स्तपन्त्यवांक् सुवर्गेः पटरेवि भाति । तस्यं देवस्यं कुद्धस्यैतदागो य पूर्व विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। ढद् वेपय रोहित प्र चिंगोहि ब्रह्मज्यस्य प्रति सुक्व पाशांन ॥ १६ ॥ येनांदित्यान् हारितः संवहंतित येनं यज्ञेनं बहवो यन्ति प्रजानन्तः । यदेकं ज्योतिर्वह्या विभाति । तस्य देवस्य कुद्धस्यतदागा य एवं विद्वांस बाह्मणं जिनाति । खदु वेपय रोहित प्र चिंगीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति सुक्च पाशांन् ॥ १७ ॥ सप्त युव्जन्ति रथमेकंचक्रमेको श्रश्वो वहति सप्तनामा । श्चिनामि चक्रमजरमनव यत्रेमा विश्वा अवनाधि तस्थः। तस्य देवस्य ऋद्धस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र चिंगीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति सुन्च पाशान् ॥ १८ ॥ श्रष्ट्या युक्ती वहति विद्विष्ट्राः पिता देवानी जिन्ता मतीनाम् । ऋतस्य तन्तुं मनेषा मिमानः सर्वा दिशः पवते मात्रिश्वा । तस्य देवस्य कद्धस्यतदागा य एवं विद्वांसं बाह्यणं जिनाति । उद वेंपय रोहित प्र चिंग्गीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति सुक्च पाशान् ॥ १९ ॥ सम्बन्धं तन्तुं पुदिशोऽन् सवी श्रन्तगीयुव्यामुस्तंस्य गर्भे । तस्यं देवस्यं ऋद्रस्यैतदागो य एवं विद्वांसं बाह्यणं जिनाति । बद् वेपय रोहित प्र दियोहि ब्रह्मडवस्य प्रति सुन्च पाशांत्र 11 20 11 { 93 } निम्नवंहितस्रो ब्युषों इ तिस्रकीिया रजीसि दिवी श्रक्त विस्रः। विद्या तें अमे ब्रेषा जुनित्रं ब्रेषा देवानां जिनमानि विद्य । तस्य देवस्य ऋदस्येतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति । बद् वेपय रोहित म चिंगीहि बब्रुडयस्य प्रति सुन्च पाशान् ॥ २१ ॥

वि य भौगोत पृथिवीं जायमान आ संमुद्रमद्धादुन्तरिंचं। तस्य देवस्य क्रबस्य तदागा य एवं विद्वांसं बाह्मणं जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र चिंगीहि बद्धाउयस्य प्रति सुम्च पाशांन् ॥ २२ ॥ रवममे ऋतुमिः केतुमिहितो कः समिद्ध उदंशेषया दिवि । किमुम्यार्चनमुरुतः पृक्षिमातरा यद् रोहित्मन्ननयन्त देवाः । तस्यं देवस्यं कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं ब्राह्मणं जिनाति। उद् वेपय रोहित प्र चिंगीहि ब्रह्मज्यस्य प्रति मुम्च पाशान् ॥ २३ ॥ य आत्मदा बंलुइा यस्य विश्वं दुपासते मुशिषं यस्यं देवाः। यो इस्पेशे द्विपदो यश्चतुंद्पदः। तस्य देवस्य कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं नाह्यणं जिनाति । उद् वेपय रोहित प्र चिंगीहि ब्रह्मण्यस्य प्रति मुञ्च पाशान् ॥ २४ ॥ एकपाद् द्विपंदो भूयो वि चंकमे द्विपात् त्रिपादमुम्बेति पृश्वात्। चतुष्पाचके द्विपदामभिस्वरे संपदयन् पुरुक्तिसुपतिष्ठमानः। तस्यं देवस्यं कुद्धस्यैतदागो य एवं विद्वांसं बाह्यणं जिनाति। उद् वेपय रोहित प्र चिंग्गिहि ब्रह्मजयस्य प्रति सुब्च पाशांन् ॥ २५॥ कृष्णायाः पुत्रो प्रजीना राज्यां नुस्सोंऽजायत । स ह बामिष रोहित रहीं रुरोह रोहितः ॥ २६ ॥ १ १४ ] [ ३।१ } 118 (8) 11 ऋषि:-- त्रद्या ॥ देवता--अध्यात्मम् ॥ छन्द:--१--११ प्राजापत्यानु•डप् ( ३ — ७ रहिमभिरित्यस्योक्तमेव ); १२ विराड् गायत्री; १३ आद्यर्धीम्यक् ॥ स एति सविता स्वंदिवस्पृष्टेऽवचाकंशत् र्शिमाभुनंभ श्रास्तं महेन्द्र प्रयावृतः 11 3 13 स धाता स विभतां स वायुर्नम् उचिं इतम्। र्शिमिम्नम् आस्तं महेन्द्र प्रयावृतः 11 3 17

सोडयंमा स वर्षणः स छुदः स महादेवः। रुरिमाभिनंभु भाभृतं महोन्द्र पुरवावृतः

| 2 2 1 1                                         |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| सो श्रीप्रेः स व सूर्यः स व एव महायमः।          |               |
| र्श्मिमिनेम् श्रास्तं महेन्द्र प्रवार्वतः       | * 11 % 11     |
| तं वृत्सा उपं तिष्टुन्त्येकंशीषांची युता दर्श । |               |
| रुश्मिमिनम् बार्स्टतं महेन्द्र पुरवार्वतः       | 11 4 11       |
| पुश्चाद प्राब्च मा वन्वनित यदुदेति वि भासति।    |               |
| युश्मिमिनम् आर्थतं महेन्द्र प्रयावृतः           | 11 0 11       |
| तस्येष मार्वतो गुगाः स एति शिक्यार्ह्यतः        | 11 & 11       |
| ब्रिमिमिनेम आस्त्रं महेन्द्र प्रयावृतः          | II & II       |
| तस्येमे नव कोशां विष्टम्मा नव्धा हिताः          | 11 0 0 11     |
| स प्रजाभ्यो वि परवाति यचं प्राणिति यच न         | 11 99 11      |
| तमिदं निगतं सहः स एव एकं एक्वरेकं एव            | 11 98 11      |
| यते बस्मिन् देवा एकवृतों भवन्ति                 | 11 32 11 34 } |
|                                                 |               |

## 118(3)11

काषि:—ब्रह्मा ॥ देवता—अध्यात्मम् ॥ छन्दः—१४ भ्रुरिक् साम्नी बिन्डप्, १४ त्रासुरी पङ्क्तिः, १६, १९ प्राजापत्याऽतुन्डप्, १७, १८ त्रासुरी गायत्री, २० विराङ् गायत्री, २१ आसुर्युध्यिक् (१६—२१ य एतमित्यस्योक्तमेव)॥

| कीर्तिश्र यशुश्राम्भेश्र नमेश्र ब्राह्मणवर्चेसं चार्च चानार्यं च | u  | 18 | u |  |
|------------------------------------------------------------------|----|----|---|--|
| य एतं देवमेंकबृतं वेदं                                           | H  | 94 | H |  |
| न द्वितीयो न तृतीयंश्वतुर्थी नाप्युंच्वते ।                      |    |    |   |  |
| य एतं देवमॅकुवृतं वेदं                                           | u  | 14 | u |  |
| न प्रचमी न पष्टः संप्रमी नाष्युच्यते ।                           |    |    |   |  |
| य प्तं देवमें कृष्टतुं वेदं                                      | H  | 10 | u |  |
| नाष्ट्रमो न नवुमो दशमो नाष्ट्रदयते।                              |    |    |   |  |
| य एतं देवमॅक्वृतं वेद                                            | tl | 16 | u |  |

स सर्वेस्मै वि प्रवित् यचं प्राणित यच् न।

य प्तं देवमेंकृवृतं वेदं ॥ १९॥

तिमिदं निर्गतं सहः स एष एकं एकृवृदेकं प्व।

य प्तं देवमेंकृवृतं वेदं ॥ २०॥

सर्वे भस्मिन् देवा एंकृवृतो भवन्ति।

य प्तं देवमेंकृवृतं वेदं ॥ २९॥ {१६}

### 118 (3) 11

श्विः—ब्रह्मा ॥ देवता—अध्यातमम् ॥ छन्दः—२२ भुरिक् प्राजापत्यः त्रिष्टुप् (य पतामित्यस्योक्तमेव ), २३ आची गायत्री, २४ त्रासुरी पङ्किः, २५ एकपदाऽऽसुरी गायत्री, २६ आची गायत्री, २७, २८ प्राजापत्यानुष्टुप् ॥

ब्रह्म च तपेश्च कीर्तिश्च यशाश्चाम्मश्च नमेश्च ब्राह्मणवर्चेलं चालं चालार्थं च।

य एतं देवमॅक्वृतं वेदं ॥ २२ ॥
भूतं च भव्यं च श्रुद्धा च रुचिश्च स्वृगंश्चं स्वृषा चं ॥ २६ ॥
य एतं देवमॅक्वृतं वेदं ॥ २४ ॥
स एव मृत्युः सोडेमृतं सोडेम्बं स रचं: ॥ २५ ॥
स रुद्धो वसुवनिवेसुदेयं नमोवाके वंषट्कारोऽनु संहितः ॥ २६ ॥
तस्योमे सर्वे यातव उप प्रशिषंमासते ॥ २७ ॥
तस्याम् सर्वे नर्चन्ना वर्षे चन्द्रमंसा सह ॥ २८ ॥ १७ ﴾

# 118 (8) 11

ऋषिः — ब्रह्मा ॥ देवता — अध्यात्मस् ॥ ख्रन्दः — २९, ३३, ३१, ४०, ४४ आसुरी गायत्री; ३०, ३२, ३५, ३६, ४२ प्रान्तापत्यानुष्ड्रप्; ३१ विराड् गायत्री; ३४, ३७, ३८ साम्भ्युष्यिक्; ४९ साम्नी इहती; ४३ आधी गायत्री; ४४ साम्भ्यनुष्टुप्॥

| स वा श्रह्नोऽजायत तस्मादहरजायत                                 | 11 29 11  |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| स वै राज्यां अजायत् तस्माद् रात्रिरजायत                        | 11 50 11  |
| स वा श्रन्तरिचादजायत तस्मोदन्तरिचमजायत                         | 11 29 11  |
| स वै वायोरंजायत् तस्मोद् वायुरंजायत                            | 11 5 5 11 |
| स वै दिवोंऽजायत तस्माद् चौरध्यंजायत                            | 11 88 11  |
| स वै दिग्भ्योंऽजायत तस्माद् दिशोंऽजायन्त                       | 11 5 8 11 |
| स वै भूमेरजायत तस्माद् भूमिरजायत                               | ॥ ३५॥     |
| स वा अभेरंजायत तस्माद्धिरंजायत                                 | 11 3 8 11 |
| स्र वा श्रद्भश्योऽजायतु तस्मादापोऽजायन्त                       | ॥ २७॥     |
| स वा ऋग्भ्योऽजायत् तस्मादचोऽजायम्त                             | .॥ ३८॥    |
| स वै युज्ञादंजायत तस्माद् युज्ञांऽजायत                         | ॥३९॥      |
| स युज्ञस्तस्य युज्ञः स युज्ञस्य शिर्धस्कृतम्                   | 11 80 11  |
| स स्तंनयति स वि घोतते स उ अश्मानमस्याति                        | 11 83 11  |
| पापायं वा भुद्रायं वा प्रहेषायासुराय वा                        | 11 28 11  |
| यद्वां कृयोाब्योषंधीर्यद्वा वर्षेति मुद्रया यद्वां जन्यमवीवृषः | 11 85 11  |
| तावीस्त मघवन् महिमोपों ते तुन्धः धातम्                         | 11 88 11  |
| हपों ते बद्धे बद्धानि यदि वासि न्यर्बंदम् ॥ ४५                 | 1 { 36 }  |
| 11 8 (4) 11                                                    |           |
| श्वरिः त्रह्मा ॥ देवताअध्यात्मम् ॥ छन्दः-४६ आ                  |           |
| ४७ यवमध्या गायत्री; ४८ साम्न्युम्जिक्; ४९ निवृत्ताम            | नी बृहती; |
| ५० प्राजापस्याऽनुन्द्वप्, ५१ विराड् गायत्री (५०, ५             | नमस्ते    |
| इत्यस्यान्नाचनेत्यस्य चोक्रमेव )॥                              |           |
| अ्यानिन्द्री नमुराद् भूयानिन्द्राप्ति मृत्युभ्यः               | 11 84 11  |
| स्यानरात्याः शब्याः पतिस्त्वभिन्द्रासि विमः प्रमुरिति          |           |
| खोपारसहे वयस                                                   | 11 80 11  |
| नर्मस्ते श्रस्तु पश्यत पश्यमा पश्यत                            | N 88 N    |
|                                                                |           |

श्रुकार्थेन यशंसा तेजसा ब्राह्मणवचंसेन 86 11 अम्मी अमी महः सह इति स्वीपारमहे वयम् । नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत । असाधेन यशसा तेजसा बाह्य सवर्चसेनं अस्मी अहुणं रजतं रजः सह इति स्वीपास्महे वयस् । नमस्ते श्रस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत । श्रुवार्चेन यशंला तेजसा ब्राह्मणवर्चसेन 11 49 11 { 39 } 118(8)11 ऋषिः— मद्या ॥ देवता— अध्यात्मम् ॥ छन्दः — ५२, ५३ प्राजापत्याsतुष्ड् ( नमस्ते इत्यस्यान्नाधेनेत्यस्य चोक्तमेव ); ५४ द्विपदाऽऽर्षी गायत्री; ५५ साम्न्युिष्ण्क्; ५६ निवृत्साम्नी बहती ॥ खरः पृथुः सुभूभुंव इति स्वोपासमहे वयम् । नमस्ते अस्तु पश्यत पश्य मा पश्यत। श्रुवार्धेन यशसा तेजसा बाह्यग्रवचेसेन प्रथो वरो व्यची लोक इति स्वोपास्महे वयम् । नमस्ते अस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत । मुनाचें न यशंसा तेर्जसा ब्राह्मण्यच्छेतेनं ॥ ५३ ॥ मर्वद्वसुरिदद्वसुः संयद्वसुरायद्वं सुरिति स्वोपास्महे वयम् । ॥ ५४ ॥ नमस्ते घस्तु पश्यत पश्यं मा पश्यत श्रमाधेन यशसा तेजंसा बाह्यस्वचंतेनं ॥ ५६ ॥ {२०.} [ ४।१ ]

॥ इति त्रयोदशं कार्य्डम् समाप्तम् ॥

# अथ चतुर्दशं काराडम्

---

# 11 9 11

ऋषिः—सावित्री स्या ॥ देवता—आस्माः १-५ सोमः ६-२२ विवाहः २३ सोमार्को, २४ चन्द्रमाः, २४, २७ वध्वासःसंस्पर्शमोचनम्, २६, २८—६४ विवाहमन्त्राशिषः ॥ छन्दः--१--१३, १६--१=, २२, २५—२=, ६०, ३४, ३६, ४१—४४, ४१, ४२ ६२, ६३ अनु•दुप्; १४ विराट् प्रस्तारपङ्किः; १५ आस्तारपङ्किः; 99, 20, 28, 32; 33, 30, 38, 40, 80, 88, ५०, ५३, ४६—४६, ६४ त्रिड्यः, २१, ४६, ६४ जगती: २३, ३१, ४४, ६० परानु दुप् (?) ात्रब्दुप्: २९, ४४ पुरस्ताद् बृहवी: ३४ प्रस्तार-पङ्किः, ३८ पुरोब्हती त्रिपदा परोध्यिक्, » म पथ्यापङ्किः; ४४ मुरिक त्रिण्डप् ॥ सुत्येनोत्तमिता भूमिः सूर्येगोत्तमिता थीः। श्रातेनांदित्यास्तिष्ठन्ति दिवि सोमो श्राधि श्रितः सोमेनादित्या बुलिनः सोमेन पृथिवी मुही। अथो नत्तंत्राणामेषामुपस्थे सोमु आहितः सोमं मन्यते पपिवान् बत् संप्विन्त्योषंधिम् । सोम् यं ब्रह्माणां विदुनं तस्यांक्षाति पार्थिवः 11 8 11 यत् त्वां सोम प्रिपर्वन्ति तत् आ प्यायसे पुनः । वायुः सोमेर्य रिचता समाना मास बाक्रतिः

| श्राच्छ्रद्विंशानैगुप्ति बाह्वतैः सोम रच्चितः।        |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| आब्णामिच्छूयवन् तिष्ठसि न ते अक्षाति पार्थिवः         | 11 % 11  |
| चित्तिरा उपबहेंग् चन्नरा ग्रम्यन्जनम् । देहिन         |          |
| चौर्मूमिः कोशं आसीद् यदयात् सूर्या पतिम्              | n d n    |
| रैश्यासीदनुदेयी नाराश्चंसी न्योचनी ।                  |          |
| सूर्याया मुद्रमिद् वासो गार्थयैति परिष्कृता           | 11 0 11  |
| स्तोमा श्रासन् प्रतिषयः कुरीरं छन्दं श्रोप्शः ।)      |          |
| सूर्याया श्रीधना वराप्रिरासीत् पुरोगवः                | 11 6 11  |
| सोमी वध्युरमवद्धिनास्तामुमा वरा।                      |          |
| स्या यत पत्ये शंसन्ती मनसा सविताददाव                  | 11 9 11  |
| मनो अस्या अने आसीद् धौरासीद्व च्छ्रदिः।               | 20 11 2  |
|                                                       | 30 n {3} |
| ऋक्लामाभ्यामुभिहितौ गावौ ते सामनावैताम् ।             |          |
| श्रोत्रे ते चुके श्रास्तां द्विवि पन्याश्राह्यरः      | 11 33 11 |
| शुची ते चुके यात्या न्यानी अबु आहंतः।                 |          |
| मनी मन्समं सूर्यारोहत् प्रयुती पर्तिम्                | 11 35 11 |
| सूर्याया बहुतः प्रागात् सिवता यमुवास्त्रत् ।          |          |
| मुघासु हुन्यन्ते गावः फर्गुनीषु खुझते                 | 11 35 11 |
| यदेश्विना पुच्छमानावयातं त्रिच्केण वहतं सूर्यायाः।    |          |
| चनेकं चर्क वामासीत् क्वं देष्ट्रायं तस्यथुः           | 11 38 11 |
| यदयातं श्रमस्पती वरे्यं सूर्यांसुपं ।                 | PAR NOT  |
| विश्वे देवा ननु तद् वामजनान् पुत्रः पितरमनृश्वीत पूषा | 11 34 11 |
| द्धे ते चक्रे स्थे ब्रह्मार्थ ऋतुथा विदुः।            |          |
| भथेक चक्रं पद् गुहा तद्द्वातय इद् विदुः               | n 3 g n  |
| श्रयंमणं यजामहे सुबुन्धं पतिवेदनम् ।                  |          |
| खुवांक्कमिव वन्धनात् प्रेतो सुन्वामि नासुतः           | 11 90 11 |

| प्रेतो सुञ्चामि नासुतः सुबद्धामसुतंस्करम् ।                          | 10   | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
|----------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| यथ्रेयभिन्द्र मीढ्वः सुपुत्रा सुभगासंति                              | u    | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | i  |
| प्र स्वां सुन्चामि वर्रणस्य पाशाद् येन स्वाबंधनात् सिवता सु          | शेव  | t: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| ऋतस्य योनौ सुकृतस्य लोके स्योनं ते श्रस्तु सह संभवाये                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| अगंस्वेतो नयतु इस्त्यृद्धाश्विना स्वा प्र बहतां रथेन ।               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| गृहान् गंच्छ गृहपंत्नी यथासे वृशिनी त्वं विद्युमा वदासि              | 20   | # { <del>2</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1  |
| इह प्रियं प्रजाये ते सम्ध्यताम्हिमन् गृहे गाहेपस्याय जागृहि          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| पुना परमा तुन्वं सं स्प्रेशस्ताथ जिविविद्युमा वदाति                  |      | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| हुहैव स्तं मा वि यौष्टं विश्वमायुव्यैश्वतम् ।                        |      | Service of the servic |    |
| क्रीडन्तौ पुत्रैनैष्ठं भिर्मोर्दमानौ स्वस्त्कौ                       | 11   | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13 |
| पूर्वापुरं चरतो माययैतौ शिश् कीडंन्तौ परि यातोऽर्णुवम् ।             |      | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2  |
|                                                                      |      | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 |
| विश्वान्यो सुवना विचष्टं ऋतुँर्न्यो विदर्धंजायसे नवंः                | u    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14 |
| नवीनवो भवसि जार्यमानोऽह्नी केतुरुपसामेद्यप्रम् ।                     | 15.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3  |
| मागं देवेभ्यो वि दंशस्यायन् प्र चन्द्रमस्तिरसे दुविमायुः             | u    | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19 |
| परा देहि शामुक्ये ब्रह्मभ्यो वि मंजा वर्स ।                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| कुरयेषा पद्वती भूरवा जाया विशते पतिम                                 | u    | २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | B  |
| नीजालोहितं भवति कृत्यासिक्षव्येज्यते ।                               |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| एथंन्ते अस्या जातयः पतिर्देन्धेषु वध्यते                             | u    | २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D  |
| श्ररब्वीबा तुन्भविति रशती पापयामुया ।                                |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| पतिर्थेद् वध्वो ३ वासंसः स्वमङ्गमभ्यूर्णुते                          | 11   | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D  |
| श्राशसनं विशसन्मयो अधिविकतेनम् ।                                     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| सूर्यायाः पश्य कृपाश्चि तानि ब्रह्मोत श्रुम्मति                      | u    | 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | D  |
| तृष्टमेतत् कर्डकमप्रधर्वद् विषव्केतदत्तवे ।                          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| सूर्या यो ज्ञह्मा वेद स इद् वाध्यमहाति                               | 11   | २९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 |
| स इत् तत् स्योनं हरति ब्रह्मा वासः सुमङ्गलम् ।                       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |
| प्रायंश्चित् यो श्रध्येति येन जाया न रिष्यंति ॥ ३०                   | U    | { 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1  |
| भावासाम वा सन्मत्त्र कर सामान कर |      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1  |

यवं भगं सं भरतं समृद्धमृतं वदंन्तावृतोधेषु । ब्रह्मणस्पते पतिमस्य रोचय चारु संमुखो वदतु वाचमताम हुहेदंसाय न पुरो गमाथेमं गावः प्रजया वर्षयाथ । शुमं यतीकृत्वियाः सोमंवर्षेस्रो विश्वे देवाः ऋतिह वो मनांसि ॥ ३२ ॥ इमं गांवः प्रजया सं विशाधायं देवानां न मिनाति सागम्। श्रासमे वेः पूषा मुरुत्रश्च सर्वे श्रासमे वो धाता संविता सुवाति ॥ ३३॥ श्चनृत्त्रा ऋजवः सन्तु पन्थाना येभिः सखाया यन्ति ना वरेयम् । सं भागन समेर्थुम्या सं धाता संजतु वर्धमा H 38 H यच वर्ची श्रवेषु सुरायां च यदाहितम्। यद् गोष्विश्वना वर्षस्तेनेमां वर्धसावतम् 11 24 11 येनं महानुष्ट्या जुघनुमश्चिना येनं वा सुरा। येनाचा श्रम्यविचयन्त तेनेमां वर्चसावतम् 11 36 11 यो श्रांनिध्मो दीदयंद्यस्व नतर्थं विप्रांत ईंडते अध्वरेषु । अपी नपानमर्श्वमतीरपो दा याभिरिन्द्रो वावृधे वीयावान् 11 30 11 इदमहं रुशनतं ग्राभं तंनूदूष्मिपोहामि । यो मुद्रो रोचनस्तमुद्रचामि 11 98.11 भार्ये बाह्यणाः स्वर्गनीहर्नस्ववीरश्चीरुद्जन्त्वापः । श्चर्यम्यो। श्राप्ति पर्येतु प्युन् प्रतीवन्ते श्वश्चरो देवरश्च 11 39 H शं ते हिरययं शर्मु सन्त्वापः शं मेथिभैवतु शं युगस्य तभी। शं तु मार्पः शतपंवित्रा भवन्तु शमु पत्यां तुन्वं सं स्पृशस्व 11 80 11 { 8 } स्ते रथस्य खंडनं सः स्ते युगस्यं शतकतो । श्रुपालामिनद् त्रिष्प्ताकृणोः सूर्येश्वचम् 11 88 11 श्राशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रियम् । पत्युर नुवता मूला सं नहास्वामृताय कम् 11 85 11

यथा विन्धुंर्नुदीनां साम्राज्यं सुषुवे वृषा । ण्डा स्व सम्राइवेधि पत्युरस्तं परेत्य 11 83 11 सम्राह्योधि अधारेषु सम्राह्यत देव्यं । नन्दुः सम्राइपेधि सम्राइयुत शुश्र्वाः 11 88 11 या श्रक्तंन्तन्नवंयुन् याश्चं तत्निरे या देवीरन्ताँ श्रुभितोऽदंदन्त । तास्त्वी जुरले सं वर्ययुन्त्वायुष्मतीदं परि घत्स्व वार्षः जीवं रुद्दित वि नयन्त्यध्वरं दीर्घामन् प्रसिति दीध्युनैरः । वामं पितृम्यो य हुदं संमीदिरे मयः पतिमयो जुनये परिष्वजे ॥४६॥ स्योनं ध्रुवं प्रजाये धारयामि तेऽइमानं देव्याः ष्टिथिव्या उपस्थे । तमा तिष्ठानुमायां सुवची दीर्ष त श्रायुं: सिवता क्रंगोतु थेनाग्निर्स्या भूम्या हस्तं जुप्राह दिच्याम्। तेन गृहामि ते हस्तं मा व्यथिष्ठा मया सह प्रजया च धनेन चा ४८॥ देवस्ते सिवता इस्तं गृहातु सोमो राजां सुमूजसं कृषातु । श्रमि: सुभगी जांतवेदाः पत्ये पत्नी जुरदृष्टि कृषोतु गृह्णामि ते सौभगुत्वाय इस्तुं मया पत्यां जुरदांष्ट्रियंथासंः । भगों अर्थुमा संविता पुरन्धिमंद्यं स्वादुर्गाहेंपत्याय देवाः ॥ ५० ॥ (५) भगस्ते इस्तमप्रहीत् सविता हस्तमप्रहीत्। परनी स्वमंसि धर्मेणाई गृहपतिस्तव 11 49 11 सम्वेयमंस्तु पोष्या मद्यं स्वादाद् बृहस्पतिः। मया परया प्रजावति सं जीव शुरदेः शुतम् 11 45 11 रवष्टा वासो व्यद्धान्छमे कं बृहस्पतेः प्रशिषां कवीनाम् । ् तेनेमां नारीं सविता अगश्च सूर्यामिव परि धत्तां प्रजयां 11 52 11 इन्द्राप्ती द्यावाप्टाधिवी मातुरिधा मित्रावरुणा भगो द्यश्विनुरेभा । चृहस्पतिमुक्तो ब्रह्म सोमं इमां नाशी प्रजयां वर्धयन्त 11 82 11 बृहस्पतिः प्रथमः सूर्यायाः शांचे केशाँ सकत्पयत् । तेनेमामंश्विना नारीं परये सं शीभवामित 11 44 11

इदं तद्वपं यदवस्त योषां जायां जिज्ञासे मनेसा चरन्तीम् । तामन्वतिष्ये सर्विभिनंवं वै: क इमान् विद्वान् वि चंचतं पाशान् 11 46 1 श्रद्धं वि व्यामि मिं क्ष्पमंत्या वेद्दित् पश्यन् मनसः कुलायम्। न स्तेयमिश्च मनुसोद्युच्ये स्वयं श्रंथनानो वरुंगस्य पाशांन् ॥ ५७ ॥ प्र स्वा सुन्चामि वर्रणस्य पाशाद् येन स्वाबंधात् सविता सुशेवाः। हरं लोकं सुगमत्र पन्थां कृषोमि तुम्यं सहपरन्ये वधु उर्च च्छु ध्वमप् रची हनाथेमां नारी सुकृते दघात । धाता विपश्चित् पर्तिमस्यै विवेद भगो राजा पुर एत प्रजानन्॥ ५९ ॥ भगस्ततच चतुरः पादान् भगस्ततच च्रावार्युध्पलानि । स्वष्टां पिवेश मध्यतोऽन् वर्धान्त्सा नो श्रस्तु सुमङ्गजी 11 00 11 सुक्तियुकं वहतुं विश्वरूपं हिरंण्यवर्षं सुवृत्तं सुच्कम् । था राह सूर्वे श्रमृतस्य लोकं स्योनं पतिभया वहतुं कृंणु त्वम् ॥ ६९ ॥ श्रमातृशीं वहुणापंशुशी बृहस्पते । इन्द्रापंतिझीं पुत्रिग्रीमास्मभ्यं सवितर्वह 4 53 11 मा हिंसिष्टं कुमार्थं देवकृते पथि। शालाया देव्या द्वारं स्योनं क्रुंपमा वध्ययम् 11 53 1 ब्रह्मापरं युक्यतां ब्रह्म पूर्वे ब्रह्मान्ततो मध्यतो ब्रह्म सर्वतः । श्रुनान्याभां देवपुरां प्रपर्च शिवा स्योना पतिलोके वि राज 11 68 11 6 3 [ 313 ]

#### 11711

काविः—सावित्री सूर्यो ॥ देवता—आत्माः, १० यहमनाशनीः, ११ दम्पत्योः परिपन्धिनाशनीः, ३६ देवाः ॥ छन्दः—१—४, ७—११, १६, २१, २२, २३, २७—३०, ४५, ४६, ४३—५८, ६३—६७, ७२, ७३ अतुण्डुप्, ५, ६, १२, ३१, ४० जगतीः, ९ षट्पदा विराड-त्यष्टिः, १३, १४, १७—१९, ३६, ३८, ४१, ४२, ४९, ६१, ७०, ७४, ७४ त्रिष्टुप्, १४, ५१ मुरिगतुष्टुप्,
२०, पुरस्ताद् बहती, २४, २५, ३२, ३४ परातुष्टुप्,
त्रिष्टुप्, २६ त्रिपदा विराण्नाम गायत्री, ३३ विराडास्तार्पङ्किः, ३५ पुरोबहती त्रिष्टुप्, ३७, ३९
मुरिक् त्रिष्टुप, ४३ त्रिष्टुक्गर्भा पङ्किः,
४४ प्रास्तारपङ्किः, ४७ पथ्या वृहती;
४८ सतःपङ्किः, ५० वपरिष्टाद्
बहती निचृत्, ४२ विराट् परोिखक्, ४६, ६०, ६२ पथ्या
पङ्किः, ६८ पुर उष्या
पङ्किः, ६८ पुर उष्या

तुम्युमधे पर्यवहन्त्सूया वहतुनां सह । स नः पतिभ्यो जायां दा अग्ने प्रजयां सह 11 9. 10 युनः परनीमुग्निरंदादायुंचा सह वर्चेसा । दीर्घायुरस्या यः पतिर्जीवाति शारदः शतम् 11 7 13 स्रोमस्य जाया प्रथमं गन्ध्वंस्तेऽपरः पतिः। तृतीयों श्रुशिष्ट्रे पतिंस्तुरीयंस्ते मनुष्युजाः 11 3 10 सोमो दुदद् गन्ध्वीयं गन्ध्वी दंदद्मये । रार्थि च पुत्रांश्चादाद्वरिनमंद्यमधी हुमाम् 11 8 11 मा वामगन्तसुमतिवाजिनीवस् न्यंश्विना दृत्सु कामा भरंसत । श्रमूतं गोपा मिश्रुना श्रमस्पती भिया अधैम्यो दुधाँ श्रशीमहि॥ ५ । सा मन्द्रसाना मनसा शिवेन रुथि धेहि सवैवीरं वच्स्यम्। सुगं तीर्थं सुप्रपाणं श्रुमस्पती स्थाखं पर्थिष्टामपं दुर्मेति इतम् ॥ ६ ॥ या भोषधयो या नुशो यानि चेत्रांशि या वना । तास्त्वां वधु प्रजावतीं पत्ये रचनतु रचसं: 11 0 11

|                                                                |    |       | W-15 G-35 |
|----------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|
| एमं पन्थामक्ताम सुगं स्वंस्तिवाहंनम्।                          |    |       |           |
| यस्मिन् वीरो न रिष्यत्यन्येषां विदन्ते वसु                     | 1  | 1 6   | II        |
| इदं सु में नरः श्रणुत् ययाशिषा दम्पती बाममंश्रतः ।             |    |       |           |
| ये गान्ध्रवी ग्रंप्सरसश्च देवीरेषु वानस्पृथ्येषु येऽधि तस्थुः। |    |       |           |
| स्योनास्ते श्रस्ये वध्वै भंवन्तु मा हिंसिपुर्वहृतुमुद्धमानम्   | 1  | 1 9   | 11        |
|                                                                |    |       | -         |
| ये वृध्वश्चनद्रं वहुतुं यचमा यन्ति जन्।                        |    |       |           |
| अनुस्तान् यशियां देवां नयंन्तु यत् आगताः ॥ १०।                 | i  | { '0  | }         |
| मा विदन् परिपृन्धिनो य श्रासीदंनित दम्मती।                     |    |       |           |
|                                                                | li | 33    | U         |
| सं काशयामि वहतुं ब्रह्मणा गृहैरघोरिण चर्चपा मित्रियेण।         |    |       |           |
| पूर्याची इ विश्व हेवं यद्दित स्योनं पतिश्यः सविता तत् क्रांचीत |    | 119   | e u       |
| श्चिवा नार्यियमस्त्रमागांश्चमं धाता लोकमस्यै दिदेश।            |    |       |           |
|                                                                | ll | 93    | u         |
| श्रात्मन्वत्युवैरा नार्शियमागुन् तस्यां नरो वपत् बीजमस्याम् ।  |    | Br.   |           |
| सा वं: प्रजां जनयद् वृच्यांभ्यो बिश्रंती दुग्धमृष्मस्य रेतं: । |    | • • • | 11        |
| अति तिष्ठ विराडिम् विष्णुरिवेह संरस्वति ।                      | j  | 48    | и         |
|                                                                |    |       |           |
|                                                                | 1  | 94    | II        |
| उद् वं कुर्मिः शस्यां हुन्स्वापो योक्त्रांशि सुब्चत ।          |    |       |           |
|                                                                | ll | 9 4   | u         |
| अघोरचचुरपतिब्नी स्योना श्रुग्मा सुशेवा सुयमा गृहेम्यः।         |    |       |           |
|                                                                | u  | 90    | u         |
| श्रदेवृद्यपातिव्ताहिधि शिवा पुशुक्यः सुयमा सुवचीः।             |    |       |           |
|                                                                | 1  | 96    | -         |
| ब्रानियन क्रिक्टिक्टर्रिकार्य प्रति व्यक्ति                    |    | 10    | H         |
| खतिष्ठेतः किमिच्छन्तिदमार्गा खुई खेंडे श्रमिमूः स्वाद् गृहात्  |    |       | -         |
| शून्येषी निर्द्धते याज्यान्धोत्तिष्ठाराते प्र पत् सेह रहेथाः । | 11 | 98    | u         |

| युदा गाईपर्यमस्पर्येत् पूर्वमुधि बुधूरियम् ।                      |
|-------------------------------------------------------------------|
| अधा सरस्वरेये नारि पितृभ्येश्च नमंस्कुरु ॥ २०॥ (८)                |
| शर्म वसेतदा ह्रंरास्य नायां डपुस्तरं।                             |
| सिनीवाल्वि प्र जायतां भगस्य सुमृतावंसत् ॥ २१ ॥                    |
| यं बरुबंजुं नयस्यं यु चभै चोपःतृणीयनं ।                           |
| तदा रीहतु सुप्रजा या कुन्यां विदन्ते पतिम् ॥ २२॥                  |
| उपं स्तृशीहि बल्बंजमिध चर्मणि रोहिते।                             |
| तत्रोप्विरयं सुप्रजा हुममुप्ति संपर्वतु ॥ २३ ॥                    |
| श्रा रोंह चर्मीपं सीदाग्निमेष देवो हंन्ति रचीसि सवी।              |
| हुह मुजां जनय पत्थे श्रहमै सुंडवैष्ठयो भवत पुत्रहतं पुषः ॥ २४ ॥   |
| वि तिष्टन्तां मातुर्श्या द्वपस्थान्नानां रूपाः पुरावो जायमानाः ।  |
| सुमुङ्गुल्युपं मीद्रेममुप्ति संपर्तनी प्रति भूषेह देवान् ॥ २५ ॥   |
| सुमुङ्गुली प्रतरंगी गृहाणां सुरोवा पत्ये श्रश्रराय शंभू: ।        |
| स्योना श्वश्र्वै प्र गृहान् विशेमान् ॥ २६ ॥                       |
| स्योना भव श्रशुरेम्यः स्योना पत्ये गृहेम्यः ।                     |
| स्योनास्य सर्वस्य विशे स्योना पुष्टायेषां भव ॥ २७ ॥               |
| सुमुङ्गुलीरियं वृध्रिमां समेतु पश्यत ।                            |
| सीमांग्यमस्य दुःवा दीमींग्येर्दिपरंतन ॥ २८॥                       |
| या दुई।दुर्ग युवतयो याश्चेह जरतीरपि ।                             |
| वची नवर्ष्यं सं दत्ताथास्तं विपरेतन ॥ २९ ॥                        |
| कुक्मप्रस्तरणं वृद्धं विश्वां रूपाणि विश्रतम् ।                   |
| बारोहत् सूर्या सावित्री बृहते सौर्मगाय कम् ॥ ३० ॥ ( ९ )           |
| था रोह तर्वं सुमन्स्यमानेह प्रजा जनय पत्ये श्रस्मै।               |
| हुन्द्राणीर्व सृबुधा बुध्यमाना ज्योतिरमा दुषसः प्रति जागरासि ॥३१॥ |
| देवा श्रमे न्यंपधन्तु परनीः सर्मस्युक्षन्त तुन्बंस्तुन्।भैः ।     |
| स्रेव नारि विश्वरूपा महित्वा प्रजावती पत्या सं भेवेह ॥ ३२॥        |
|                                                                   |

| स्तिष्टेतो विश्वावसो नमसेडामहे स्वा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|
| वास्त्रिया विश्वविद्या विश्वविद्या विश्वविद्या ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 33  | H    |
| श्रुप्सरसः सधुमादं मदन्ति हविर्धानमन्त्रा सूर्यं च।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |      |
| तास्ते जिनित्रमाभि ताः परेहि नर्मस्ते गन्धर्वेर्तुनां कृषोमि ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$8 | 19   |
| नमों गन्धर्वस्य नमसे नमो सामाय चर्चले च कृण्मः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| CONTRACTOR | 34  | U    |
| राया वयं सुमनेसः स्यामोदितो गन्ध्वमावीवृताम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 8 | 11   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| सं पितरावृत्विये सजेथां माता पिता च रेतसो भवाथः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |      |
| मर्यहेव योषामधि रोहयैनां प्रजां कृण्वाथामिह पुष्यतं र्विस् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30  | 10   |
| तां पूर्वज्ञिवतमामेरयस्व यस्यां बीजं मनुष्या वर्णानेत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |      |
| या न कुरू ष्टेशती विश्रयांति यस्यामुशन्तः प्रहरेम शेर्पः ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 36  | 18   |
| आ रोंड्रोरुसुर्प घरस्व इस्तं परि व्यजस्य जायां सुमनुस्यमानः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |
| मुजां क्रंपवाथामिह मोदंमानी द्वीर्थं वामायुः सिवता क्रंगोतु ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.9 | u    |
| षा वां प्रजां जनयतु प्रजापंतिरहोरात्राभ्यां समनक्ष्वर्यमा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| मर्दुर्मेङ्गली पतिलोकमा विशेष शं नो भव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
| द्विपदे शं चतुं पदे ॥ ४० ॥ {                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30  | I    |
| हेवैर्ड्स मर्जुना साकमेतद् वार्ध्यं वासी वृध्वश्च वस्त्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 83  | IÌ   |
| यं में दुत्तो ब्रह्मभागं विध्योवाध्यं वासी वृध्वश्च वस्त्रम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85  | II   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |      |
| स्योनायोनेरिष् बुश्यमानी इसामुदी महसा मोदमानी।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |      |
| 2 - 09 0 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 83  | W    |
| नवं वसानः सुर्भिः सुवासां द्वागां जीव द्वापां विभातीः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 88  | . 10 |

| शुरमंनी चार्वाष्ट्रधिवी अनित्सुरने महिनते ।                |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| आपः सुप्त सुंखुबुद्देवीस्ता नी सुन्चन्थ्वहसः               | 11 84 11  |
| स्याँवे देवेभ्यों मित्राय वर्रुणाय च।                      |           |
| ये भूतस्य प्रचेतस्य द्दमकर् नमः                            | 11 84 11  |
| य ऋते चिद्रभिष्ठिषः पुरा जुतुम्यं ऋातृदः।                  |           |
| संधाता संधि मुघवा पुरुवसुनिष्कंता विहुतं पुनः              | 11 88 11  |
| अपास्मत् तमं उच्छतु नीलं पिशक्तंमुत लोहितं यत्।            |           |
| निर्देहनी या प्रवातक्यासिमन् ता स्थाणावध्या संजामि         | 11 86 11  |
| यार्वतीः कृत्या र्यपदालेने यार्वन्तो राज्ञो वर्रणस्य पाशाः |           |
| व्यृद्धयो या असंमृद्धयो या असिमन् ता स्थाणाविध सादः        |           |
| या में श्रियतमा तुनूः सा में विमाय वासंसः।                 | TORES     |
| तस्यामे स्व वनस्पते नीवि क्रंणुष्य मा व्यं रिषाम ॥ ५०      | 11 { 99 } |
| थे अन्ता यावतीः सिची य भोतवी ये च तन्तवः।                  |           |
| बासो यत् परनीभिकृतं तन्नः स्योनसुपं स्प्रशात्              | 11 49 11  |
| खुशतीः कुन्यलां हुमाः पितृलोकात् पतिं युतीः ।              |           |
| षर्व द्वीचामस्चत स्वाहां                                   | 0 42 U    |
| बृहस्पतिनावंस्पृष्टां विश्वं देवा श्रंधारयन् ।             |           |
| वर्ची गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं संजामसि                | ॥ ५३ ॥    |
| बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वं देवा श्रधारयन् ।                 |           |
| तेजो गोषु प्रविष्टं यत् तेनेमां सं सृजामसि                 | 11 48 11  |
| बुह्स्पतिनावसृष्ट्रां विश्वं देवा श्रंभारयन् ।             |           |
| भगो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं संजामसि                   | 11 44 11  |
| बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा अधारपन् ।                   |           |
| यशो गोषु प्रविष्टं यद तेनेमां सं संजामिस                   | ॥ ५६ ॥    |
| बृह्स्पतिनावसृष्टां विश्वं देवा श्रंधारयत् ।               |           |
| पयो गोषु प्रविष्टं बत् तेनेमां सं संजामति                  | 11 40 11  |
| नता वार्वे अवह नत वन्ता य द्वामाय                          | 11 20 11  |

| बृहस्पतिनावसृष्टां विश्वे देवा यांधारयन् ।                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| रसो गोषु प्रविष्टो यस्तेनेमां सं संजामसि ॥ ५८॥                                                |
| यदीमे केशिनो जना गृहे ते समनितिषु राद्देन कुण्वन्तांघस्।                                      |
| श्रुमिष्वा तस्मादेनसः सिवता च प्र सुन्चताम् ॥ ५९॥                                             |
| यदीयं दहिता तर्व विकेश्यरुदद् गृहे रोदेन कुण्वत्य घम् ।                                       |
| श्रुप्तिष्या तस्मादेनंसः सर्विता च प्र मुन्चताम् ॥ ६० ॥ ११२ }                                 |
| यज्जामयो यद्यवतयो गृहे ते समनतिषू रोदेन कृण्वतीर्घम्।                                         |
| श्वित्रह्वा तस्मादेनसः सिवता च प्र सुन्चताम् ॥ ६१ ॥                                           |
| यत् ते प्रजायां प्रमु यद्वा गृहेषु निष्ठितमघक्तिस्घं कृतस्                                    |
| श्रुप्तिष्वा तस्मादेनसः सविता च प्र सुञ्चताम् ॥ ६२ ॥                                          |
| Mingan article on milan T. C.                                                                 |
| इयं नार्थुपं ब्रुते पूरुपान्यावपन्तिका ।<br>क्षेत्रकार्यक्रत मे पतिर्जीवाति शरदेः शतम् ॥ ६६ ॥ |
| 214.31.4 = 12                                                                                 |
| हुहेमाविन्द्र सं तुंद चक्रवाकेव दम्पति ।<br>प्रजीतो स्वस्तको विश्वमायन्धेदत्तताम् ॥ ६४॥       |
| Add 1.11 (1.12 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1                                            |
| यदासन्द्यासुप्रधाने यद् वाप्वासने कृतम् ।                                                     |
| विवाहे कृत्यां यां चक्रुरास्ताने तां नि दध्मिस                                                |
| यद् दुंडकृतं यडळ्मां विवाहे वहती च यत्।                                                       |
| तत् संमुलस्यं कम्बुले मृज्महें दुरितं व्यम् ॥ ६६ ॥                                            |
| संमुखे मर्ज साद्यित्वा कम्बुखे दुरितं व्यम् ।                                                 |
| अर्मूम यित्रियाः शुद्धाः प्र सार्यूषि तारिषत् ॥ ६७ ॥                                          |
| कत्रिमः कण्टंकः शतदन् य एषः ।                                                                 |
| अपास्याः केश्यं मलमपं शीर्षण्यं जिलात् ॥ १० ॥                                                 |
| ग्रहांटङाद वयमस्या श्रप यचमे नि दंधमास ।                                                      |
| तन्मा प्रापत् पृथिवीं मोत देवान् दिव मा प्रापदुव नतार चन् ।                                   |
| श्रुपो मा प्रापुन्मलंमेतद्भे यमं मा प्रापंत् पितृंश्रु सर्वान् ॥ ६६ ॥                         |
|                                                                                               |

सं खा नद्यामि पर्यसा प्रथिष्याः सं खा नद्यामि प्रयसीषंश्रीनाम् । सं त्वां नह्यामि प्रजया धनेन सा संनद्धा सनुहि वाजमेमम् 11 00 11 { 93 } अमोऽहमस्मि सा त्वं सामाहमस्युक् त्वं द्यौर्हं प्रथिवी त्वस्। ताविह सं भवाव प्रजामा जनयावहै 11 99 18 जिन्यन्ति नावप्रवः पुत्रियन्ति सुदानंवः । षरिष्टास् सचेवहि बृहते वाजसातये 11 @ S II. ये पितरों वधूद्धी इमं वहतुमागमन्। ते घुस्य वध्वे संपर्दये प्रजावच्छभे यच्छन्त 11 53 11 येदं पूर्वागन् रशनायमाना प्रजामस्य द्वियां चेह दुस्वा। तां वहन्त्वर्गतस्यानु पन्थां विसाडियं सुप्रजा अत्यंजैवीत् 11 98.13 प्र बुंध्यस्व सुबुधा बुध्यमाना दीर्घायुवायं शतशारदाय । गृहान् गंच्छ गृहपरनी यथासों दीवे त आयुः सविता क्रयोत 11 612] [813] [813]

॥ इति चतुर्देशं काग्रडम् समाप्तम् ॥

# अथ पञ्चदशं काएडम्



## 11 9 11

क्द्रिषि:-अथर्था ॥ देवता-अध्यात्मम्, त्रात्यः ॥ छन्दः- १ साम्नी

पङ्किः, २ दिपदा साम्नी बहतीः, ३ एकपदा यजुनीह्म्यनुष्डुपः, ४ पकपदा विराड् गायत्री; ५ साम्न्यनु दुप्; ६ त्रिपदा प्राजापत्या बृहतीः ७ त्रासुरी पङ्किः ८ त्रिपदाऽनुष्टुप् ॥ जात्यं बासीदीयमान एव स प्रजापति समैरयत् 11 9 11 स मुजापतिः सुवर्णमात्मन्नपश्यत् तत् प्राजनयत् 11 2 11 तदेकममवृत् तक्लुलामममवृत् तन्महद्भवृत् तज्ज्येष्ठमभवृत् तद् बह्मामवृत् तत् तपोंडभवृत् तत् सत्यमंभवृत् तेन प्राजायत 11 3 11 सोंऽवर्षत् स मुहानभवत् स महादेवोंऽभवत् 11 4 11 स देवानामीशां पर्धेत् स ईशानोऽभवत् 11 & 11 स एकवारबाडभवत् स धनुरादंत् तदेवेन्द्रं धनुः नीलमस्योद्रं लोहितं प्रम् जीलें नैवापियं आतृंच्यं प्रोगोंति ले।हितेन द्विषन्तं विषयुतीति 11 6 11 [ 212 ] अह्यवादिनों वद्दित

## 11311

'ऋषि:—अथर्ना ॥ देवता—अध्यारमम्, त्रात्यः ॥ छन्दः—१, ६, ९, १५, २१, २६, २६, २६, २६ साम्नी त्रिष्टुप्, ३ द्विपदाऽऽधीः, पङ्किः, ४, १८, २४ द्विपदा त्राह्मी गायत्रीः, ४, १३, १९, २४

दिपदाऽऽची जगती; [७ श्रुरिगाच्यंतु दुप्; ८ आची वृहती];
१० पकपदो श्याक्; ११ दिपदाऽऽधीं श्रुरिक् त्रिष्टुप्; १२ आधीं
परातुष्टुप्; १४ साम्नी पक्किः; [१४, २० मातारिमा
दत्यस्य की तिश्रेत्यस्य; च सप्तमाष्टमवत्]; १७ दिपदा
विराहाधी पक्किः; २० श्रासुरी गायत्री; २३ निचृदाधी पक्किः; २७ पदपक्किः; २८ त्रिपदा
प्राजापत्या त्रिष्टुप् ॥

स उद्तिष्ट्त स प्राची दिश्मनु व्यच्कत् न्तं बृहचं रथन्त्रं चादित्याश्च विश्वं च देवा संतुब्यचेतान् चुहुते च वे स रथन्तरायं चादित्येम्यश्च विश्वेम्यश्च देवेम्य मा बृश्चते य एवं बिद्धांसं बारयमुप्वदंति ·बृहृतश्च वे स रथन्त्रस्यं चादिस्यानां च विश्वेषां च देवानां ्रियं धाम भवति तस्य प्राच्यां दिशि श्रुद्ध। पुंश्रुत्ती मित्रो मांगुधो विज्ञानं वासोऽहरूव्यीषं रात्री केशा इति पवते कंटमितमायाः भूतं च भविष्यचं परिष्कृन्दौ मनौ विष्यम् मात्रिकां च पर्वमानश्च विषयवाही वातः सारंथी रेष्मा प्रतोदः ॥ ७ ॥ कोर्तिश्र यश्रश्च पुरःसरावैनं कोर्तिगैष्ट्रस्या यशो गच्छति य एवं वेद H & H (9) स वदतिष्ठत् स दिष्णां दिशुमन् व्यचलत् तं यंज्ञायाजियं च वामदेव्यं च युज्ञश्च यजमानश्च प्रावंश्वान्व्यं चलन् 11 30 11 यज्ञायज्ञियाय च वे स वामदेश्याय यज्ञाय च यजमानाय च पश्म्यका वृक्षते य एवं विद्वांसं ज्ञारवं मुप्यदंति यज्ञायज्ञियस्य च व स वामदेब्यस्य च यज्ञस्य च यजमानस्य च पश्नी चे प्रियं घामं भवति तस्य दिश्वेषायां दिश्ये ॥ १२ ॥-

39.

| ब्रषाः पुत्रवी मन्त्री मागुषी विज्ञानं वासोऽहरूखीषं रात्री केशा  |
|------------------------------------------------------------------|
| हरिता प्रवती क्लम्बिम् थिः                                       |
| श्रमावास्या च पौर्णमासी च परिष्कृन्दै। मनी विष्यम् ।             |
| मात्रिका च पर्वमानश्च विषयवाही वातः सार्थी रेडमा प्रतोदः।        |
| क्रीतिश्च यशस्य पुरःसरावैन क्रीतिगैच्छ्रया यशो गच्छति ष          |
|                                                                  |
| ५व वर्ष                                                          |
| स हदतिष्ठत् स प्रतिचीं दिश्ममु व्यचकत् ॥ १५॥                     |
| नतं वें हुपं चे वेराजं चापश्च वर्गश्च राजानुव्यंचलन् वर्गा अस्मा |
| वैद्याय च वे स वैराजायं चात्रयश्च वर्रणाय च राज् आ वृक्षेते      |
| य पूर्व विद्वांसं जारयमुप्वदंति                                  |
| है बुक्पस्य च वे स वैराजस्य चारां च वरुणस्य च राजः प्रियं        |
| भाम भवति तस्य प्रतीच्यां दिशि                                    |
| हरा पुंश्वली हसी मागुषो विज्ञानं वासोऽहं ठुव्णीषं रात्री हरिती   |
|                                                                  |
|                                                                  |
|                                                                  |
| मात्रिका च पर्वमानश्च विषयवाही वातः सार्थी रेड्मा प्रतीदः ।      |
| कीर्तिश्च यश्रश्च पुरः सरावेनं कीर्तिगैच्छ्रस्या यश्री गच्छति    |
| य प्वं वेदं                                                      |
| सं हद्तिष्ठत् स उदीची दिशुमनु व्यंचलत् ॥ २१,॥                    |
| तं र्येतं च नौधुसं च सप्तर्षयेश्च सोमश्च राजानुस्यचलन् ा २२ ॥    |
| रवैताय च व स नौधसाय च सस्विभ्यंश्च सोमाय च राज्                  |
| मा वृक्षते य एवं विद्वांसं वात्यसुप्वदंति                        |
| रथेतरवं च वे स नौधुसरवं च सप्तर्षीयां च सोमस्य च राजः            |
| र्वप्रम म व स नामस्य म स्वामाना म नामर म राज्य                   |
| भियं धाम भवति तस्योदी ह्यां दिशि                                 |
| विख्त पुंश्वती स्तनियुरनुमाँगुभो विज्ञानं वासोऽहरूपीषं रात्री    |
| ं केशा हरिती प्रवृती करमानिर्मायाः                               |

| श्रुतं च विश्रुतं च परिष्कृन्दौ मना विष्यम् ॥ २६ ॥                    |
|-----------------------------------------------------------------------|
| आत्रिक्षां च पर्वमानश्च विपथवाही वातः सार्थी रेडमा प्रतीहः ॥ २०॥      |
| की तिश्च यशाश्च पुरः प्रावैनं की तिर्गेच्छ्रस्या यशो गच्छिति          |
| य एवं वेदं ॥ २८ ॥ (४) [ ११२ ]                                         |
| 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2                               |
| श्चि:-अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्, त्रात्यः ॥ छुन्दः- १ पिपीलिकामध्या   |
| गायत्री; २ साम्न्यु व्यिक्; ३ याजुवी जगती; ४ दिपदाऽऽच्यु व्यिकः       |
| प आची बृहती; ६ आसुर्यनुष्टुप्; ७ साम्नी गायत्री; ८ आसुरी              |
| पङ्किः, ६ आसुरी जगती, १० प्राजापत्या त्रिष्टुप्                       |
| ११ विराह गायत्री ॥                                                    |
| स संवत्सरम्ध्वींऽतिष्ठत तं देवा अनुवन वात्य कि न तिष्ठसीति ॥ १॥       |
| सोंडबवीदासुन्दीं में सं संर्िन्खिति ॥ २॥                              |
| तस्म बारबायासुन्दीं समभरन्                                            |
| तस्या प्राप्तश्च वसन्तश्च द्वी पादावास्ती शास्त्र वर्षाश्च द्वी ॥ ॥ ॥ |
| बुह्च रयन्त्र चान्च्यु आस्ता यज्ञायाज्ञ्य च वामदेव्यं                 |
| ज । वररच्य                                                            |
| अर चः प्राञ्चस्तन्तं वो यज्यि तिर्यञ्चः ॥ ६॥                          |
| वेद आस्तर्या ब्रह्माप्वहीयम्                                          |
| सामासाद उद्गाथाँऽपश्रयः                                               |
| तामां सुन्दी नारय त्रारोहत्॥ ९॥                                       |
| तस्य देवजनाः परिष्कृन्दा मासन्दसंकृत्पाः प्रहाय्यार्थ                 |
| विश्वानि मूतान्युप्सदः                                                |
| विश्वान्ये वास्य भूतान्युप्सदो भवन्त य एवं वेदं ॥ ११ ॥ [१।३]          |
| 11811                                                                 |
| ऋषिः अथर्वा ॥ देवता अध्यात्मम्, त्रात्यः ॥ छन्दः - १, १३, १६          |
| देवी जाती. २. ८ आर्च्यनण्टप. ३. १२ द्विपदा प्राजायका जाकी             |

| रं, ७, ९० प्रानापत्या गायत्री; ५ प्रानापत्या पङ्किः; १     | ३ आची       |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| जगती: ९ श्राची त्रिष्डुप्; ११ साम्नी त्रिष्डुप्; १४ प्रा   | जापत्या     |
| बृहती; १४, १८ द्विपराऽऽची पक्किः; १० आर्ध्याच्या           | क्॥         |
| तंहमे प्राच्या दिशः                                        | 11 3 11     |
| वासन्ती मासी गोसारावकंवन बृहच रथन्तरं चांतुष्टातारी        | 11 2 11     |
| बासन्तार्वेनं मासु प्राच्यां दिशों गोपायता बृहर्च रथन्त्रं |             |
|                                                            | 1 8 11 (3)  |
| तस्म द्वियाया दिशः                                         | 11.8.11     |
| ग्रैडमी मासी गोसारावकुर्वन् यज्ञाय्जियं च वामद्रेड्यं      |             |
| चानुष्रातारी                                               | 11 % 11     |
| बैक्मावेनं मासी दिवाया दिशो गोपायतो यज्ञायुजियं च          | The last of |
| 411.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4                    | E 11 (2)    |
| तस्मै प्रतीच्या दिशः                                       | 1 6 1       |
| वार्षिकी मासी गोसारावक्वन वैरूपं च वैराजं चानुष्टातारी     | 11 0 11     |
| वार्षिकावेनं मासौ प्रतीच्यां दिशो गौपायतो वैकुपं चं वैरा   |             |
| चार्च तिष्ठतो य प्वं वेदं                                  | । ९॥ (३)    |
| त्तस्मा हदीच्या द्विशः                                     | 11 30 11    |
| शारदी मासी गोसारावर्क्वम्ब्यूयेतं च नीधुसं चातुष्टातारी    |             |
| शार्दावेनं मासाबुदींच्या दिशो गौपायतः इयैतं च नौधुसं       |             |
| चानुं तिष्ठतो य प्वं वेदं ॥                                | 35 11 (8)   |
| तस्मै ध्रुवाया दिशः                                        | 11 93 11    |
| हैमनी मासी गोसारावकुर्वन सूमि चामि चानुहातारी              | 11 8 8 11   |
| हैमनावेंने मासौ ध्रुवायां दिशो गोपायतो मुमिश्राग्निश्चा    |             |
| 10001 4 74 44                                              | 9 mg 11 (4) |
| तस्मी जुध्वीया दिषाः                                       | 11 9 5 1    |
| शैशिरी मासी गीसारावर्क्डन् दिवं चादित्यं चानुष्ठातारी      | R 30 1      |

शैशिरावेनं मासावध्वायां दिशो गोपायतो सौइचादिस्यरचानुं तिष्ठतो य एवं वेद 1 36 11 (\$) [ 318 ] 11411 ऋषिः - अथर्ग ॥ देवता - रुद्रः ॥ अन्दः - १ त्रिपदा समविषमा गायत्री, २, त्रिपदा मुरिगाची त्रिष्टुप्; ३, १६ द्विपदा प्राजापत्याऽनुष्टुप्, ४ त्रिपदा रवराट् प्राजापत्या पङ्क्तिः, ७, ७, ६, 👣, १३ त्रिपदा बाह्यी गायत्री; [नास्य इत्यस्योक्तम् ] ६, ८, १२ त्रिपदा ककुप् [१०, १४ आधीं गायत्री; ] १५ विराड् [बृहती]॥ तस्म प्राच्यां दिशो श्रन्तदेशाद् भवभिष्वासमंतुष्टातारंमकुर्वन् ॥ १ ॥ सुव एनमिष्वासः प्राच्या विशो श्रन्तदेशाद्नुष्टातानु तिष्ठति नैनं शर्वों न भवो नेशानः 11 3 11 नास्यं पुशुन् न समानान् हिनारेत य एवं वेद 11 3 11 (1) तस्म दिचाया दिशो अन्तर्देशाः छवीमेव्वासमन्छ।तारमकुर्वन् ॥ ४॥ शर्व प्नमिष्वासी दार्चियाया दिशो चन्तर्देशाद्नुष्टातान् तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः। नास्यं पुशुन् न संमानान् हिनस्ति य एवं वेद तस्मै मृतीच्या दिशो भनतदेशात् पंशुपतिमिद्वासम् नुष्टातारमकुर्वन् पुराप विरेनिमिन्दासः प्रतीच्या दिशो चन्तर्देशाद जुष्टाता जु तिष्ठति नैने श्वीं न भवो नेशानः। नास्यं पुश्न न समानान् हिनस्ति य एवं वेदं तस्मा उद्देशि मन्तदेशाद्मं देवमिष्यासमं तुष्टातारमञ्जरं न् ॥८॥ ख्य पूर्न देव इंब्वास सदींच्या दिशो अन्तर्देशाद नुष्टातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न भुवो नेशानः। नास्य पुश्न न समानान् हिनस्ति य एवं वेद त्रमें धुवायां दिशो अन्तर्देशाद् रुद्धमिष्वासम्तुष्टातारमकुर्वन् ॥ १०॥

बद्ध एनमिब्बासी ध्रवायां दिशो घन्तदेशाद्नुष्टातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न भवा नेशानः। नास्य पुशून् न समानान् हिनस्ति य एवं वेद 11 99 11 (4) तस्मा अर्घाया दिशो श्रंनतदेशानमहादेवमिष्वासम्जुष्टातारमक्वेन् 11 92 11 महारेव एनमिष्वास अध्वाया दिशो अन्तर्देशादनुष्ठातानु तिष्ठति नैनं शर्वी न भवा नेशानः। नास्य पश्चन न समानान् हिनस्ति य एवं वेद 11 93 11 (4) तस्मै सर्वेभ्यो अन्तर्देशभ्य ईशानिमध्वासमंतुष्टातारमकुर्वन् ॥ १४ ॥ ईशान एनमिन्वासः सर्वेभ्यो अन्तर्देशेभ्योऽनुष्टातानु तिष्ठति नैनं शर्वो न भवो नेशानः नास्य पुशून् न समानान् हिनस्ति य एवं वेद ॥ १६ ॥ (७) [ १ । ४ 11 & 11 ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—अध्यात्मम्, व्रात्यः ॥ छन्दः—१, ४ आसुरी पङ्किः: २, १७ आर्ची पङ्किः: ३ आर्थी पङ्किः: ४, ११ साम्नी ित्रिष्टुप्, ६, १२ निचृद् बृहती; ७, १०, १६, १६, २४ आसुरी बहतीं, ८ साम्नी पङ्किः, ९ प्राजापत्या त्रिष्टुप्, १४, २३ आचीं त्रिष्दुप्: १४, १८ विराड् जगती: १९ आर्च्युंियक्; २० साम्न्यतुष्टुप्, २१ श्राची बहती, २२ परोध्यिक, २५ आच्यंतुन्दुप्: २६ विराद् बृहती ॥ सं धुवां दिशमन् व्यच्छत् तं भूमिश्राग्निश्रीषंधयश्च वनस्पतंत्रश्च वानस्पृश्याश्च वीर्धश्रानुष्यंचलन् मूर्मेश्च वे सो वे नेश्ची वंश्वीनां च वनस्पतीनां च वानस्परवानां च 11 3 11 (1) वीरुषां च प्रियं भाम भवति य एवं वेद स दुर्था दिशमनु व्यचलत

| तमृतं च स्रथं च सूर्यश्च चन्द्रश्च नचत्राशि चानुव्यचलन् ॥ ५॥   |
|----------------------------------------------------------------|
| ऋतस्य च वे स सत्यस्य च स्येद्य च चन्द्रस्य च नचंत्राणां        |
| च प्रियं धार्म भवति य एवं वेदं ॥ ६॥ (२)                        |
|                                                                |
| स् वत्तमां दिशमनु व्यंचलत् ॥ ७॥                                |
| तम्चश्च सामानि च यज्रि च ब्रह्म चानुव्यचलन् ॥ ८॥               |
| ऋचो च वे स साम्रों च यज्ञेषां च बहाणश्च प्रिमं धाम भवति        |
| य एवं वेदं ॥ ९॥ (३)                                            |
| 12001                                                          |
|                                                                |
| त्तितिहासश्च पुराणं च गायाश्च नाराशंसीश्चानुब्यचलन् ॥ ११ ॥     |
| इतिहासस्य च वे स पुराणस्य च गाथानां च नाराशंसीनां च            |
| मियं भाम भवति य एवं वेदं ॥ १२ ॥ (१)                            |
| स पर्मां दिशुमनु व्यंचलत् ॥ १३ ॥                               |
| त्तमोहवनीयंश्च गाहेपस्यश्च दिच्छाप्रिश्चं युज्ञश्च यर्जमानश्च  |
|                                                                |
|                                                                |
| श्चाह्वनीयस्य च वे स गाईपत्यस्य च दित्रणाग्नेश्च यज्ञस्य च     |
| यर्जमानस्य च पशुनां चं प्रियं धार्म मवित य एवं वेदं ॥ १५॥ (५)  |
| सोडनादिष्टां दिशमनु व्यंचलत् ॥ १६॥                             |
| तमृतवरचात्वाश्च बोकाश्च बोक्याइच मासाइचार्ममासारचाहोरात्रे     |
|                                                                |
|                                                                |
| ऋतुनां च वे स पार्ववानां च लोकानां च लीक्यानां च मासानां       |
| चार्धमासानी चाहोरात्रयोश्च शियं धार्म भवति य प्वं वेदं ॥१८॥(६) |
| स्रोऽनांबृत्तां दिश्मम् व्यंचल्त् तता नांब्रस्यक्षमन्यत ॥ १९ ॥ |
|                                                                |
| तं दितिश्चादितिश्चेडां चन्द्राया चानुव्यचलन् ॥ २०॥             |
| वितेश्च वे सोऽदितेश्चेडायाश्चेन्द्राययाश्चे प्रियं धामं भवति   |
| च पूर्व वेद्वं ॥ २१॥ (०)                                       |

| स दिशोऽनु व्यंचलुत् तं विराडनु व्यंचलुत् सर्वे च देवाः               |
|----------------------------------------------------------------------|
| सर्वीरच देवताः ॥ २२ ॥                                                |
| बिराजंश्च वे स सर्वेषां च देवानां सर्वासां च देवतानां प्रियं         |
| भवति य एवं वेदं ॥ २३ ॥ (८)                                           |
| स सर्वानन्तर्देशाननु व्यंचलत् ॥ २४ ॥                                 |
| तं युजापंतिरच परमेष्ठी चं पिता चं पितामहश्चांनुव्यंचलन् ॥ २५ ॥       |
| मुजापंतेश्च वे स परमेष्टिनंश्च पितुक्चं पितामुहस्यं च भियं           |
| भामं मवित य प्वं वेदं ॥ २६॥ (९) [१।६]                                |
| 11 6 11                                                              |
| ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—अध्यात्मम्, ज्ञात्यः ॥ छन्दः— १ त्रिपदा निचृद्   |
| गायत्री; २ एकपदा विराड् बृहती; ३ विराडुिंग्यक्; ४ एकपदा गायत्री;     |
| ५ पड़िक्तः ॥                                                         |
| स महिमा सहुं भूं त्वान्तं पृथि व्या श्री च्छत् स संमुद्रोऽभवत् ॥ १ ॥ |
| तं प्रजापंतिश्च परमेष्ठी चं पिता चं पितामुहश्चापंश्च श्रद्धा चं      |
|                                                                      |
|                                                                      |
| प्नमापी गरब्रुयेन श्रद्धा गरब्रुन्थिन वर्ष गरब्रुति य एवं वेद ॥ ३ ॥  |
| तं श्रद्धा च येज्ञश्चं लोकश्चालं चालाधं च मुखाभिपुर्यावर्तन्त ॥ ४ ॥  |
| ऐनं श्रदा गंब्छ्रस्येनं युक्ता गंब्छ्रस्येनं लोको गंब्छ्रस्येन्मश्रं |
| गच्छ्रस्येनमुद्राद्यं गच्छति य एवं वेदं ॥ ५ ॥ [ १।७ ]।               |
| 11011                                                                |
| मानि:-अथर्वा । देनता-अध्यात्मम, त्रात्यः ॥ छन्दः- १ साम्न्युरियक्    |
| २ प्राजापस्याऽतुर्दुप्, ३ श्राची पङ्किः॥                             |
| रोडरबबत् तती राज्-योडजायत ॥ १ ॥                                      |
| त विशः सर्वनधूनसम्बार्धम्भ्युदिष्ठित्                                |
| विशां च वे स सर्व-धृतां चार्बस्य चान्नार्यस्य च प्रियं भाम           |
| नवित य एवं वेर्ट ॥ ३ ॥ रिश 🕽                                         |

#### 11911

ऋषि:—अथर्वा || देवता—अध्यातमम्, त्रात्यः ॥ छन्दः— १ मासुरी जगती; आचीं गायत्री; ३ आचीं पङ्क्तिः ॥

स विशोऽनु ब्यंचलत् ॥ १॥
तं सभा च समितिश्च सेनां च सुरां चानुब्यंचलन् ॥ २॥
सभायांश्च वै स समितेश्च सेनायाश्च सुरायाश्च प्रियं धार्म
भवति य एवं वेदं ॥ ६॥ [ २।२ ]

#### 11 90 11

त्रापि:—अथर्वा ॥ देवता—अध्यात्मम्, त्रात्यः ॥ झन्दः—१ द्विपदा साम्नी वृहतीः, २ त्रिपदाऽऽचीं पङ्किः, ३ द्विपदा प्राजापत्या पङ्किः, ४ त्रिपदा वर्धमाना गायत्रीः, ५ त्रिपदा साम्नी बहतीः, ६, ८, १० द्विपदाऽऽसुरी गायत्रीः, ७, ९ साम्न्युरियक्, ११ आसुरी बहती ॥

तद् यस्यैवं विद्वान् वाख्या राज्ञोऽतिथिगृहानागच्छेत् श्रेयांसमेनमात्मनों मानयेत् तथा चत्राय ना वृश्चते तथा राष्ट्राय ना वृश्चते 11 7 11 अतो वे ब्रह्म च चत्रं चोद्तिष्ठतां ते अब्तां कं प्र विशाविति n s n. बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्र विश्वतिवन्द्रं चत्रं तथा वा इति 11 8 11 श्रतो वे बृहस्पतिमेव ब्रह्म प्राविशदिनद्वं चत्रम् 11 4 11 इयं वा ड पृथिवी बृहस्पति थौरेवेन्द्रं: 1 1 1 1 1 श्रुयं वा उ श्रुशिवंद्यासावादित्यः चत्रम् 11 0 11: ऐनं ब्रह्म गच्छति ब्रह्मवर्चेसी संवति यः पृथिवीं बृहस्पतिमाधि बह्य वेदं ॥ ९ ॥ पुनामिन्द्रियं गंच्छतीन्द्रियवान् भवति य भाविष्यं चत्रं दिव्यमिन्द्रं वेद

#### 11 88 11

श्वापि:-अधर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्, ज्ञान्यः ॥ छन्दः-१ देवी पङ्किः; २ दिपदा पूर्वात्रिण्डवतिशक्तरी; ३-६, ८ निचृदाची बृहती; ७,९ बिपदा प्राजापत्या बहती; १० भुरिगाची वृहती, ११ दिपदाऽऽच्येनु इप् ॥ तद् यस्यैवं विद्वान् बाध्योऽतिथिगृहान्।गच्छेत् 11 9 11 स्वयमेनमभ्युदेश्यं ब्रूयाद् बाध्य क्वाडवारस्तिव्यदिकं बार्य वर्षयन्तु बात्य यथां ते प्रियं तथास्तु बात्य यथां ते वश्वस्तथास्तु जात्य यथां ते निकामस्तथा हिःवति बदेनमाह बास्य क्वांडवास्मीरिति पथ एव तेन देव्यानानव रुन्द्रे॥३॥ यदेनमाह बास्योदकमित्युप एव तेनावं रुन्द्धे यदेनमाह बार्य तर्पयनिस्वति पाणमेव तेन वर्षीयांसं कुरुते यदेनमाह बारय यथां ते प्रियं तथास्तिवातीं प्रियमेव तेनावं रुन्द्ध ॥६॥ ऐनं प्रियं गंच्छति प्रियः प्रियस्यं मर्वात् य एवं वेदं 11 9 11 यदेनमाह बास्य यथा ते वश्रस्तथास्तिवति वश्रमेव तेनाव रुन्दे ॥ ८ ॥ ऐनं वशो गण्डाति वशी वशिनां भवति य एवं वेदं 11 9 11 यदेनमाह बात्य यथां ते निकामस्तथास्तिवति निकाममेव तेनाव रुन्द् 11 90 11 ऐनं निकामो गंच्छति निकामे निकामस्य भवति य एवं वेद 33 11 518] .. 11 83 11

न्द्रिः—अथर्ग ॥ देवता—अध्यात्मम्, ज्ञात्यः ॥ छःदः—१ त्रिपदा गायत्रीः,
१ प्राजापत्या वृहतीः, ३, ४ भुरिक् प्राजापत्याऽतुःदुष्, ५, ६, ९, १०
आधरी गायत्रीः, = विराद् गायत्रीः, ७, ११ त्रिपदः प्राजापत्या त्रिष्द्रप् ॥
तद् यस्यैवं विद्वान् ज्ञात्य उद्धृतेष्व्यिष्ठवेऽप्रिहोत्रेःऽतिथिगृहानागच्छेत् ॥ १॥
स्वयमेनग्रम्युदेश्यं ज्ञ्याद् ज्ञात्याति सज होष्यामीति ॥ २॥

|                                                   | The state of the s |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| स चातिमृजेउजुंहुयात चातिमृजेत जुंहुयात            | 11, 3. 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| स य एवं विदुष् बात्येनातिस्ष्टो जुहोति            | 11.8.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| य पितृयाणुं पन्थां जानाति प्र देवयानम्            | 11 49 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| न देवेष्वा बृश्चते हुतमंस्य भवति                  | 11 8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पर्यंस्याहिमँ ल्लोक आयत्नं शिष्यते य एवं विदुषा   | DAS DURAN PAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| बारयेनातिसहो जुहोति                               | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अथ य एवं विदुषा नाखेनानतिसृष्टी जुहोति            | 11 6 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| न पितृयाणुं पन्थां जानाति न देवयानम्              | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रा देवेषु वृश्चते श्रहुतमंस्य भवति              | u go II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| नास्याहिमँ हल्लोक श्रायतंनं शिष्यते य प्वं विदुषा | ( P ( ) ( ) F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| व्यात्येनानंतिसृष्टी जुद्दोति                     | ॥ ११ ॥ [ २।५ ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 11 83 11

अधिः — अथवा ॥ देवता — अध्यात्मम्, त्रात्यः ॥ छन्दः — १ साम्न्युध्यिक्, २, ६ प्राजापत्याऽतुष्डुप्, ३, ५, ७ श्रासुरो गायत्री, ४, ८ साम्नी बृहती; ९ द्विपदा निचृद् गायत्री, १० द्विपदा विराद् गायत्री; ११ प्राजापत्या पङ्किः, १२ श्रासुरी जगती, १३ सतःपङ्किः;

१४ अन्तरपङ्गितः ॥

| तद् यस्यैवं विद्वान् वात्य एकां रात्रिमतिथिगुंहे वसंति     | n 3 H       |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| ये प्रीधान्यां पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्छे           | 11 5 11 (3) |
| त्तद् यस्यैवं विद्वान बार्यो हितीयां रात्रिमितियगुंहे वसति | 11 2 11     |
| येडंन्तरिचे पुरायां लोकास्तानेव तेनावं रुन्छे              | 11 8 1(5)   |
| तद् यस्यैवं विद्वान् बात्यस्तृतीयां राश्चिमतिथिगुंहे वसति  | 141         |
| ये दिवि पुषयां लोकास्तानेव तेनावं रुखे                     | 11 4 1 (3)  |
| तद् यस्यैवं विद्वान् वाध्यश्चतुर्थी रात्रिमतिथिगृहे वसंति  | U • H       |
| ये पुण्यांना पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्छे             | 11 0 11(8)  |
| त्तद् यस्येवं विद्वान् बारयोऽपरिमिता रात्रीरतिथिगृहे वसंति |             |

|                                                                                          | The second of       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| य एवापरिमिताः पुण्यां लोकास्तानेव तेनावं रुन्छे                                          | 11 90 g(4)          |
| षय यस्यानात्यो नारमञ्जूवो                                                                |                     |
| नामविश्रत्यतिथिगृहानागड्वेत्                                                             | 11 99 11(4)         |
| कर्षेदेनं न चैनं कर्षेत्                                                                 | 11 92 11(0)         |
| श्रुस्य देवताया सद्कं याचासीमां देवतां वासय हुमारि                                       | मेमां देवतां        |
| परि वेवेब्मी थेनं परि वेविब्यात्                                                         | 11 93 11(4)         |
| तास्यामेवास्य तद् देवतायां हुतं भवति य एवं वेदं                                          | 1 8811(4)[515]      |
| . 11 88 11                                                                               | N. T.               |
| ऋषिः — अथर्वा ॥ देवता — अध्यात्मम्, व्रात्यः ॥ छन्दः —                                   | - १ त्रिपटास्तब्दयः |
| २, ४, ६, ८, १०, २०, २२, २४ आसुरी गायत्री; ३                                              | क पारताशाक.         |
| प्र अनुष्टुप् , ७ प्रस्तारपङ्किः, ११ स्वराङ् गायत्री, १                                  | 9 9 98              |
| १८ मुरिक् प्राजापत्याऽतुष्टुप्; १३, १५ आर्ची पङ्                                         | निकः । a ia         |
| २३ आची त्रिः डप्; ] १६ मुरिङ्नागी गायती; २१                                              | Aminesti            |
| विश्वय                                                                                   | A1903C41.           |
| स यत् प्राची दिशमनु ब्यचल्मार्वतं शर्थी भूखानुब्य                                        |                     |
| डचादं कृत्वा                                                                             | 11 9 11             |
| मनसाबादेनाक्षमाति य एवं वेद                                                              |                     |
| स यद दार्चिणां दिशमनु व्यचलदिनद्रों मूखानुव्यचलद                                         | u z 11(9).          |
| वजमनादं कृत्वा                                                                           |                     |
| वर्लनान्नादेनान्नमित् य एवं वेदं                                                         | 1131                |
|                                                                                          | 18 11(5)            |
| स यत् प्रविची दिशमनु व्यचंत्रद् वर्षणो राजी भूतानुः<br>वलदुपीऽज्ञादीः कृत्वा             | 11 4 11             |
| मुद्धिरबादीभिरबमिति य एवं वेद                                                            |                     |
| म यहर्शनी विकास कार्यान स्थाप राज्ये कार्या                                              | 11 € 11(1)          |
| त यह्रदिष्टि दिश्मनु स्यचेत्वत् सोमो राजां भूरवानुस्य सम्विक्षित्वेत साहुतिमञ्चादी कृरवा | 1 - D               |
| माहुरयाजाणासमत्ति य एवं वेद्                                                             |                     |
| "S. Julianalin a Ka at                                                                   | 1 2 1 (8)           |

| स यद् ध्रुवां दिशमनु व्यचलद् विष्णुर्भूतानुव्यचलद्                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| विराजमञ्जादी कृत्वा भागा है।                                                                                    |
| विराजानाचाक्रमित् य एवं वेद ।। १०॥(५)                                                                           |
| स यत् पृथ्रननु व्यचलद् छ्द्रो भूत्वानुव्यचल्दोवंशिरज्ञादीः                                                      |
| कृत्वां व्यक्ति विकास |
| ब्रोवधीमिरजादीभिरत्रमति य प्व वेद ॥ १२॥(६)                                                                      |
| स यत् पितृननु व्यचेतद् यमो राजा मूखानुव्यचत्                                                                    |
| स्वधाकारमञ्जादं कृत्वा ॥ १३॥                                                                                    |
| स्वधाकारेगानादेवान्नमित्ति य एवं वेदं ॥ १४।(७)                                                                  |
| स यनमंनुष्यावेनज्ञ व्यचेल द्वाप्तिर्भृत्वानुष्यचेलत्                                                            |
|                                                                                                                 |
|                                                                                                                 |
| स्वाहुकारणाञ्चादनाञ्चमात् य एव वदः ॥ १६॥(८)                                                                     |
| स यद्भवा दिश्मनु व्यचेल्द् बृहस्पति भूषानुव्यं चलद्                                                             |
| चषट्कारमञ्जादं कृत्वा                                                                                           |
| व्यप्ट्कारेगान्नादेनान्नमान्ति य एवं वेदं ॥ १८ ॥ १८ ॥ १८                                                        |
| स यद् देवाननु व्यचेत्रदीशांनी मूत्वानुव्यचलन्म्न्युमंबादं                                                       |
| क्रा                                                                                                            |
| मुन्युनां चादेना जमित य एवं वेदं । ॥ २०। (१०)                                                                   |
| स यत् प्रजा भनु व्यचलय् प्रजापितिभूत्वानुव्यचलत्                                                                |
| ्रायामंत्रादं कृत्वा ॥ २१ ॥                                                                                     |
| प्राचीनाजादेनाजमाति य एवं वेदं ॥ २२॥(११)                                                                        |
| सं यत् सर्वीनन्तर्देशाननु व्यंचलत् परमेष्ठी मुखानुव्यंचलुद्                                                     |
| श्रद्धां जादं कृत्वा ॥ २३ ॥                                                                                     |
| अह्मयाज्ञादेनान्नमित्ति य एवं वेदं ॥ २४ ॥ (१२) [ २।७ ]                                                          |
| 11 84 11                                                                                                        |
| व्यवि:-अथर्वा ॥ देवता-अध्यात्मम्, ज्ञात्यः ॥ अन्दः- १ दैवी पक्तिः,                                              |
| -10 -11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                         |

| २ आसुरी बहती, ३ प्राजापत्याऽतु॰डप्, ४, ७, ८ सुरिक् प्रा    | जापत्या-     |
|------------------------------------------------------------|--------------|
| ा ऽतुष्टुण्, ५ ,६ दिपदा साम्नी बहती, ९ विराङ् गायत्री, ( इ |              |
| तस्य बात्यस्येत्यस्योक्तस् )॥                              | THE STATE OF |
| तस्य वारयस्य पुर्वाप्रकारकारकारकारः । प्रमुख्यान् ।        | 11 9 11      |
| स्सार्भाषाः सप्तापानाः सप्त व्यानाः                        | 11.3.11      |
| ्तस्य वात्यस्य ।                                           | NA.          |
| बौंडस्य प्रथमः प्राच कृष्वी नामायं सो श्रक्षिः             | 4,5,4        |
| तस्य त्रार्थस्य ।                                          | 1007         |
| (ब्रोडस्य द्वितीय: प्राचा: प्रौद्धो नामासी स अदित्य:       | 11 8 11      |
| तस्य वात्यस्य ।                                            | . 9 %        |
| योऽस्य तृतीर्यः प्राणो देश्यूढो नामासौ स चन्द्रमाः         | 11 4 11      |
| ्तस्य वास्यस्य ।                                           | PRITS -      |
| बौंडस्य चतुर्थः प्राणो विभूनांमायं स प्रवमानः              | II & II      |
| तह्र्य बारयस्य ।                                           | 9.7          |
| ्यों इस पन्चमः प्राणी योनिनाम् ता इमा आपः                  | II o II      |
| तस्य वास्यस्य ।                                            | 77 10        |
| चौडस्य पुष्ठः प्राणः प्रियो नाम त हुमे पुशवः               | 11 6 11      |
| तस्य वात्यस्य ।                                            | 1 2 11       |
| योंडस्य सम्रमः प्राचोऽपरिसित्तो नाम ता हुमाः प्रजाः ॥ ९॥   | [ 316 ]      |
| ॥ १६॥                                                      | PRODUCT.     |
| ्रम्भिः-अथर्वा ॥ देवता-अध्यातमम्, त्रात्यः ॥ छन्दः-१,      |              |
| िखक्; २, ४, ४ प्राजापत्योश्यिक्; ६ याजुशे विष्टुप्; ७ आसरी | गायत्री;     |
| (१—७ तस्य व्रात्यस्येत्यस्योक्तम् )॥                       | 100          |
| तस्य वार्यस्य । योऽस्य प्रथमोऽपानः सा पौर्शमासी            | 11 9 11      |
| तस्य ब्राध्यस्य । योऽस्य द्वितीयोऽपानः साष्टका             | 11 2 11      |
| ्तस्य बारयस्य । योडस्य तृतीयोडपानः सामावास्या              |              |

तस्य बारयस्य । बोंडस्य चतुर्थोंडपानः सा श्रद्धा ॥ ४॥ तस्य बारयस्य । बोंडस्य पन्त्रमोंडपानः सा दीचा ॥ ५॥ तस्य बारयस्य । बोंडस्य षष्ठींडपानः स यज्ञः ॥ ६॥ तस्य बारयस्य । बोंडस्य ष्रम्लमोंडपानस्ता हुमा दिच्याः ॥ ७॥[२।९]

#### 11 86 11

वि: - अथर्वा ॥ देवता - अध्यात्मम, जात्यः ॥ इन्दः - १, ५ प्राजापत्यो - विश्वकः, २, ७ त्रासुर्यनुष्टुष्; ३ याजुषी पङ्किः; ४ साम्स्युष्णिकः, ६ याजुषी त्रिष्टुष्; ८ प्रतिष्ठाऽऽची पङ्किः; ९ द्विपदा साम्नी त्रिष्टुष्; १० साम्म्यनुष्टुष्; (१ - १० तस्य जात्यस्येत्यस्योक्तम् )॥

तस्य त्रारबस्य । योऽस्य प्रथमो व्यानः सेयं भूमिः 11 9 11. तस्य वाश्यस्य । योऽस्य द्वितीयो व्यानस्तद्वन्तिरिच्य 11 7 11 तस्य वात्यस्य । योऽस्य तृतीयो व्यानः सा द्याः 11 \$ 11 तस्य ब्रात्यस्य । योऽस्य चतुर्थो ब्यानस्तानि नर्चत्राशि 11 8 11 तस्य ब्रात्यस्य । योडस्य पम्चमो व्यानस्त ऋतवेः 11 4 11 तस्य बारयस्य । योऽस्य षष्ठो व्यानस्त मार्तवाः 11 4 11. तस्य वार्यस्य । योऽस्य सप्तमो व्यानः स संवरसरः 11 9 11. तस्य बारयस्य। समानमर्थं परि यन्ति देवाः संवत्सरं वा प्तद्वतवीऽनुपारियन्ति बारयं च 11 6 11: तस्य जारयस्य। यदादित्यमंभिसंविशान्त्यमावास्या चैव तत् पार्णमासी च 11 8 11. तस्य ब्राध्यस्य । एकं तदेषाममृत्रविमाश्याहुतिरेव ॥ १० ॥ [ २।१० ].

#### 11 36 11

ऋषिः — अथर्वा ॥ देवता — अध्यासम्, त्रात्यः ॥ अन्दः — १ देवी पङ्किः; २, ३ आचीं बहती; ४ आच्यंतुष्टुप्, ५ साम्न्युष्यिक् ॥ तस्य जाश्यंस्य यदंस्य द्विणुमच्यसी स आहित्यो यदंस्य सुन्यमस्यसी 11 3 11 स चन्द्रमाः यां इस्य दिन्याः कर्णोऽयं सो अप्रियां इस्य सुच्यः कर्णोऽयं 11 8 11 स पर्वमानः ्युहोरात्र नार्तिके दितिश्वादितिश्व शोर्षकपाले सैव स्सरः शिरं: अह्ना मुख्यक् बारयो राज्या प्राक् नमो ब्रस्याय ।। ५ ॥ [ रा११ ]

॥ इति पञ्चद्शं कार्यडम् समाप्तम् ॥

# अथ षोडशं काराडम्

---

### 11 8 11

व्यक्तिः अथर्ग ॥ देवता — प्रजापतिः ॥ छन्दः — १, ३ दिपदा साम्नी बहतीः, २, १० याजुषी त्रिष्टप्ः, ४ श्राद्धरी गायत्रीः, ५, ८ दिपदा साम्नी पङ्किः; ६ साम्न्यनुष्टुप्ः, ७ निवृद् [दिपदा ] विराह् गायत्रीः, ९ आद्धरी पङ्किः; ११ साम्न्युष्यिकः, १२, १३

## [ दिवदा ] श्राच्येतु इप् n

| बर्तिस्थो श्रुपां वृष्में इतिस्था श्रुप्तयो दिव्याः      |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|
| कुजन परिकृजन मृथाद् प्रमृथान्                            | 11 2 11   |
| स्रोको मनोहा खना निर्द्रोह श्रात्मदूषिस्तन्दूषिः         | u 2 u     |
| हुदं तमाति सजामि तं माभ्यवनिधि                           | 11.8.11   |
| तेन तम्भवतिमृजाम्। योश्रमान् द्वेष्टि यं व्यं द्विष्मः   | 0 4 0     |
| श्रुपामम् निस समुद्रं वोऽभ्यवं मृजामि                    | 11 % 11   |
| योअप्सन प्रिरित तं मृजामि स्रोकं खानि तनुदूषिम्          | 11 0 11   |
| यो व आपे दिया में प्राविष्य स एव यद् वी बोरं तदेतत्      | 11611     |
| इन्द्रंस्य व इन्द्रियेणाभि विक्वेत्                      | 11811     |
| श्रादेश आयो अर्थ दिशमुस्मत्                              | 11 90 11  |
| मास्मदेनो वहन्तु प्र दुः वदन्ते वहन्तु                   | 11 33 11  |
| शिवेन मा चर्चवा पश्यतापः शिवयां तुन्वोपं स्प्रशत् स्वचै  | मे ॥ १२ ॥ |
| शिवानुक्रीनंद्सुषदी हवामहे मधि चुत्रं वचं आ चत्त देवीः।। | 1511[113] |

#### 11711

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—वाक् ॥ छन्दः— १ आस्तर्यनुष्टुप्, २ आसर्युष्णिक्, ३ साम्न्युष्णिक्, ४ त्रिपदा साम्नी बहती, ४ आर्च्यनुष्टुप्, ६ निचृद् [ द्विपदा ] विराद् गायत्री ॥

निद्धैरमें पर्य कर्जा मधुमती वाक् ॥ १ ॥
मधुमती स्थ मधुमती वाचं मुदेयस् ॥ २ ॥
उपंहृतो मे गोपा उपंहृतो गोपीथः ॥ १ ॥
सुश्रुतौ कर्णी महश्रुतौ कर्णी मुदं श्लोकं श्रूषासम् ॥ १ ॥
सुश्रुतौ कर्णी महश्रुतौ कर्णी मुदं श्लोकं श्रूषासम् ॥ १ ॥
सुश्रुतिश्च मोपश्रुतिश्च मा हांसिष्टां सौपर्णं चनुरंज कं उपोतिः ॥ ५ ॥
स्वर्षामां मस्तुरोऽसि नमोऽस्तु दैवांय मस्तुरार्थ ॥ ६ ॥ [११२]

#### 11311

ऋषिः—अथर्वा ॥ देवता—ब्रह्मादित्यो ॥ छन्दः — १ श्रासुरो गायत्री; २, ३ श्राच्यंतुष्डुप्, ४ प्राजापत्या त्रिष्डुप्, ५ साम्न्युध्यिक्; ६ द्विपदा साम्नी त्रिष्डुप् ॥

मूर्थां हं रेयी गां मूर्थां संमानानां भूयासम्
हजरचं मा वेनरच मा हांसिष्टां मूर्थां चं मा विधमां
च मा हांसिष्टाम्
छवंश्चं मा चमुसरच मा हांसिष्टां धूर्तां चं मा खुरुग्रंच
मा हांसिष्टाम्
॥ ३ ॥

विमोकरचं मार्द्रपंविश्च मा हांसिष्टामार्द्रदांतुश्च मा मात्रद्विश्वां च मा हांसिष्टाम् ॥ ४ ॥

बृहस्पतिमें आत्मा नुमणा नाम हर्यः ॥ ५ ॥ असंतापं मे हर्दयमुर्वी गन्यूतिः समुद्रो चारिम विधर्मणा ॥ ६ ॥[१।३]

11811

मापिः अथवी ॥ देवता नबादित्यो ॥ अन्दः - १, ३ साम्न्यनु डप्;

२ साम्न्युष्यिक्, ४ त्रिपदाऽनुष्डप्, ५ आसुरी नायत्री, ६ आच्युंध्यिक्, ७ त्रिपदा विराड्गर्भाऽनुष्टुप् ॥ नाभिरहं रंथीयां नाभिः समानानां भूयासम् 11 9 11 स्वासद्धि स्वा असृतो मर्थेदवा मा मां प्राची हांसुनिमी प्रपानीऽवहाय परा गात् U & U स्यों माह्नः पारविशः प्रशिव्या वायुरन्तरिचाद् युमो मनुष्येश्यः सरस्वती पार्थिवंभ्यः प्रायापानी मा मा हासिष्टं मा जने प्र मेंबि 11 43 15 स्व स्त्य - छोषसी टोषस् श्र सर्वे श्रांपः सर्वेगयो प्रशीय शक्वरी स्थ प्राची मोप स्थेषुर्मित्रावर्रणी मे प्राणापानावाप्निमें दवं दथातु 11 0 11 318] 11 4 11 ऋषिः-यमः ॥ देवता-दुःष्वप्ननाशनम् ॥ छन्दः-१, ४-६ ( प्र०) विराड् गायत्री; २, ४—७ (दि०), ९ प्राजापत्या गायत्री; ३, ४—७ ( त० ), १० द्विपदा साम्नी बहती; ७ ( प्र० ) भुरिग विराड् गायत्रीः ८ स्वराड् विराड् गायत्री ॥ विद्य ते स्वम जुनित्रं प्राद्याः पुत्रोऽसि यमस्य करंगः बन्तकोऽसि म्खुरसि तं स्वा स्वम तथा सं विद्या स नः स्वम दुः स्वयन्यात् पाहि ॥ ३ ॥ (१) विश्व ते स्वप्न ज्वित्रं निक्कस्याः पुत्रोऽसि यमस्य करंगः। बन्तंकोऽसि मृग्युरंसि । तं स्वा स्वम तथा सं विद्य स नः स्वम दुः व्यप्नयांत् पाहि ॥ ४ ॥ (२) विश्व ते स्वम जनित्रमभूत्याः पुत्रें असि यमस्य करेगः। अन्तकोऽसि मृत्युरांसि । तं स्वा स्वम् तथा सं विद्य स नेः स्वम दुः ध्वप्नप्यांत् पाहि ॥ ५ ॥ (३)

| विद्या ते स्वम जानिष्ठं निर्भूत्याः पुत्रोऽति यमस्य करेगः।<br>अन्तकोऽसि मृत्युरसि ।                                            |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| तं त्वां स्वम् तथा सं विद्या स नः स्वम दुः व्ययम्यात् पाहि ॥ ६ ॥<br>विद्या ते स्वम जनित्रं पराभूत्याः पुत्रोऽसि यमस्य करेगाः । | (8)  |
| अन्तकाडास मृत्युरीस ।<br>सं त्वां स्वम् तथा सं विद्यास नीः स्वम दः व्ययन्यात पाहि ॥ ७ ॥                                        | (4)  |
| ावुदा ते स्वम जानित्रं देवजामीनां पुत्रोडिस यमस्य करंगाः ॥<br>अन्तकोडिस मृत्युरसि                                              | < U  |
| तं हवां स्वम् तथा सं विद्या स नः स्वम<br>बुःब्वप्नयोत् पाहि ॥ १०॥ (६) [ २।                                                     | , ]  |
| ॥ ६ ॥ ६ वता—दुः वन्तनाशनम्, उवा ॥ छन्दश—१ —४ प्र                                                                               | াজা- |
| परयाडनुष्ट्रप्; ४ साम्नी पङ्किः; ६ निचृशची बहतो; ७ द्विपदा साम्<br>बहती; ८ आसुरी जगती; ९ आसुरी बहती; १० आच्युं श्विक्          | नी   |
| ११ त्रिपदा यवमध्या गायत्री वा आर्च्यनुष्टुप् वा ॥<br>अजैब्साद्यासनामाद्या भूमानागसी वयम्                                       |      |
| उषा यसमाद् दुः व्यय्न्याद मैहमाप तदुं च्छतु ॥ २<br>द्विषते तत् परां वह शपते तत् परां वह                                        | : 11 |
| म् द्विष्मो यस्त्रं नो हेष्टि तस्मा एनद् गमयामः ॥ ४<br>उषा देवी वाचा संविदाना वाग् देख्यं वर्ता संविदाना ॥ ५                   | e U  |
| व्यस्पातवाचस्पतिना संविद्वानो वाचस्पतिहुषस्पतिना संविद्वानः॥ ६<br>वेंबुसुब्मे परा वहन्यवरायान् दुर्यामनः सदान्वाः              | H    |
| कुम्मीका दूषीकाः पीयकान् ॥ ८<br>जाप्रदुःस्वप्नयं स्वप्नेदुःस्वप्नयम् ॥ ९                                                       |      |
| अनागमिष्यतो वरानवित्तेः संकल्पानस्या बुद्दः पाशान् ॥ १०                                                                        | U.   |

#### तद्युष्मां अमे देवाः परां वहन्तु वश्चिर्ययासद् विथुरो न साधुः ॥ ११ ॥ िशही

#### 11 0 11

अद्यवि:-यम: ॥ देवता-दुः वसनाशनम् ॥ छन्दः-१ पङ्किः; २ साम्न्य-नुष्ड्यः ३ आसुर्युष्यिकः, ४ प्राजापत्या गायत्रीः, ५ आर्च्युष्यिकः, ६, ६, ११ साम्नी बृहती; ७ याजुषी गायत्री; ८ प्राजापत्या बृहती; १० साम्नी गायत्री; १२ मुरिक् प्राजापत्याऽतु॰द्वप्

१३ आसुरी त्रिष्टुप ॥

| तेनैनं विध्यास्यभूरवैनं विध्यामि निर्भूरवैनं विध्यामि पराभूरव           | ) ÷  |    |    |
|-------------------------------------------------------------------------|------|----|----|
| विध्यामि प्राञ्चीनं विध्यामि तमसैनं विध्यामि                            |      | 3  | 79 |
| देवानामेनं घोरैः क्रूरैः प्रैषेरिभिषेष्यामि                             |      |    |    |
| वैश्वानरस्योनं देष्ट्रयोरपि द्धामि                                      |      | ?  | -  |
| प्वानेवाव सा गरत                                                        |      | 2  |    |
| योश्सान् द्वेष्टि तमास्मा द्वेष्टु ये वये द्विष्मः स श्रास्मानं द्वेष्ट |      | 8  |    |
| निद्धियनतं दिवा निः प्रश्चिष्या निर्नतरिचाद् भजाम                       |      | 4  |    |
| सुयांमें आहर                                                            |      | Ę  |    |
| ्ड्दम्हमामुख्याय्णे अमुख्याः पुत्रे दुःस्वद्मर्थं मृजे                  |      | 9, |    |
| यहरोधरो प्रश्नान्य मन ने प्राप्त मुख                                    |      | 6  |    |
| यददोश्रदी श्रम्यगंच्छन् यद् दोषा यत् पूर्व रात्रिम्                     | 11   | 9  | 11 |
| यजाप्रद् यत् सुप्तो यद् दिवा यसक्रम्                                    | 11 3 | 0  | u  |
| यद्हरहरभिगच्छामि तस्मादेनमर्व दये                                       | 11 3 | 3  |    |
|                                                                         | 11 3 |    |    |
| स मा जीवीत् तं प्रायो जंहातु ॥ १३॥                                      | 13   | 13 | ]  |
|                                                                         |      |    |    |

#### 11011

अधिः-यमः ॥ देवता-दुः वप्तनाश्चनम् ॥ छन्दः-१, ५-२९ (प्र०) ३० एकपदा यजुर्नाह्मयनुष्डप्, २, ५—२९ (दि०), ३१ त्रिपदा निचृद् गायत्री; ३ प्राजापत्या गायत्री; ४, ४-२९ ( च० ),

३३ त्रिपदा प्राजापत्या त्रिष्टुप्, ४-७, १२, २०, २२, २७ ( सर्वेषां रु॰ ) आंसुरी जगतो; ८, १०, ११, १३, १४, १६, २१ (सर्वेषां त्०) आमुरी त्रिष्टुप्, ९, १५, १७- १९, २३- २६ ( सर्वेषां त्०), ३२ आसुरी पङ्किः; २८, २६ ( द्वयोः तृ० ) आसुरी बृहती ॥ जितमस्माक् मुद्रिजमस्माकं मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वर्समाकं यज्ञी अस्माकं प्रावोऽस्माकं मुजा श्रुस्माकं वीरा श्रस्माकंम् 11 9 17 तस्माद्यं निर्मजामोऽसुमासुव्यायुणमुसुव्याः पुत्रमुसौ यः 11 3 11 स प्राद्धाः पाशान्मा मोचि u z ir तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टवाम्रीदमनमेधुराम्चं पाद्यामि 11 8 11 (3) जितमस्माक्मुद्भिन्नमस्माकंमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्माकं स्वर्रमाकं यज्ञोड्डस्माकं पुरावोऽस्माकं प्रजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम् । तस्मादुमुं निर्मजामोऽमुमासुष्यायुग्रमुस्याः पुत्रमुसी यः । स निक्रीरयाः पाशान्मा मोचि। तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टपामीदमेनमध्राव्यं पादयामि 11 4 11 (3)

जितम्साक् सुद्धित्रम् स्माकं मृतम्समाकं तेज्ञोऽस्माकं

बह्यास्माकं स्वर्समाकं युज्ञोर्रेऽस्माकं

प्रावोऽस्माकं मृजा श्रास्माकं वीरा श्रास्माकं ।

तस्मोद्धं निर्मेजामोऽसुमासुःयाय्यमसुःयाः पुत्रमसौ यः ।

सोऽभूत्याः पाशान्मा मोचि ।

तस्येदं वर्षेस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामोदमेनमध्राम्सं

पादयामि ॥ ६॥ (३)

जितमस्माक्मु अलामस्माकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं अह्यास्माकं स्वर्स्माकं यज्ञोर्डह्माकं पुरावोऽस्माकं पुजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंस् । त्तरमांदुमुं निर्मेजामोऽसुपासुष्पाय्यमुसुष्याः पुत्रमसौ।यः। स निर्मुखाः पाशान्मा मोचि । तस्येदं वर्चस्तेर्जः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधुराञ्चे पादयामि जितम्साक्य जिल्लम्साकंमृतम्समाकं तेजोऽस्माकं अबाह्माकं स्वंर्रमाकं यज्ञोडं ऽस्माकं पुशवोऽस्मार्कं मुजा श्रुस्मार्कं विश श्रुस्मार्कम् । त्तरमाद्मं निभैजामोऽसुमासुष्यायुणमुसुष्याः पुत्रमुसा यः । स परांभूत्याः पाशानमा मावि। तस्येदं वर्चस्तेनः प्राणमायुनि वेष्टयाम्वीदमेनमध्रान्चं 'पादयामि 1166(4) जितम्समाक्यु बिन्नम्समाकं मृतम्समाकं तेजोऽस्माकं अहा स्माकं स्वंत्रमाकं यज्ञीवेऽस्माकं पशवोऽस्माकं प्रजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम् । तस्माद्मुं निभीनामोऽमुमामुख्यायुग्ममुख्याः पुत्रमुसी यः। स देवजामीनां पाशान्मा मोचि। वस्येदं वर्षस्तेजंः प्रायमायुनि वेष्टयामीद्रमेनमधराण्यं ·पादवामि ंजितमस्माकमुर्जिनम्समाकमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ्ब्रह्मास्माकं स्वरूरमार्कं युज्ञो ३ ८ स्मार्क पुश्रवोऽस्माकं मुजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंस् । तस्माद्युं निभैजामोऽम्रमामुख्यायुग्ममुख्याः पुत्रमुसी यः । : स बृह्स्पतेः पाशानमा मौचि ।

तस्यदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमध्राञ्च पाद्यामि 11 90 11 (9) जितम्समा क्मु जिल्लम्समाक मृतमुस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्त्राकुं स्वर्समार्कं यज्ञी बेस्मार्कं परावोऽस्माकं मुजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम्। तस्मादम् निर्मेजामेः अनुमामुख्याय्यम् मुख्याः पुत्रमुसौ यः । स प्रजापंतेः पाशान्मा मौचि । तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टवामीदमेनमधुराञ्चे पादयामि 11 33 11 (0) जितम्समाक्मुद्रिजम्समाकमृतम्समाकं तेजाेऽसमाकं बद्धास्माकं स्वंरुस्माकं युज्जो अइस्माकं पुरावोऽस्माकं मुजा ग्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम् । तस्मार्मुं निर्मेजामोऽमुमामुष्याय्यममुष्याः पुत्रमसौ यः। स ऋषीं पाशानमा मोचि। तस्येदं वर्चस्तेनः प्राखमायुनि वेष्टयाम्वीदमेनमधुराज्यं पाद्यामि 11 97 11 (9) जितमस्माक्मुद्धिन्नमस्माकंमतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मासमाकं स्वर्समार्कं यज्ञों अस्मार्क प्रावोऽस्माकं मुजा अस्माकं वीरा अस्माकंस्। तस्माद्मुं निभैजामेाऽसुमासुष्वायुषामुमुष्वाः पुत्रमुसी यः। स अर्थियायां पाशानमा मीचि।

पादयामि जितम्हमाकृमुद्धित्रम्हमाकंमृतम्हमाकं तेज्ञोऽहमाकं ब्रह्माहमाकं स्वंद्रसमाकं युज्ञोर्डेऽह्माकं प्रावोऽह्माकं मुजा सहसाकं वाहा सहसाकंम् ।

तस्येदं वचंस्तेजं प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधुराब्चे

11 93 11 (90)

वस्मादुमुं निर्मेजामोऽसुमामुख्यायुगमुमुख्याः पुत्रमुसौ यः। सोडिइसां पाशानमा मोचि। वस्येदं वर्षसेजाः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधुराज्यं पादयामि जितमस्माकमुर्द्धित्रमुस्माकमृतमुस्माकं तेजोऽस्माकं बद्धास्माकुं स्वरस्माकं यज्ञा डस्माकं पुशवोऽस्माकं प्रजा श्रुस्माकं वीरा अस्माकंम् । तस्माद्मं निर्भेजामोऽमुमामुद्यायुग्यमुद्याः पुत्रमुसी यः स माङ्गिरसानां पाशान्मा मोचि। तस्यदं वर्ष्टरतेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमध्राम्च पादयामि जितमस्माकुम् जिल्लमस्माकं मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्माकं स्वर्रमाकं यज्ञां श्रहमार्कं प्रावीऽस्माकी पूजा श्रुस्माकी वीरा श्रुस्माकम् । तस्मादुमुं निर्भजामाऽमुमामुख्यायुणम्मुख्याः पुत्रम्सी यः । सोऽथर्वेखां पाशानमा मोचि। तस्यदं वर्षस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीद्मेनमधराब्चे पादयामि जितमस्माकम् द्विषम्समाकमृतमस्माकं तेज्ञोऽस्माकं ब्रह्माकं स्वर्रमार्कं युज्ञी इस्मार्कं प्रावोऽस्मार्कं प्रजा श्रुस्मार्कं वीरा श्रुस्मार्कम् । तस्म दम् निर्मजामोऽमुमामुख्यायणसमुख्याः पुत्रमुसौ यः । स श्रांथवैगानां पाशानमा मोचि। तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीद्रमेनमधुराज्ये पाद्यामि (86) 11 66 11

जितमस्माक्षुद्धित्रमस्माकंमृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोडेऽस्माकं पुशवोऽस्मार्कं मुजा ऋस्मार्कं वीरा ऋस्मार्कस् । तस्मादुमुं निर्भेजामोऽसुमासुष्यायुग्रमुष्याः पुत्रमुसौ यः । स वनस्पर्धीनां पाशान्मा मोचि। तस्येदं वर्ष्ट्रतेजः याणमायुनि वेष्ट्रयाम्द्रिमेनमध्राञ्चे पादयामि 11 96 11 (14) जितमस्माकुम् दिवमस्माकं मृतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वरस्माकं युज्ञोर्डस्माकं पुरावोऽस्माकं मुजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंस् । तस्माद्मुं निर्भेजामोऽमुमांमुख्यायुग्धमुख्याः पुत्रमुत्री यः । स वानस्परयानां पाशानमा मौचि । तस्येदं वर्ष्ट्रेस्तेजः माणमायुनि वेष्ट्रयामोद्रमनमध्राव्यं पादयामि 11 99 11 (98) जितमस्माक्म् दिनम्समाकं मतमस्माकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मास्माकं स्वर्समार्कं युज्ञोर्ड्डस्मार्कं प्रावोऽस्मार्कं प्रजा श्रुस्मार्कं वीरा श्रुस्मार्कम् । तस्मादुमुं निभैजामोऽमुमामुख्याय्यमुमुख्याः पुत्रमुसी यः। स ऋत्नां पाशानमा मोचि। तस्येदं वर्चस्तेनः प्राणमायुनि वेष्टयामुदिमेनमधुराञ्चे पादयामि 11 40 11 (30) जितम्समाक्मुद्धिनम्समार्भमृतम्समाकं तेजोऽस्माकं ब्रह्मारमार्कं स्वरूसमार्कं युज्ञोडे इस्मार्कं प्रावोऽस्मार्कं मुजा ग्रुस्मार्कं वीरा श्रुस्मार्कम् । तस्माद्मं निर्मजामोऽमुमामुख्यायुणम्मुख्याः पुत्रमुती यः । स प्रातंवानां पाशानमा मोवि।

तस्यदं वर्षस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधराज्ये पाइयामि जितमस्मा कमु क्रिक्समस्माकमृतमुस्मांकं तेजोऽस्माकं बह्यास्माकं स्वरस्माकं यज्ञोर्डस्माकं पश्वोऽस्मार्कं पुजा श्रुस्मार्कं वीरा श्रुस्मार्कम् । तस्मादम् निभैजामोऽमुमामुख्यायुगम्मुख्याः पुत्रमुसौ यः । स मासानां पाशानमा मोचि । तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुर्नि वेष्टयामुदिमेनमधुराञ्चे पाद्यामि जितमस्माक्म् सिन्नम्समाकं मृतम्समाकं तेजोऽस्माकं बद्धास्माकं स्वंरुस्माकं युज्जो ३ इस्माकं पुरावोऽस्मार्कं पुजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम् । तस्मादम् निर्मजामोऽमुमामुख्यायुग्रमुख्याः पुत्रमुसा यः। सोंडर्भमासानां पाशान्मा मोचि। तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधुराञ्चे 11 23 11 (20) पाद्यामि जितम्हमाक्युद्धिषम्हमाकमृतम्हमाकं तेजां इसाकं ब्रह्मास्माकं स्वरुस्माकं युज्जो ३ ऽस्माकं पुरावोऽस्माकं पुजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम्। तस्माद्मुं निर्भेजामोऽसुमासुष्यायुग्रम्सुष्याः पुत्रमुसी यः। सींऽहोरात्रयोः पाशान्मा मौचि । तस्येदं वर्चस्तेनं प्राणमायुनि वेष्टयामीद्रमेनमध्राञ्चे पादयामि जितमस्माक्मुद्धिवम्स्माकमृतम्समकं तेजोऽस्माकं ब्रह्माकं स्वंद्रमाकं युक्तां अहमार्क पुश्च बुं। इस्मार्कं पुजा श्रुस्मार्कं बुंशि श्रुस्मार्कम् ।

तस्माद्युं निर्मेजामोद्यम् सुर्वाय्यम् सुर्वाः पुत्रम्सौ यः । सोडह्नीः संयतोः पाशान्मा मोचि । तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वष्टयामिहसैनमध्रराज्यं पादयामि ॥ २५॥ (२२)

जितम्साक्युद्धित्रम्साकं मृतम्साकं तेजोऽस्माकं
ब्रह्मास्माकं स्वरंस्माकं युज्ञोर्डंऽस्माकं
पृश्चवोऽस्माकं प्रजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम् ।
तस्माद्यं निर्मेजामोऽसुमायुज्यायुग्मसुद्याः पुत्रमसौ यः ।
स चार्वाप्रथिवयोः पाश्चान्मा मोचि ।
तस्येदं वर्वंस्तेजः ग्राग्मायुनि वेष्टयामीदमेनमध्राव्यं
पादयामि ॥ २६ ॥ (३२)

जितम्समाक् सुदिन्न मस्माकं मृतम्समाकं तेजोऽस्माकं
वहारमाकं स्वरंसमाकं युज्ञोर्डेऽस्माकं
प्रावोऽस्माकं प्रजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम् ।
त्स्माह्मं निर्मेजामोऽसुमासुन्यायुग्यम् सुन्याः पुत्रमसौ यः ।
स इंन्द्राग्न्योः पाश्चात्मा मोचि ।
तस्येदं वर्ष्टेतेजंः प्रायमायुनि वेष्टयामीदमेनमध्राम्चं
पादयामि

जितमस्माक्ष्य द्विष्ठ मुस्माकं मृतम्साकं ते जो अस्माकं मह्मास्माकं स्वरस्माकं युज्ञो अस्माकं पृश्च वो अस्माकं वीरा श्रस्माकं म् । तस्मावृष्ठं जिसेजामो अपुर्माष्ठ्रवायणम् मुख्याः पुत्रम् सौ यः । स मित्रावर्षणयोः पाश्चान्माः मोचि । तस्येदं वर्ष्ट्रेतेजः प्राणमायुनि वेष्ट्रयामीदमेनमध्रारुष्टं पाद्यामि

जितम्हमाक्मुद्धिश्वमस्माकंमृतम्हमाकं तेजोऽहमाकं ब्रह्माकं स्वर्समाकं यज्ञोडं इस्माकं पुश्रवोऽस्माकं प्रजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकंम्। त्तरमादुर्सु निर्भेजामोऽसुमासुरवायुग्यमुस्याः पुत्रमुसौ यः । स राज्ञो वरुणस्य पाशानमा मौचि। तस्येदं वर्चस्तेजः प्राणमायुनि वेष्टयाम्।दमेनमध्राव्यं पाइयामि 11 29 11 (24) 'श्<u>जितमस्माक्सुद्धिन्नम्स्माकंमृतमस्माकं</u> तेजोऽस्माकं बह्यास्माकं स्वर्समार्कं यज्ञोर्डस्मार्कं प्रावोऽस्माकं पुजा श्रुस्माकं वीरा श्रुस्माकम् तस्मांदुर्सं निभैजामोऽसुमासुष्याय्यमसुष्याः पुत्रमसौ यः ॥ ३१ ॥ स मृत्योः पदबीशात पाशानमा मोचि । तस्येदं वर्ष्टरतेनेः प्राणमायुनि वेष्टयामीदमेनमधुराञ्चे 'पाइयामि 11 \$\$ 11 (50) [815]

#### 11811

श्वादिः—यमः ॥ देवता—१ प्रजापतिः, २ मन्त्रोक्ताः, ३, ४ स्वंः ॥

रक्षभ्दः—१ व्याद्यंतुष्ट्रप्, २ व्याद्यं ियक्, ३ साम्नी पक्षक्तः, ४ परोभ्यिक् ॥

जितमस्माक्षमुन्नित्रम्मक्षम्भवं विश्वाः प्रतेना स्ररांतीः ॥ १ ॥

न्तद्विप्तरांह तदु सामं स्राह पूषा मा भात सुकृतस्य बोके ॥ २ ॥

स्रानम् स्वर्ः स्वरगन्म सं स्रिद्ध स्योतिषागन्म ॥ ३ ॥

वस्योभूषाय वसुमान् यूजो वसु विशिषीय वसुमान् मूषासं वसु

स्राये भेहि ॥ ४ ॥ [२१५]

## ॥ इति षोडशं कायडम् समाप्तम्॥

10 10

# ग्रथ सप्तदशं काराडम्



#### 11 8 11

मानिः— महा। ॥ देवता—आदित्यः ॥ छन्दः— १, २७, ३० जगती;
२— ५ अतिजगती; ६, ७, १९ अत्यष्टिः; =; ११, १६ अतिधृतिः;
१, १४, १४ पञ्चपदा शक्वरी; १० अष्टपदा धृतिः; १२ कृतिः;
१३ प्रकृतिः; १७ पञ्चपदा विराडतिशक्वरी; १= भुरिगष्टिः;
२० क्कुप् (१); २१ चतुःपदोपरिष्टाद् बहती; २२, २४,
२६ अतुःद्वप्; २३ निचृद् वृहती; २४ विराडत्यिष्टः;
२८ २९ त्रिःद्वप्; (१—४ षट्पदा; ११—१६,

विषासहि सहमानं सासहानं सहीयांसम् ।
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितंम् ।
हैंद्रश्चं नामं ह्व हन्द्रमायुष्मान् भूयासम्
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् ।
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितंम् ।
हैंद्रश्चं नामं ह्व हन्द्रं प्रियो देवानां भ्यासम् ॥ २ ॥
विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् ।
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितंम् ।
सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितंम् ।
हैंद्रश्चं नामं ह्व हन्द्रं प्रियः प्रजानां भ्यासम्

विषासहि सहमानं सासहानं सहीयांसम्। सहमानं सहोजितं स्वर्जितं गोजितं संधनाजितम् । र्इंडचं नामं ह इन्द्रं प्रियः पंश्नां भूयासम् विषासहिं सहमानं सासहानं सहीयांसम् । सहमानं सहोजितं स्वृजितं गोजितं संधनाजितम् । ईंड्यं नामं हु इन्द्रं शियः संमानानां भूयासम् डिब्बुदिहि सूर्य वर्चसा माभ्युदिहि। द्विषंश्च मद्यं रध्यंतु मा चाहं द्विष्ते रंधं तवेद् विष्यो बहुषा वीयायि। खं नंः प्रशीहि प्रश्निर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि पर्मे व्यामन् ॥६॥ अदिद्यदिहि सूर्यं वर्षसा माभ्यदिहि । थांश्र परयामि यांश्र न तेषु मा सुमूर्ति कृषि तवेद् विष्णो बहुषा वीयाया। रवं नं: प्रणीहि प्रामिद्धिक्षेपैः सुधायां मा धेहि पर्मे व्यामन् ना स्वा दमन्रसालुले श्रुप्स्व नतर्थे पाशिन हप्तिष्ठनस्यत्रं। हित्वाशंहित दिवमारुच पतां भ नो मृड सुमृतौ ते स्याम त्तवेद् विष्यो बहुधा वीर्याण । स्वं नः प्रयोहि पुशुनिविश्वरूपैः सवायां मा बेहि पर्मे व्यामन् ॥८॥ स्वं नं इन्द्र महते सीमगुायादं श्रीमः परि पाछ्यन्ताभुस्तवेद् विंद्यो बहुबा वीयांथि। रवं नः पृथािहि पशुभिविश्वरूपैः सुधायां मा बेहि परुमे ब्यामन् ॥९॥ स्वं नं इन्द्रोतिभिः शिवाभिः शंतमी भव। मारोहं सिद्विवं दिवो गृंगानः सोमंपीतये प्रियमामा स्वस्तये त्तवेद् विंध्यो बहुधा वीर्यांगि। स्वं नं: प्रणीहि प्रश्निविश्वक्षेप: सुधायां मा घेहि पर्मे 11 30 11 (3) **ब्यॉमन्** 

रवमिन्द्रासि विश्वजित संवृंवित् पुरुद्दरस्वमिन्द्र । स्वमिन्द्रेमं सुइवं स्तोमुमेरं यस्व स नो युड सुमृती ते स्वाम त्तवेद् विष्णो बहुषा वीयाणि। रवं नं: पृथीहि पुशुमिविश्वरूपै: सुधायां मा धेहि पर्मे व्योमन्॥११॥ अद्बंधो दिवि पृथिव्यामुतासि न तं आपुर्महिमानम्नतिसे । अदंब्धेन ब्रह्मणा वात्रधानः स रवं न इन्द्र दिवि घम्छूमें यह्छ तवेद् विष्यो बहुधा वीयाँणि । स्वं मं पृष्णिहि पुद्धिभिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धहि पर्मे व्योमन् ॥१२। या तं इन्द्र तुनूर्ष्सु या पृथिव्यां यानतर्त्री या तं इन्द्र पवमाने स्वविदि । यथेन्द्र तुन्वार्वन्तरिन्तं व्यापिय तया न इन्द्र तुन्वार्व शर्मे यच्छ तवेद् विंच्यो बहुषा वीयाँगि । रवं नः प्रशीहि पुश्चिमिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि परमे न्योमन् ॥१६ स्वामिन्द् ब्रह्मणा वर्धयन्तः सुत्रं नि वेंदुर्ऋषयो नाधमानास्तवेद् विष्यो बहुषा वीयाया । स्वं नः पृष्णिहि पृष्ठमिर्विश्वरूपैः सुधार्यां मा धेहि पर्मे व्योमन् ॥१४ स्वं तृतं स्वं पर्येष्युत्सं सुहस्रधारं विदर्थं स्वविदं तवेद् विष्णो बहुधा वीयाँशि। त्वं नः प्रयोहि प्रामिविश्वरूपैः सुषायां मा घेहि पर्मे व्योमन् ॥१५॥ स्वं रचसे प्रदिश्कतं सुरस्वं शोचिषा नर्भसी वि मासि । रवर्मिमा विश्वा अवनानु तिष्ठस ऋतस्य पन्थामन्वेषि विद्वांस्तवेद् विष्णा बहुधा वीयाणि । स्वं नः प्रयोहि प्रक्रिमिविश्वरूपैः सुधार्यां मा घेहि प्रमे व्योमन् ॥१६॥ पुम्चभिः परांक् तपुस्येकयार्वाङशंस्तिमेषि सुदिने बार्धमानुस्तवेद् विष्णो बहुधा वीयाणि। र्व नः पृथीहि प्रक्षिभिक्षरंपः सुधायां मा धेहि पर्मे व्योमन् ॥१७॥

त्वमिनद्वस्त्वं महेनद्रस्त्वं लुक्तिस्तव प्रजापतिः। तुभ्यं युच्चो वि तांयते तुभ्यं जुह्नति जुह्नत्वस्तवेद् विंद्यो बहुधा वीयांशि। रवं नः पृषािहि पृशामिविश्वकंषैः सुधायां मा धेहि पर्म व्यामन् ॥१८॥ श्रसंति सत् प्रतिष्ठितं सति भूतं प्रतिष्ठितम् । भूतं हु भव्य आहिंतं सब्यं भूते प्रतिष्ठितं तवेद् विष्णो बहुधा वीयांगि। रवं नः पृणीहि पुशुभिविधकंपैः सुधायां मा धेहि पर्मे ब्योमन ॥१९॥ शुक्रोंडिस आजोडिस । स यथा त्वं भ्राजंता भ्राजोऽस्येवाहं भ्राजंता अल्यासम् ॥ २०॥ (२) रुचिरसि रोचोऽसि। स यथा वं रुच्या रोचोऽस्येवाहं पुशुभिश्च ब्राह्मणवर्चसेनं च रुचिषीय 11 53 11 उद्यते नमं उदायते नम् उदिताय नमः। विराजे नमः स्वराजे नमः समाजे नमः 11 55 11 श्रुस्तंयते नमों इस्तमेष्यते नमो इस्तमिवाय नमः। विराजे नमः स्वराजे नमः सम्राजे नमः ॥ ३३ ॥ छद्गाद्यमाद्विश्यो विश्वेन तपंसा सुद्द । सपरनात् महां रन्धयन् मा चाहं द्विषते रधं तवेद् विद्यो बहुषा वीयांचि । रवं नं: पृर्णीहि पृशुर्मिर्विश्वरूपैः सुधायां मा धेहि पर्मे व्योमन् ॥२४॥ आदित्य नावमार्रचः शतारित्रां स्वस्तये । श्रहमात्यपीपरो रात्रि सुत्रःति पारय 11 24 11 सूर्यं नावमारं चः शतारित्रां स्वस्तवे । रात्रि मारवंपीपरोऽहं: सत्रातिं पारव ॥ २६ ॥

मुजापंतिरावितो ब्रह्मंणा वर्सेणाई क्रवपंत्य वेवातिषा वर्धता च।
जरदृष्टिः कृतविशे विहायाः सहस्रायुः सुकृतश्चरेयम् ॥२७॥
परीवृतो ब्रह्मंणा वर्सेणाई कृष्यपंत्य प्रयोतिषा वर्धता च।
मा मा प्रापृत्तिषेवो दैव्या या मा मानुंषिरवेस्तृष्टा वृधार्य ॥२८॥
श्रूतेनं गुप्त ऋतुभिश्च सर्वेभृतेनं गुप्तो भव्येन चाहम् ।
मा मा प्रापंत् पाप्मा मोत सृत्युरन्तदेधेऽहं संज्ञिनं वाचः ॥२९॥
श्रूतिमौ गोष्ठा परि पातु विश्वतं स्वयन्त्रस्यौ सुद्रतां सृत्युपाशान् ।
ब्र्युच्छन्तीकृषसः पर्वता ध्रुवाः सहस्र प्राणा सरवा
स्वतन्ताम् ॥३०॥ (३)[१।१]

।। इति सप्तद्श कागडं समाप्तम्।।

# अथाष्टादशं काराडस्

### 11 8 11

स्विषः—अथर्वा ॥ देवता—यमः, मन्त्रोक्ताः, ४० रुद्रः, ४१—४३ सरस्वतीः, ४४—४६, ४१, ५२ पितरः ॥ अन्दः—१—७, ९—१३, १६, १७, २४—३६, ३६—४८, ५१—५५, ५८, ६० त्रिष्टुप्, ६, १४ आधी पङ्किः, १४, ४९, ५० मुस्कि त्रिष्टुप्, १८—२३ जगतीः, ३७, ३६ परोध्यिक्, ५६, ५७, ६९ अनुष्टुप्, ५९ पुरोष्ट्वती ॥

श्रो चित् सखायं सुख्या वंद्वत्यां तिरः पुरू चिद्रध्वं जगुन्वान्।

पितुर्नपातमा दंशित वेश्वा श्राधि चामें मत्तरं दीध्यांनः ॥ १ ॥

न ते सखां सुख्यं वंध्येतत् सर्वाचमा यद् विद्येख्या मर्वाति।

महस्पुत्रासो श्रमुंरस्य वीरा दिवो धतारं हिवेया परि इयन् ॥ २ ॥

द्वशन्ति घा ते श्रमुतांस एतदेकंस्य चित् त्युजसं मत्येस्य।

नि ते मनो मनसि श्राच्यसमे जन्युः पतिस्तन्वर्भमा विविश्याः ॥ ३ ॥

न यत् पुरा चंकुमा कद्ध नूनमृतं वदेन्तो श्रनुतं रपेम।

गन्धवा श्रप्तविष्यां च योषा सा नौ नाभिः पर्मं जामि तन्नौ ॥ ४ ॥

गर्भे ज नौ जित्ता दम्पती केदेवस्वद्यां सिवृता विश्वरूपः।

निकिरस्य प्र मिनन्ति व्रतानि वेदं नावृह्य प्रथिवी इत द्योः ॥ ५ ॥

को श्रद्य युङ्क्रे धुरि गा ख्रतस्य शिमीवतो मामिनौ दुईखायून्।

श्रासित्रिष्त हत्स्वसी मयोभून् य पृथा मृत्यामृण्यत् स जीवात् ॥ ६ ॥

यशियां ऋतुन्

11 96 11

रपद् गन्ध्वीरप्यां च योषया नदस्यं नादे परि पातु नो मनः। हुएस्य मध्ये षदितिनि धातु ने। आता नो ज्येष्ठः प्रथमो वि वोचिति स्रो चिन्नु सुद्रा चुमती यशस्त्रत्युषा उवास मनवे स्ववंती । यदीमुशन्तमुश्वामनु ऋर्यमुप्ति होतारं विद्याय जीजनन् ॥ २० ॥ (२) अधु रवं द्रव्सं विभन्नं विचनुणं विराप्तरदिष्टिरः इयेनो अध्वरे । यदी विशी वृणते दुस्ममाया अभि होतार्मध धीरंजायत सदाप्ति रण्वो यवंतेव पुरुषते होत्राभिरम्ने मनुषः स्वध्वरः । विप्रस्य वा यच्छंशमान हक्ष्यों वाजं समर्वा हप्यासि भूरिभिः 11 55 11 उदीरय पितरां जार था भगमियंचति हयतो हत इंच्यति । विविक्त वहिन: स्वपस्यते मुखस्तविष्यते श्रष्ठा वेपते मुती यस्ते अमे सुमति मर्ते। अख्यत् सहं सः सूनो अति स प्र श्रंपने । इपं दर्भानो वहमानो अधिरा स दुमाँ अमंवान भूवित चून् 11 88 11 श्रुषी नो अहे सर्ने सुषस्थे युच्वा रथमुमृतस्य द्वित्तुम्। था नो वह रोदंसी देवपुत्रे माकि देवानामपं भूरिह स्याः यद्म प्षा समितिभैवाति देवी देवेषु यज्ता यंजत्र । राना च वद विभजासि स्वधावी भागं नी श्रत्र बसुमन्तं वीतात् ष्यन्वभिक्षस्यामप्रमस्यद्ग्वहानि प्रथमो जातवेदाः । अन सूर्य उषसो अनु रश्मीनन चार्वाष्ट्राधिवी आ विवेश 11 20 11 प्रत्यविक्षसामग्रमस्यत् प्रत्यहानि प्रथमो जातवदाः । प्रति स्यास्य पुरुषा च रूपमीन् प्रति चावाष्ट्राध्येवी आ ततान ॥ २८ ॥ खावा ह चामा प्रथमे ऋतेनामिश्रावे भवतः सध्यवाचा । देवी यन्मतीन् युजयाय कृण्वन्तिद्वातां प्रत्यक् स्वमस् यन् ॥ २९ ॥

| देवो देवान् परिभूऋतेन वहां नो हुव्यं प्रथमिश्रिक्तिवन् ।      | SEY       |
|---------------------------------------------------------------|-----------|
| धूमकेतुः समिधा मार्ऋजीको मुन्द्रो होता नित्यो वाचा            |           |
|                                                               | 011 {2}   |
| अचौमि वां वधायापो धतस्नू धावाभूमी श्रणुत रोदली मे ।           |           |
| अहा यद् देवा अर्सुनीतिमायुन् मध्या नो अर्म पितरां             |           |
| शिशीताम्                                                      | 11 2 9 11 |
| स्वावृग् देवस्यामृतं यद्यी गोरती जातसी धारयनत द्वी।           |           |
| विश्व देवा अनु तत ते यर्जुर्गुदुहे यदेनी दिव्यं घृतं वाः      | ॥३२॥      |
| किं स्विन्नो राजा जगृहे कड्स्याति वृतं चक्रमा को वि वेद ।     |           |
| मित्रश्चिद्धि बमा जुहुरायो देवाच्छ्लोको न यातामपि वाजो        |           |
| ब्रस्ति                                                       | UZZI      |
| दुर्मन्त्वत्रामृतस्य नाम सर्लक्ष्मा यद् विषुंरूपा भवाति ।     |           |
| यमन्य यो मनक्षेते समन्त्वमे तमृद्व पाह्यप्रयुच्छन्            | 118811    |
| यास्मन् देवा विद्ये माद्यन्ते विवस्त्रनः सद्ने धारयन्ते ।     | 1000      |
| सूर्ये ज्योतिरदंधुमांस्य दं बत्त् परि चोत्ति नंततो अजसा       | ग्रथा     |
| यस्मिन् देवा मन्मनि संचरन्थयपीच्ये न व्यमस्य विद्या ।         |           |
| मित्रो नो श्रत्रादितिरनागान्यविता देवो वरुणाय वोचत्           | 月夏朝       |
| सर्खाय था शिषामहे ब्रह्मन्द्राय विजियों।                      |           |
| तुष क षु नृतमाय धृष्यावे                                      | ॥३७॥      |
| शवमा द्वासि श्रुतो वृत्रहत्येन वृत्रहा ।                      | TYPE      |
| मुधेम्घोनो अति शूर दाशिक्ष                                    | 113611    |
| स्तेगो न द्वामत्येषि पृथिवी मुही नो वार्ता हुह वानतु भूमी।    |           |
| मित्रो नो अत्र वर्षणो युज्यमानो श्राप्तर्वने न व्यक्ष्ट शोकम् | 112911    |
| स्तुहि श्रुतं गर्देसदं जनाना राजान मीमस्परहत्तुमुमम् ।        | . 18      |
| मुडा जीरेत्रे रुद्ध स्तर्वानो श्रान्यमुस्मत् ते नि वेपन्तु    |           |
| सेन्यम् ॥ ४०                                                  | 1 {8}     |

सरस्वती देवयन्ती हवन्ते सरस्वतीमध्वरे तायमाने । सरस्वतीं सुकृतीं हवन्ते सरस्वती दाश्षे वार्य दात् 118311 सरस्वती पितरी हवनते द्रविणा यज्ञमाभिनंत्रमाणाः। श्चासचारिमन् बहिषि मादयध्वमनमीवा इप था चेह्यसमे 118811 सरस्वति या सुर्थं युवाधानधैः स्वधानिदेवि पितृ भिर्मद्नती । सहस्राविमिडी अर्त्र मागं रायरपोषं यर्जमानाय धेहि 118311 उदीरतामवर् उत् परांस उन्मंध्यमाः पितरः साम्यासः। असुं य हं युरवृका ऋत्जास्ते नाडवन्तु पितरो हवेषु 118811 आहं पितृन्द्धुं विदश्रां अविद्या नपातं च विक्रमणं च विद्याः। बहिषदो ये स्वधयां सुतस्य भजनत पित्वस्तं इहागिमिष्ठाः 11841 हुदं पितृभ्यो नमी अस्त्वच ये पूर्वीसो ये अपरास ई्युः। ये पार्थिवे रजस्या निषंता ये वा नूनं सुवृजनासु दिसु 118811 मातंत्री कृष्येर्यमो अङ्गिरोभिर्देष्टस्पति र्श्वन्यभिर्वाद्यानः। यांश्च देवा बावुधुर्थे च देवांस्ते नौडवन्तु पितरो हवेषु 118011 स्वादुविक लायं मधुमाँ द्वायं दीवः किलायं रसवाँ द्वायम्। खतो नव स्य पीपवांसामिनद्वं न कश्चन सहत आहवें धु 118611 परियवांसं प्रवर्ती महीरिति बहुभ्यः पन्थामनुपरपशानम् । बैवस्वतं सुगर्मन् जनानां यमं राजानं हुविषां सपर्यत 118811 युमो नी गाउँ प्रथमो विवेद नेषा गर्च्युतिरपंभर्तवा ड । बत्री नः पूर्व पितरः परेता एना जज्ञानाः पृथ्यार्व अनु स्वाः ॥५०॥/५) बाहिषदः पितर ज्राय वांगिमा वां हुव्या चक्रमा जुषध्वम् । त त्रा गुतावसा शंतमुनाषा नः शं योरंगुपो द्रषात 114911 श्राच्या जानुं दिष्णतो निषद्येदं नो हृविर्भि गृंगन्तु विश्वे। मा हिंसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद व श्रागः पुरुषता कराम 11430

| रवष्टा दुहिन्ने वहुतुं कृष्णोति तेनेदं विश्वं भुवनं समेति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| युमस्य माता पर्युद्धमाना महो जाया विवस्वतो ननाश                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 4311   |
| प्रेहि प्रेहिं प्रथिमिः पूर्वाणुँवेनां ते पूर्वं पितरः परेताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| हुमा राजानी स्वधया मद्नती युमं पंदयासि वर्षणं च देवस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1481     |
| अपेत बीत वि च सर्पतातोऽस्मा पूर्व पितरो लोकमकन्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| श्रहों भिर्विद्वतु भिव्यक्तं युमो दंदात्यव् सानमस्त्रे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lugh     |
| दुशन्तंस्त्वेधीमद्युशन्तः समिधीमहि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |
| बुशक्षुंश्वत आ वह पितृन् हुविषे अत्तवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11481    |
| चुमन्तंस्त्वेषीमहि चुमन्त् सिंभीमहि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | el.ire   |
| चुमान् चुमत था वह पितृन् हविषे अत्तेवे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.4911   |
| श्रिक्ति नः पितरो नवंग्वा अर्थर्वाणो स्रगंवः सोम्यासः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| तेषां वृथं सुमतौ युज्ञियानामिष भुद्रे सौमनुसे स्याम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1461     |
| सिंहोभिर्यज्ञिया गंहीह यम वैरूपेट्हि सदियस्व ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |
| विवस्वन्तं हुवे यः पिता तेऽस्मिन् बहिष्या निषद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.4911   |
| इमं यंन प्रस्तरमा हि रोहाार्झरोभि: पितृशिं संविद्वानः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| था खा मन्त्राः कविशास्ता वंहन्त्वेना राजन् ह्विषो मादयस्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1: 60-11 |
| इत पत धदांरहन् द्विवस्पृष्ठान्यार्रहन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| प्र भूजेयो यथा प्रथा धामक्षिरसो युयु: १६१॥ (६)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (919)    |
| Boys of the latest the |          |

#### 11 7 11

श्रावि:—अथवां ॥ देवता—यमः; मन्त्रोक्ताः ४, ३४ अग्निः, ५ जातेवदः इ २६ पितरः ॥ ज्ञन्दः—१-३, ६, १४-१८,२०, २२, २३, २५, ३०, ३४, ३६, ४६, ४८, ५०-५२, ५६ अनुःडप्; ४, ७,६, १३ जगतीः, ५, २६, ४६, ५७ मुरिक् श्रिंडप्; ८, १०-१२, २१, २७-२९, ३१-३३, ३५, ४७, ५३-५५, ५८-६० त्रिंडप्; १६ त्रिपदा गायत्रीः; २४ त्रिपदा समिविषमाऽऽषीं गायत्रीः; ३७ विराङ् जगतीः; ३८, ३९, ४१ आर्षी

## गायत्रोः, ४०, ४२-४४ मुरिनावी गायत्रीः, ४५ ककुम्मत्यनुष्टुण् ॥

| ज्यमाय सोम: पवते युमाय क्रियते हुविः।                         | Wabii  |
|---------------------------------------------------------------|--------|
| यमं हं युजा गंब्द्रस्याप्तिदूतो अरहतः विश्व विश्व विश्व विश्व | nair   |
| यमाय मधुमत्तमं जुहाता प्र चे विष्ठत ।                         |        |
| बुदं नम् ऋषिम्यः पूर्वजेम्यः पार्थकृत्वयः                     | N = N  |
| युमार्थ घृतवृत् प्यो राज्ञें हुविश्वहातन ।                    | W. C.  |
| स नो जीवेष्वा यमेद् देशिमायुः प्र जीवसे                       | nzı    |
| मैनमग्ने वि दंहो माभि श्रशुचो मार्य स्वयं चिवियो मा शरीरम्।   |        |
|                                                               |        |
|                                                               | 11.811 |
| यदा शृतं वृत्यारी जातवेदोऽथेममेन परि दत्तात् पितृम्यः।        |        |
| ब्दो गच्छा यसुनीतिमेतामयं देवानी वसुनीभैवाति                  | 11411  |
| त्रिकंदुकाभः पवते षड्वीरेकामिद् बृहत्।                        |        |
|                                                               | 41 B U |
| सूर्य चचुषा गच्छ वार्तमात्मना दिवं च गच्छ पृथिवीं च भ मानिः।  |        |
| अपो वा गच्छ यदि तन्न ते हितमे। वंशीषु प्रति तिष्टा शरीरैः     | 11019  |
| श्रुको भागस्तपंत्रस्तं तपस्त ते ते शोचिस्तपत् तं ते श्रुविः।  |        |
| यास्ते शिवास्तुन्वी जातवेद्स्ताभिवंहैनं सुकृतामु लोकम्        | IICID  |
| बास्ते शांचयो रहेया जातवेद्रो याभिरापृवासि दिवमुन्तरिचम् ।    | 7 1 15 |
| श्चाजं यन्नमनु ताः समृण्वतामधेत्राभिः शिवतमाभिः शृतं क्रीधि   | 1913   |
| अवं खेज उनरमे पित्रम्यो यस्त लाहुंतुश्चरंति स्वधावान ।        | -      |
| आयुर्वसान हप यातु शेषुः सं गेड्ब्रुता तुन्वा सुवर्षीः ॥ १०॥   | {0}    |
| श्रति दृव शानी सारमेयी चतुर्ची श्रवती साधुना प्या।            |        |
|                                                               | 9 18   |
|                                                               | 1 10   |
| यो वे मानी यम रचितारी चतुरची पंशिवदी नृचचता।                  |        |

| The Approximate of the Control of th | A Committee of the Comm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ताभ्यां राज्नन् परि धेद्येनं स्वस्त्यस्मा जनमीव च धेहि<br>मुक्कुणुसावसुतृपांबुदुम्बजी युमस्य दृहै। चरतो जन्ता अनु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 2 5 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| तावस्मम्यं दृशये सूर्याय प्रनद्शितामस्माधेह भद्रम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | กรรก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सोम् एकेंभ्यः पवते घृतमेकु छपासते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | OFF TANK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| येभ्यो मधु प्रभावति तांश्चिदेवापि गच्छतात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ये चित् पूर्व ऋतसाता ऋतजाता ऋतावृधः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and the party                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ऋषीन् तपंस्वतो यम तपोजाँ अपि गच्छतात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | แลสแ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| तपेषा ये र्यनाधृष्यास्तपंसा ये स्वर् <u>ययुः</u> ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्यो ये चिक्रिरे महस्तांश्चिदेवापि गण्डतात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | naeh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ये युध्यन्ते प्रभनेषु श्रासो ये तन्त्यजः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 90 TO U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ये वा सहस्रदिष्यास्तां श्रिदेवापि गच्छतात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 119911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सहस्राणीयाः कुवयो ये गोपायनित सूर्वम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | promise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अत्पान् तपस्वतो यम तपोजाँ अपि गड्छतात्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 43611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्योनास्म भव पृथिष्यनृत्त्रा निवेश्रंनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | dependency                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| यच्छास्मै शर्म सुप्रयाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 112611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रुसंबुधि पृथिब्या हुरै। लोके नि धीयस्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | det ur und                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9 99                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 13) 110511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| द्भवामि वे मनसा मन हुहेमान् गुहाँ हर्ष खुबुख्य एहि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLEASE FOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| सं गच्छस्य पितृभिः सं युभेन स्योनास्त्वा वाता उप वान्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | श्रामाः॥२३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| सत् रवा वहन्तु मुक्तं सद्वाहा संदुपुतं:।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 24.52 m/H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| श्राजेन कृष्यन्तः श्रीतं वृषेगोचन्तु वालिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | वाररा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| वर्ह्ममायुरायुषे कावे दर्चाय जीवर्स ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 028                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्वान् गंच्छतु ते मनो अर्था पित्रुर्ग द्रव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| या ते मनो मामोर्माङ्गानां मा रसंस्य ते।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 118811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मा ते हास्त तुन्वर्ः कि चुनेह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| का स्वां वृत्तः सं वाधिष्ट मा देवी पृथिवी मही।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| लोकं पितृषुं विस्वैधस्य यमर्गजसु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| यत् वे प्रक्रमितिहितं पराचैरपानः शाणो य ह वा ते परेतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| त्वत् वे संगर्य पितरः सनीडा घासाद् घासं पुन्रा वेशवन्तु । २६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अ पुमं जीवा श्रहभन् गुहेम्युस्तं निर्वहत् परि प्रामादितः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| मृत्यु र्यमस्यांसीद् दूतः भचेता अस्न पितुम्यो गम्यां चंकार ॥२७३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ये दस्यवः पितृषु प्रविष्टा ज्ञातिमुखा भहुतादश्चरं नित                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| प्रापुरी निष्रों में भरन्त्याभिष्ठान्समात् प्र धमाति युज्ञात् ॥२८॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| में विश्वविक्तर भारत स्वर्ध के क्यों कारकर्त प्रकार कर्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सं विश्वनित्वह पितरः स्वा नः स्योनं कृण्यन्तः प्रतिरन्त प्रायुः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| तिस्यः शकेम हविषा नचमाणा ज्योग् जीवेन्तः श्रारदेः पुरूचीः ॥२९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| यांते धेतु निपृत्यामि यमु ते तिर श्रीतनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वेना जनस्यासो मुर्ता योऽत्रामुदजीवनः १ १६०॥ [९]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| अस्रविद्या पुरोवाचीकं वा प्रतिरं नवीयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यस्त्वां ज्वान वध्यः सो ग्रंस्तु मा सो ग्रुन्यद् विदत मागुषेयम् ॥३१॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यमः परोऽवंशे विवस्तान् ततः परं नाति परयामि कि चन ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| यमे अध्वरो अधि मे निविद्यो अवी विवस्वान वाततान ॥१२॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अपागूहसुमृतां मध्येभ्यः कृत्वा सर्वणामद्युर्विवस्वते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| डक्तिश्वनावभरद यत् तदासीदि हादु द्वा मिथुना संरुप्यूः ॥३३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| बे निर्साता ये परोप्ता ये दुग्धा ये चोद्धिताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| सर्वास्तानग्न आ वह पितृन् इविषे अत्तवे ॥३४७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ये ब्राप्तिदुग्धा ये बनिप्तिदग्धा मध्ये दिवः स्वधया मादयन्ते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| रवं तान् वेरथ यदि ते जातवेद: स्वधया युक्तं स्वाधिति जुपन्ताम् ॥३५॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| शं तंपु मार्ति तपुरे अन्ते मा तुन्वं १ तपः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वनेषु ग्रुवमी अस्तु ते पृथिव्यामस्तु मद्धाः ॥३६॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ददाम्यस्मा अवसानमेतद् य एव आगुन् मम् चेदमूदिह।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| युमिश्विक्तिवान् प्रत्येतदाह ममेष राय वर्ष विष्ठतामिह ॥३७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| हुमां मात्रां मिमीमहे यथापरं न मास्ति।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्शते शराम् नो प्ररा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रेमां मात्रों मिमीमहे यथापंद न मासाति। अर्थ प्रशासिक प्राप्त प्रशासिक प् |
| अप्रेमां मात्रां मिमीमहे यथापंरं न मासावै।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्वते श्ररस्यु नो पुरा का विश्ववर्ध क्षत्रक विश्ववर का प्रकृति वश्ववर [१०]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| वीर्वार्शमां मात्री मिमीमहे यथापरं न मासाति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| श्रुते श्रुरस्यु नो पुरा<br>निर्मा मात्री मिमीमहे यथापरं न मासाते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्वते श्वरस्म नो पुरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| डिद्रमां मात्रां मिमीमहे यथापंरं न मालांते । हुए विकास करिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| श्राते शरस्य नो परा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सामिमां मात्री मिमीमहे यथापंरं न मासाति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| श्राते श्रारस्यु नो पुरा ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यथापरं न मास्रात शात शारसु नो पुरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्राणो प्रपानो स्थान बायुश्चर्द्दशये स्याय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अपरिपरेख प्या यमराजः पितृन् गंच्छ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ये अर्थनः शशमानाः परेयुहिंग्वा द्वेषांस्यनंपत्यवन्तः ।<br>ते बामुद्दिग्वविदन्त लोकं नाकंस्य पृष्ठे अधि द्वाध्यानाः अध्यक्ष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| श्रुद्धन्वती श्रीरंबुमा पीलुमुकीर्ति मध्यमा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| तृतीयां इ मुधौरिति यस्यां पितर आसते (४)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ये नः पितः पितरो ये पितामहा य आविविष्ठावं रे न्तरियम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| य बांचियन्ति प्राधिवीमुत वां तेश्यः पितृश्यो नर्मसा विश्वेम ॥४९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| बुदमिद् वा बु नापरं दिवि पंरयसि स्याम् ।<br>माता पुत्रं यथां सिचास्येनं सूम ऊर्णुहि ॥५०॥ [१९]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| चाता पुत्र नमा विचारमण सून अखार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| A R SIR Car Long on a Monta and A A                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| हुद्दिमद् वा ड नापरं जुरस्यन्यदिवोऽपरम् ।                             |
| जाया पर्विमित्र वासंताभ्येनं मूम क्षणिह                               |
|                                                                       |
| श्रमि विर्णिमि प्रथिष्या मातुर्वश्रेण मुद्रया ।                       |
| जीवेषुं मुद्रं तन्मवि स्वृत्रा पितृषु सा स्विये ॥५२॥                  |
|                                                                       |
| अभीषोमा पार्थकृता स्योन देवभ्यो रत्ने दश्युर्वि लोकम् ।               |
| ंखपु प्रेर्यन्तं पूर्यो यो वहात्यञ्जोयानीः प्रथिमिस्तत्रं गरझतम् ॥५३॥ |
|                                                                       |
| प्षा स्वेतश्रवावयतु प्र विद्वाननप्टपशु भुवनस्य गोपाः।                 |
| -स खैतेम्यः परि ददत् पितृम्योऽभिद्वें मर्यः सुविद्तिष्यम्यः । ॥५७॥    |
| श्वायुं विश्वायुः परि पातु स्वा प्षा स्वा पातु प्रथये पुरस्तात् ।     |
|                                                                       |
| न्यन्नासंते स्कृतो यत्र त ईयुस्तन्ने स्वा देवः संविता देवातु । ५५॥    |
| द्मी युनिजिम ते बह्धा प्रभुन तायु बोढंबे।                             |
| -ताभ्यां युमस्य सादनं समित्रीश्चावं गच्छतात् ॥५६॥                     |
|                                                                       |
| ब्युतत् खा वासं: प्रथमं न्वागुबपेतत् इ यहिहाबिमः पुरा ।               |
| इष्टापूर्तमेनुसंकाम विद्वान यत्रे ते दत्तं बहुधा विबन्धुषु ॥५७॥       |
|                                                                       |
| श्चारोर्धम् परि गोमिव्ययस्य सं प्रोणुष्य मेर्स्सा पविसा च ।           |
| नेत् स्वां छण्णुईरंसा जहीशायो दुधग् विध्वन् प्रीक्क्याते । ॥५८॥       |
| न्दुण्डं इस्तांदुादद्वांनी गुतासीः सुद्द श्रोत्रेण वर्षेसा बर्लेन ।   |
|                                                                       |
| अत्रैव स्विम्ह व्यं सुवीरा विश्वा मृत्री श्रुमिमातीजेवम ॥५९%          |
| अनुईस्तादाददानी मृतस्य सह चुत्रेया बचीसा बलीन ।                       |
|                                                                       |
| समार्थमाय वसु मूरि पुष्टमवांक् स्वमेद्यपं जीवल्योकम् ।।६०॥[१२](२११)   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                 |

# uşu

-ऋषि:—अथवां ॥ देवता—यमः, मन्त्रोक्ताः, ५, ६ अभिः, ५० सूमिः, ४४ इन्द्रः, ५६ आपः ॥ अन्दः—१-३, ७, ६, १०, १२-१७, १९-२२, २४, ३८, ४०-४३, ४४, ४८, ४१, ४१, ४४, ५७, ४९, ६१-६३, ६५, ६६, ७३ तिप्, ४, ८, ११, २३

सतःपङ्किः: ५ त्रिपदा निचृद् गायत्री: ६, ६८, ७०, ७२ अनु प १८ शुरिग्जगती, २५-२८, ४४, ४६ जगती २१ विराह जगती, ३० पञ्चपदातिजगती: ३१ विराट् शकरी; ३२-३५, ४७, ४९,५२ मुरिक् त्रिष्ट्रप् : ३६ आसुर्वेनुष्ट्रप् ( एकावसाना ); ३७ आसुरीगायकी (यकावसाना), ३९ परात्रिन्दुप् पङ्किः, ५० प्रस्तारङ्किः, ५ ४पुरोऽनुन्दुप् त्रिपु दुप् ४६ आर्थेनु दुप् १८ विराट त्रि दुप् ६० षट्पदा जगती हु इष्ठ भुरिक् पथ्यापङ्किः; ६७ पथ्याबृहती, ६९, ७१ उपरिष्टाद् बृहती ॥ इयं नारीं पतिलोकं वृंगाना नि पंचत हपं स्वा मत्यु प्रतम्। वर्म पुरागमञ्जूपालयन्ती तस्यै प्रजां द्रविंगं चेह धेहि हदी वं नार्यमि जीवलोकं गतासुमेतसुप शेषु एहिं। हुस्तुमामस्य दिधिवास्तवेदं पत्युर्जीन्त्वमाभि सं बभूय 11 3.11 अपर्यं युव्ति नीयमानां जीवां मृतेभ्यः परिग्रीयमानाम् । अन्धेनं यत् तमसा प्रावृतासीत् प्राक्तो अपाचीमनयं तद्नाम् 11 2 113 मुजानस्यब्न्ये जीवलोके देवानां पन्थामनुसंचरन्ती । अयं ते गोपतिस्तं जुपस्य स्वर्गं लोकमधि रोहयैनम् रपु बासुपु वेतुसमवत्तरो नुदीनाम् । श्रमे वित्तमपामसि 11 4 11. थ स्वमंग्ने समद्हस्तम् निवापया पुनः । इपाम्बरत्र रोहतु शाण्डद्वी व्यल्कशा II & ID इदं त एकं पर कं त एकं तृतीयेंन ज्योतिषा स विशस्त । संवेशने तन्वाई चार्ररेषि प्रियो देवानां पर्मे सुधस्थे 11 0 116 हतिष्ठ प्रेहि प्र द्ववीकः कृणुष्व सित्तिले सप्रस्थे। 11 2 11 त्रश्र स्वं पितृतिः संविदानः सं सोमेन मर्दस्व सं स्वधार्भिः म च्यंवस्व तुन्वं र् सं भरस्व मा ते गात्रा वि हायि मो शरीरम् । मनो निविष्टमनुसंविशस्य यत्र भूमें जुषसे तत्र गड्ड बचैता मां पितरः सोम्यासी श्रञ्जनत देवा मधुना घृतेन । 1 19011 [33] चर्च मा प्रतरं तारपन्तो जरसे मा जरदष्टि वर्धनतु

| वर्षेषा मां समनवरवृक्षिभेषां में विष्युन्धेनवरवासन्।                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ्र्यि मे विश्वे नि यंब्बुन्तु देवाः स्योना मापः पर्वनैः पुनन्तु भावता                                                            |
| ामित्रावर्षया परि मामंघातामाहित्या मा स्वरंवी वर्षयन्तु ।                                                                        |
| _4  \                                                                                                                            |
| ्वचा मु ह्न्द्रा न्यनकतु हस्तयां जुरदृष्टि मा सविता क्रेयाति । १३२॥ व्या मुमार प्रथमो सन्धीनां यः प्रेयाय प्रथमो ब्रोकमेतम् ।    |
|                                                                                                                                  |
| वैवद्स्वतं सुगर्मन् जनानां युमं राजानं हुविषां सपर्यंत ।।१३३।।                                                                   |
| यरा याव पितर भा च यातायं वो युज्ञो मधुना समक्रः।                                                                                 |
| न्द्रतो ग्रस्मम्यं द्रविग्रेह मुदं रुपि च नुः सर्वेवीरं द्रशात ।।१४॥                                                             |
| क्षपत्रः क्षीवान् पुरुम्बि श्रास्त्यः स्थावाश्वः सोमयेर्चनानाः ।                                                                 |
| विश्वामित्रोडरं जमदाश्चिरात्रिरवन्तु नः कृश्वपो वामदेवः ।।१५॥                                                                    |
| विश्वामित्र जर्मद्रे वर्सिष्ठ भरद्वाज गोतम् वामदेव ।                                                                             |
| ्यादिनी अत्रिरम्भीत्रमोभिः सुर्वासासः पितरी मृडता नः ॥११॥                                                                        |
| क्स्ये मृजाना अति यन्ति दिप्रमायुद्धानाः प्रतुरं नवीय ।                                                                          |
| श्राप्यायमानाः प्रजया धनेनाधं स्वाम सुरुभयो गृहेषु ॥१७॥                                                                          |
| श्रुअते व्यक्षते समक्षते कर्तं रिहान्ति मधुनाभ्यक्षते ।                                                                          |
| 0 7 2 1 40                                                                                                                       |
| विसन्धारुक्ष्यासं प्तयन्तमुक्या हिरययपावाः प्रमासु गृह्धते ।।१८।।<br>व्यद् वी मुद्रं पितरः सोम्यं च तेनी सक्दे स्वयंशसो हि सूत । |
|                                                                                                                                  |
| ते प्रवाणः कवय था श्रृणोत सुविद्शा विद्ये ह्यमानाः ॥१९॥                                                                          |
| च्ये प्रश्नयो प्रक्षिरसो नवरवा हृष्टावनतो रातिषाचो द्रधानाः।                                                                     |
| व्हिषावन्तः सुकृतो य उ स्थासचारिमन् बहिषि मादयध्वम् ॥२०॥[१४]                                                                     |
| अधा यथा नः पितरःपरासः प्रतासी अम्र ऋतमाशशानाः ।                                                                                  |
| श्चित्यन् दीध्यत उन्थ्यासः चामा भिन्दती अठ्णीरपं वन् ।।२१।।                                                                      |
| सुकर्माणः सुरुवी देवपन्तो अयो न देवा जिनमा अमन्तः।                                                                               |
| ्शुचन्ती श्राप्ति वावृधन्त इन्द्रमुदी गव्या परिषदं नो सकत् ॥२२॥                                                                  |
| त्रा यथेवे चुमति पृथा अष्यद् देवानां जिन्मान्युमः।                                                                               |
| असीसिश्चिदुर्वशीरक्रमन् वृधे चित्र्ये उपरस्यायोः ॥२३॥                                                                            |
| MINISTER SAN                                                                                 |

अकर्म ते स्वर् सो अभूम ऋतममस्त्रुवसो विशावीः। विश्वं तद् मदं यद्वित देवा बृहद् वदेम विद्ये सुवीराः ॥२४। इन्द्री मा मुक्तवान् प्राच्या दिशा पा । बाहुच्युना पृथियी चामिवोपरि । खोककृत: पथिकृतों यजःमहे ये देवाना हुतमागा हह स्थ ।।२५॥। शाता मा नि देखा दि वाया दिशः पति बाहुच्युता पृथिवी खामिनोपरि। बोकुकृतः प्रथकृतो यजामहे ये देवानां हुनभागा हह स्थ ।।२६% अदितिमाहिस्यै: प्रतीच्या दिशः पातु बाहुच्युता पृथिवी चामिवोपरि b बोकुकृतः पश्चिकृतो यजामहे ये देवानी हुनमाना इह स्थ सीमों मा विभै देवहर्शन्या दिशः पातु बाहुन्युता प्रधिवी द्यामिवोपिर 🗈 बोक्कतः पश्चिकती यजामहे वे देवानां हुनभागा हुइ स्थ भूती है त्वा भूहियों भारयाता कुछ्न मानुं सिवता द्यामिनोपरि । खोक्कृत: पथिकृतों यजामहे वे देवानां हुतभागा हुइ स्थ 113318 प्राच्यो स्वा द्रिशि पुरा संवृत्तः स्वधायामा देशमि बहुच्युता पृथिवी चामिनिपार । ब्रोकुकृतः पथिकृतां यज्ञामहे ये देवानी हुनमाना हृह स्थ ॥३०॥[१५] द्विंगायां स्वा द्विशि पुरा संवृत्तंः स्वधायामा दंधामि बाहुब्युतां प्रथिवी चामिवोपरि । खे कुकूतं: पश्चिक्ततो यजामहे ये देवानां हुतमांगा इह स्थ 1139 BM मतीब्बी स्वा दिशि पुरा धैवृतः स्वभायामा दंधामि बाहुच्युतां प्रथिवी चामिवोपरि 11 2 3 113 ब्रोकुकृतं: पश्चिकृतों यजामहे ये देवानां हुतमांगा इह स्थ सदीन्यां स्वा द्विशि पुरा संवृत्तेः स्वाधायामा दंधामि बाहुन्युत्ती प्रथिवी चामिवोपरि। बोक्कृतंः पश्किृतो यजामहे ये देवानां हुतमांगा इह स्थ HERIE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | THE PARTY OF THE P |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भ्रुवायां त्वा दिशि पुरा संवृतः स्वधायामा दंधामि बाहुन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (a)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्राथ्वा चामिवापार ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| लोकुकृतः पथिकृतो यजामहे ये देवाना हुतभागा हुह स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II D to II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ज्रध्वायां त्वा द्विशि पुरा संवृतः स्वधायामा देधामि बाहुद्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113.811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्राथेवी बार्मिवोपरि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| लोककृतः पाथकृतो यजामहे ये देवाना हुतमागा हुइ स्थ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | in and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| खर्तांसि धरुणोऽसि वंसंगोऽसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | แรงแ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | แระท                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| खुद्रप्रसि मधुप्रसि वात्प्रसि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ॥३७॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ्ड्तश्च मास्रतंश्चावतां यमेईव यतमाने यदौतस्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| म वा मर्न् मानुषा देवयन्त आ सींदतं स्वसं लोकं विदाने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 113611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| स्वासंस्थे:भवत्मिन्दवे नो युजे वां ब्रह्म पूट्य नमोभिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वि स्रोकं एति पृथ्येव सूरिः शृण्वन्तु विश्वे श्रमृतांस प्तत्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ॥३९॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| त्रीथि पदानि हुपो अन्वरोह्चतुं पदीमन्वैद् ब्रुतेन।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुचरें या प्रति मिमीते श्रकंमृतस्य नाभावमि सं प्रनाति ॥४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 11 [38]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| देवेश्यः कमवृष्णित मृत्युं प्रजायै किम्मुतं नावृष्णित ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | [14]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| बुहस्पतियेशमततुत ऋषिः प्रियां युमस्त्नवर्मा रिरेच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11.8811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| स्वमंग्र ईंडितो जातवेदोऽवांड्डच्यानि सुरमीयि कृत्वा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Пели                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| पादाः पितुम्यः स्वधया ते अचन्नाद्धि स्व देव प्रथता हुवींचि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NA N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अासीनासी महणानामुपस्थे रुथि धत्त दाशुषे मध्यीय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 118511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| पुत्रेश्यः पितरस्तस्य वस्तः प्र यंब्छत् त इहोती द्रधात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 317 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s | 18511                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अप्रिंद्वात्ताः पितर् एह गंद्रकृत् सद्ःसदः सदत सुप्रणीतयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्चातो हुवीं षि प्रयंतानि बुहिंषि रुधि च नुः सवैवीरं द्धात                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 118811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ः हपहूता नः प्रितरः सोम्यासौ बर्डि ब्येषु नििष्वं प्रियेषु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त आ गमन्तु त हुइ श्रुवन्त्विधि ब्रुवन्तु तेऽवन्त्वस्मान्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ये नः पितः पितरो ये पितामुहा अनुजीहरे सीमप्रीथं वासिष्ठाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| त्तेभिर्यमः संररायो हवींब्युशज्जुशक्तिः प्रतिकाममंत्तु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 118811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| The state of the s | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

ये तातृषुरवत्रा जेहमाना होत्राविद् स्तोमत्रासो धकें:। आग्ने बाहि सहस्रं देववनीः सत्येः कृतिमिश्चविभिष्यम्सितिः 1 891 ये स्रमासी हित्रही हित्रिया हन्द्रीय दुवै: स्रथे नुरेसा । आप्ने याहि सुविदत्रेभिर्वांङ् परे पूर्वर्श्विभिर्धम् सि 11861 डपं सर्पं मातरं भूमिमेतासुरुव्यसं पृथिवी पुशेवाम् । क्यं स्रदाः पृथिवी दि चिंगावत एषा त्वां पानु प्रपंथे पुःस्तित् स्वस्त्र व्यस्त पृथिवी मा नि बांधधाः सूपायनाहमे नव सूपसपंता। माता पुत्रं यथां सिचाभ्येनं भूम ऊर्छंहि उरस्व क्यमाना पृथिवी सु तिष्ठतु सहस्रं मित् उप हि अवन्ताम्। ते गृहासी वृत्रचुनः स्योना विश्वाहासमे शर्गाः सन्त्वत्र डत्तें स्तम्नानि पृथिवीं स्वत् प्रामं लोगं निद्धन्मो श्रुहं रिषम्। पतां स्थूयां वितरी घारवन्ति ते तत्रं युमः सादंना ते कृषोतु ॥५२॥ इसमंग्र चमुसं मा वि जिह्नरः श्रियो देवानामुत स्रोम्यानाम् । भ्यं यसमतो दें ब्रान्स्तिस्मिन् देवा श्रमता मादयन्ताम् 1 43 F अर्थवां पूर्वं चमुसं यमिनद्रायाविभवाजिनीवते । त्तरिमन् कृषोति सुकृतस्य मुद्धं तस्मिक्षिन्दुंः पवते विश्वदानीम् ॥५४० यत् ते कृष्याः शंकुन आतुतोदं पिप्तितः सूर्पं हत वा शापदः। अप्रिष्टद् विश्वादंगदं कृंगोतु सामश्र यो बाह्यगाँ माविवेशं 11441 यवस्वतीरोषंषयः पर्यस्वन्मामुकं पर्यः । 1148B मुपो पर्यसो यद प्युस्तेन मा सह राम्भत हुमा नारीरविष्वाः सुपरन्तिराम्जनेन सुर्विषा सं स्र्यान्ताम्। श्चनुश्चवी प्रनमीवाः सुरस्ता पा रोहन्तु जनयो योत्मिष्री 112011 सं गंदकस्य पितृभिः सं युमेनेष्टापूर्वेन पर्मे वयोमन्। 11461 हित्वाव्यं पुन्रस्तमेहि सं गंदझतां तुन्वा मुवचीः वे नः पितः पितरो य पितामुहा य माविविश्वहं वृन्तरिवम् । तेम्यः स्वराडसुनीतिनी मुख यथावृशं तुन्दःकस्पयाति 14

| शं तें नीहारी भवतु शं तें पुष्वार्व शीवताम् ।                | . 1448                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| शीतिके शीतिकावति ह्लादिके ह्लादिकावति ।                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                              | . 11 [16]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| विवर शन् नो समयं कृष्णीतु यः सुत्रामा जीरद्रातुः सुद्रातुः । | fiel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ह़हमें बीरा बहवो भवन्तु गोम्रदर्भवनमञ्बद्ध पृथम्             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| garala at many star of a many a interest                     | 1681                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| विवस्त्रीत् नो बस्तुत्रवे दशातु परितु मृत्युरस्तरी न एतु ।   | es The                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ड्रमान् रचत् पुरुषाना जिस्मिता मो द्वषामत्रवो युमं गुः       | गररम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यो नुधे बुस्तरिंचुं न मुद्रा पिनुषां कृ वेः प्रमतिमेनीनाम् । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| त्तमचत विश्वमित्रा हविधिः स नी युमः प्रतृरं जीवसे भार        | HASH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| षा रेडित दिवसुत्तमामृषयो मा विभीतन।                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सोमपाः सोमपायिन इदं वंः क्रियते हविरगन्म ज्योतिरुत्तम्       | HESH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| अ केतुनां बृहुता भाष्युधिरा रोदंसी वृषमो रीरवीति ।           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| िद्विश्रिद्दन्तांदुपुमामुद्दांनडुपामुपस्ये महिवो वंवर्ष      | KEAH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| नाके सुर्यापुर यत पतनते हुदा वेनन्तो श्रम्यचंत्रत स्वा।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ंहिरंण्यपचं वर्षणस्य दूर्व यमस्य योगी शक्तनं अंरण्युम्       | uşşn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इन्द्र कर्तुं न मा भर पिता पुत्रेश्यो यथा ।                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शिकां यो श्रहिमन् पुंबहूत यामनि जीवा ज्योतिंश्यीमहि          | Hebh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ञ्चपूपापिहितान् कुम्मान् यास्ते देवा अभारयन् ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ने ते सन्त स्वाबन्तो मधुमन्तो धृत्रस्त्रतेः                  | HECH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| न्यास्ते धाना मंतुकिसामि तिलामिश्राः स्वधावतीः ।             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तास्ते सन्तु विश्वीः प्रश्वीतास्ते युमो राजानु मन्यताम्      | USON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                              | 11 4 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पुनर्देहि वनस्पते य पुन निहित्स्त्वयि।                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| यथां यमस्य सादन भावात विद्या वर्ष                            | la. A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| भा रमस्य जातवेद्दर्शेजस्युद्धरो भस्तु ते।                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| शारीरमस्य सं वृहार्थेन घेडि सुकृतामु ब्रोके                  | Hean                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ये ते पूर्वे परागता अपरे पितरेश्च ये।                        | Carrie Con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                              | The second secon |

तेम्यो घृतस्यं कुल्येतु श्रातधारा व्युन्द्रती 11501 पुतदा रीह वस छन्मुजानः स्व इह बृहद्व दीदयन्ते । श्रमि प्रेहि मध्यतो माप हास्थाः पितृयां लोकं प्रथमो यो अर्त्र ॥७३। (१९)[३।१] ॥ श्रा ऋषि:--अथर्वा ॥ देवता-यमः, मन्त्रोक्ताः, ८१-८७ पितरः, ८८ अप्रिः; ८९ चन्द्रमाः ॥ बन्दः-१, ४, ७, १४,३६, ६० मुरिक् त्रिन्दुप्; २, ५, ११, २१, ५८ जगती, ३ पन्नपदा मुरिगति जगती; ६, १३ पन्नपदाः शकरी; ८ पंचपदाडतिशकरी; ९ पंचपदा भुरिक् शकरी; १०, १५, २८, ३०, इ४, इ७, ६७, ४०, ४४-४८, ४२, ५४, ६४, ६५, ६९, ७०. त्रिष्टुप्, १२ महाबृहती, १६-२४ त्रिपदा भुरिङ्महाबृहती, [२५], ३१,३२, ३८, ४१, ४२, ५५, ५७, ५६, ६१ अनुष्डुप्; २६, ३३, ४३ वपरिष्टाद्र. ब्रहती; २७ याजुषी गायत्री; ३६ पुरोविराडास्तारपङ्किः; ४९ अतुष्टुन्गर्भाः त्रिन्द्रप्, ५०, ५१ पुरोविराड् सतःपङ्किः (१, जगती), [५३ सतःपङ्किः]; भ ६ ककुम्मत्यनुग्डप् ; ६२ मुरिगास्तारपङ्क्तिः; ६३ स्वराडास्तारपङ्किः; ६६ त्रिपदा स्वराड् गायत्री, ६७ द्विपदाऽऽच्येतुष्डुप् ; [६८, ७१ आसुर्यंतुष्डुप्]; ७२-७४; [७९] आसरी पङ्क्तिः, ७५ आसरी गायत्रीः, ७६ आसर्युष्यिक् ; ७७ दैनी जगती; [७८ आसुरी त्रिष्डप्; ८० आसुरी जगती ]; ८१ प्राजापत्याऽनुष्डप् ८२ साम्नी बृहती; ८३, ८४ साम्नी त्रिष्टुप्; ८५ श्रासुरी बृहती; ८६ चतुःपदा ककुम्मत्युग्यिक्, ८७ चतुष्पदा शङ्कुमत्युग्यिक्, ८८ पथ्या पङ्किः, ८९ पब्चपदा पथ्या पङ्किः; (६७, ६८, ७१, ८६ एकावमानाः) ॥ मा रोहतु जनित्री जातवेदसः पितृयासुः सं व मा रोहयामि। अवाद्दुब्येषितो हंब्यवाहं ईजानं युक्ताः सुकृतां धत्त लोके 1191 देवा युज्ञमृतवः कल्पयन्ति हविः पुरोडाशं खुचो यज्ञायुघानि । तेमियांहि पृथिमिदेवयानेथेरीजानाः स्वग यनित लोकम् 11210 म्द्रतस्य पन्थामनु पदय साध्वाङ्गरसः सुकृतो येन यनित । तेमियाहि प्रथिमिः स्वर्गं यत्राद्दिस्या मधु मुचयन्ति तृतीये नाके प्राधि UZID वि श्रंयस्व

|                                                                      | ATTACK OF PERSON |
|----------------------------------------------------------------------|------------------|
| त्रयः सुपुर्णा वपरस्य मायू नाकस्य पृष्ठे घर्षि विष्टिष श्रिताः।      |                  |
| स्वर्गा लोका श्रमृतंन विष्टा ह्वुमूर्त यर्जमानाय दुहास्              | 11811            |
| जुहूद्रीचार थार्मुप्भद्रन्तरिचं ध्रुवा दांघार प्रथिवी प्रातिष्ठाम् । |                  |
| प्रतीमां लोका वृतपृष्ठाः स्वर्गाः कार्मकाम् यजमानाय दुहास्           | 1141             |
| ध्रुव आ रीह प्रयुवी विश्वमीजसम्-तार्वमुपमृदा क्रमस्व।                | 511 5 Jan        |
| जुहु थो गंदछ यर्जमानेन मार्क खुवेर्या व्हेसन दिशः प्रपीनाः सर्व      | ii               |
| धुचवाहं गीयमानः                                                      | 11 2 11          |
| वीथेंस्तरनित प्रवती महीरिति बज्जकृतः सुकृतो येन यनित ।               | A THE THE        |
| अन्नाद्धुर्यं नमानाय लेंकं दिशों भूतानि यदकलपयन्त                    | ROIL             |
| मजिरसामयनं पूर्वी अभिरादिस्यानामधनं गाँहपत्यो दिस्यानाम              |                  |
| द्वियाप्तिः।                                                         | A ope            |
| मुद्दिमानमुद्रोविदितस्य ब्रह्मणा समङ्गः सर्वे उपं याहि शुरमः         | Helf             |
| पूर्वी श्राप्तिष्ट्वां तपतु शं पुरस्ताब्छं पृक्षात् तपतु गाहिपत्यः।  | an stanta        |
| दुचियारिनष्टे तपतु शर्म वर्मीत्तरतो मध्यतो श्रुन्तरिचाद्             | ENVINE           |
| दिशोदिंशो अग्ने परि पाहि द्योरात्                                    | 11 911           |
| युवमंग्ने शंतमाभिस्तन् भिरीजानम्भि लोकं स्वर्गम् ।                   | THE B            |
| अमा भ्रावा पृष्टिवाही वहाय यत्रं देवैः संधुमादं मदन्ति ॥ १०॥         | { 20 }           |
| श्रमने पुश्रात् तपुं शं पुरस्ता च्छ्रमुं त्ररा च्छ्रमध्रात् तपैनम्।  | 1' 5             |
| पुकंखेषा विहितो जातवेद: सुम्योनं धेहि सुकृतामु लोके                  | 11 9 9 11-       |
| शमुग्नयः समिद्धा भा रमन्तां प्राजापुर्य मेध्ये जातवेदसः              |                  |
| श्रुतं कृण्वन्तं हुह मार्व चिचिपन्                                   | 113510.          |
| युत्र एति विवेत्ः कर्पमान ईजानम्भि लोकं स्वर्गम्।                    |                  |
| तमुग्नयः संबहुतं खपन्तां प्राजापुर्धं मेध्यं जातवेदसः।               |                  |
| _   0 0                                                              | razm             |
| हुँजानश्चितमारुचदार्वन नाकस्य पृष्ठाद् दिवसुरपातिष्यन् ।             | 4 4 15           |
| स्तमै प्र माति नर्मति ज्योतिषीमान्स्वर्गः पन्थाः सुकृते देवयानः      |                  |
| कार के अपने अपने अपने अपने स्वास्तिक अन्याः वृद्धेत द् <b>व्यानः</b> | 11.4819          |

| हुतोडाँ संस्थितो युक्त एति यत्र पूर्वमयंत हुनानाम् ॥१९॥<br>श्राप्यान् भीरवश्रिकरेह सीदतु । |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                            |
| S I C S S S S S S S S S S S S S S S S S                                                    |
| क्षोक्कृतः पशिकृती बजामहे ये देवानी हुनभागा हुह स्थ ॥१६॥                                   |
| श्चप्पवान् दक्षिंवां अक्रंह सीदतु ।                                                        |
| स्रोक्कृति प थकृति यजामह ये देवानी हुतभागा हृह स्थ ॥१७॥                                    |
| श्रपूरवान द्वरसवश्रावरेह सीदनु ।                                                           |
| क्वांककृतः पश्चिकृती यज्ञामहे ये देवानी हुतभागा इह स्थ ॥१८॥                                |
| अप्प नि घृनवीश्रकेरह सीदतु।                                                                |
| क्वोक हुत: पाथेक में बजामहे ये देवानी हुतमागा हुइ स्य ॥१९५                                 |
| श्रपूरकीन मांववीश्रकोह सदित्।                                                              |
| क्रोककृतः पश्चिकृतो यत्रामहे ये हेवानां हुतभागा इह स्थ ॥२० २१                              |
| श्रपूप ान बंबां श्र हरेह सदितु ।                                                           |
| स्रोक्कृतः पश्चिकृतो यजामहे ये देवानां हुनमागा हृद स्थ ॥२१॥                                |
| मृत्यवान् मधुमां श्रहरेह सी दतु ।                                                          |
| मुं ककृतः पश्चिकृती यजामहे य देवानी हुतभागा हुह स्थ ॥२२॥                                   |
| अपूर्वान् रसर्वाश्रहरह सीद्तु।                                                             |
| लोक्कृतः पश्चिकृतो यजामहे ये देवाना हुतमाता हुइ स्थ ॥२३॥                                   |
| श्रुप्यानप्याश्रहह सींद्तु ।                                                               |
| क्वीक्कृतं: पश्चिक्रवी यजामहे थे देवानी हुतमागा हुइ स्थ ॥२४॥                               |
| मारूपापिहितान् कुम्मान् यांस्ते देवा अर्थात्यन् ।                                          |
| से ते सन्तु स्वधावन्तो अधुमन्तो घृतश्चतः                                                   |
| यास्ते धाना स्रोतुकिरामि तिलाभिश्राः स्वथावंतीः ।                                          |
| तास्ते सन्त्व्स्वीः प्रश्विस्ताते युमो राजानु मन्यताम् ॥२६॥                                |
| पारि। व स्वेतीम्                                                                           |

| द्रुद्मश्रस्कन्द पृथिवीमनु चामिम च योनिमनु यश्र प्रैः।          |        |
|-----------------------------------------------------------------|--------|
| सुमानं योनिमन् स्वरन्तं द्वर्षं जुहुत्म्यनु पुरन होत्राः        | 113511 |
| शतकार वायुमके स्वविदं नृचक्षस्त प्रीम चकत रुविम्।               |        |
| ये पृथानित प्र च यच्छानित सर्वदा ते दुहूते दक्षियां सन्तमातर    | H Heen |
| कोश हुइन्ति कुल र चतुर्विलिम का धेर्नु मधुमती स्वर्ति ।         |        |
| कर्जे मद्न्वीमदिति जनेक्यान मा हिंसी: प्रम व्यो मन् ॥३०         | 155}   |
| पुतत् ते हेव: संबिता वासी ददाति मतेवे।                          |        |
| तत् स्वं युमस्य राज्ये वसानस्तार्थं चर                          | 41884  |
| ष्याना षेतुरंभवद् वासी श्रह्मात्तिले डमवत् ।                    | States |
| तां वे यमस्य राज्ये प्रचितासुपं जीवति                           | 11581  |
| एतास्त्रे भरी धेनवं: काम्दुघा भवन्तु ।                          | 10000  |
| प्नीः रथेनीः सरूपा विरूपा दिवृत्तवेत्सा वर्ष तिष्ठन्तु स्वात्र  | 115510 |
| पुनीर्घाना हरियाः स्वेनीतस्य कृष्णा धाना रोहियाधिनवस्ते ।       |        |
| विवार्वरसा कर्जमस्य दुइना विश्वाहां सन्त्वनंपस्कान्तीः          | 115811 |
| वैशानुरे हविदिदं चंहोमि साहुझं ग्रतथा ।                         | la lap |
| स विमर्ति पितरै पितामहान् प्रियामहान् विमर्ति पिन्वमानः         | neen   |
| सहस्रवारं शतवार्यसमाचेतं व्यवमानं सज्ज्ञहर्य पृष्टे ।           |        |
| अर्जे दुहानुमनेपस्फुर-तमुपासते प्रितरः स्त्रथाभिः               | nsen   |
| हुदं कलाम्बु चर्यनेन चितं तत् संजाता अवं परयुनेत ।              | 8-19-  |
| मरब्रोंडयमंसृत्त्वमंति तस्मै गृहान् कृणुत यावस्तर्थन्य          | HEOR   |
| बुद्देविधि धनुसानिरिद्दाचित्त इदक्षेतुः ।                       | of any |
| बुद्देश्चि बुधि बत्तरी बयोषा अपराहतः                            | HECH   |
| पुत्रं पौत्रमिक्षंबन्तिराष्ट्रो मधुवतीरिमाः ।                   |        |
| स्वयो वितृश्यों मृमुतं दुहाना भाषों देवीहमणीस्तर्पयनत           | HSZH   |
| बार्षी ब्राप्त प्र हिंगुत विन्दूरियेम युक्त पिनरी में जुबनताम्। | 0 1    |
| बासीन मूर्नेमुप वे सचनते ते नी रुपि संवैवीर नि पच्छान् । ४०     | 1 (58) |

| • • •                                                       |                    |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| समिन्धते श्रमर्थं हज्यवाहं घृत्वियम् ।                      |                    |
| स वेंद्र निहितान् निधीन् पितृन् परावती गतान्                | H88H               |
| यं ते मुन्थं यमों हुनं यनमां सं निपृष्णामि ते ।             |                    |
| ते ते सन्त स्वधावन्तो मधुमन्तो घृत्श्चतः                    | 118511             |
| यास्ते घाना अनुकिरामि तिलमिश्राः स्वधावतीः।                 |                    |
| त्तास्ते सन्तूद्भवीः प्रभवीस्तास्ते युमो राजानु मन्यताम्    | 118511             |
| इहं पूर्वमपूरं नियानं येना पूर्वे पितरः परेताः।             |                    |
| परोगवा ये श्वभिशाची श्रस्य ते स्वां वहान्त सुकृतां सु लोकम् | 11881              |
| सरस्वती देवयनती हवनते सरस्वतीमध्वरे तायमाने ।               |                    |
| सरस्वता सुकृतो हवन्ते सरस्वती दाशुषे वार्य दात्             | 118411             |
| सरस्वती पितरी हवन्ते दिख्णा युज्ञमंभिनक्षंमाणाः।            |                    |
| आसद्यास्मिन् बृहिषि मादयध्वमनमीवा इषु षा घेह्यसमे           | 118411             |
| सरस्वति या सुरथं युवाधोक्यैः स्वधामिदेवि पितृभिर्मदेन्ती ।  | P STEE             |
| सहस्रार्धिमेडी अर्त्र भागं रायस्पोषुं यजमानाय धेहि          | 118911             |
| पथिवी खा पृथिन्यामा वेशयामि देवो नो धाता प्र तिराखायुः      | I and a            |
| परापरैता वस्विद् वो श्रस्त्वधा मृताः पितृषु सं भवन्त        | 119811             |
| क्षा प्र च्यवेथामप् तन्मुजेथां यद् वामिभा अत्रोचुः।         | 2001               |
| श्रस्मादेतमध्न्यी तद् वशीयो दातुः पितृ विवृह्मां जन्ता मम   | 118611             |
| ब्यम्गुन् दिल्या अद्भवा नी अनेन दत्ता सुदुर्घा वयोषाः।      | THE REAL PROPERTY. |
| मौबने जीवानपपुरुचती जरा पित्रभ्य                            |                    |
| खपसंपराग्यादिमान्                                           | 1 {5.8}            |
| इदं पितम्यः प्र भरामि बहिर्जीव देवेम्य उत्तरं स्तृशामि ।    |                    |
| तहा रीह पुरुष सेध्यो भवन् प्रति स्वा जानन्तु प्रितरः परतम्  | 114311             |
| पहं बहिरसदो मेध्योऽमः प्रति त्वा जानन्तु प्रतरः परतम्।      |                    |
| यथापर तन्वं से सरस्व गात्राणि ते ब्रह्मणा कल्पयाम           | ॥५२॥               |
| युणीं राजापियानं चट्ट्यामुजी बलं सह स्रोजी न आगन्।          |                    |
|                                                             | 10000              |

|    | आर्थुर्जीवस्यो वि देश्वद् दीर्घायुत्वार्थं शतशारदाय<br>क्रुजो मागो च हमं जुजानारमान्नामाश्विपत्यं जुगाम ।                        | n z z n     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|    | तर्मचंत विश्वामत्रा हिविभिः स नो युमः प्रतुरं जीवसे बात्<br>यथा युमार्थं हुम्धमर्थपुर पम्चं मानुषाः।                             | 112811      |
|    | ्एवा वंपामि हुम्यं यथा में भूग्याऽस्त<br>हुदं हिरण्यं विस्तृहि यत् ते पिताविंभः परा ।                                            | N. S. A. I. |
|    | स्त्रगं यतः पिनुहर्स्तं निम्नुहर्दि दिश्वम्<br>ये च जावा य च मृता य जाता ये च यज्ञियाः ।                                         | ।।५६।।      |
|    | तभ्या घृतस्य कुल्येतु मधुंचारा ब्युन्द्रती<br>खुणा मतीनां पेनते विचन्नसाः सरो सन्नी प्रतनीतोषयी निकार                            | 114011      |
|    | माणः सिन्धूनां कुलशा अचिकर्द्यदन्द्रस्य हार्दिमाविशनमन्भिय<br>स्वेषस्त्रे धूम कंगोत दिवि ष=छुक श्रीततः।                          | ใและแ       |
|    | स्रो न हि खुता खां कृषा पावक राचेते<br>प्रवा प्रतीनदुरिनदेस्य निष्कृति सखा सक्युने प्र मिनाति संगिरः                             | ॥५९॥<br>।   |
|    | मयह्व याषाः समवसं सोमः कुलग्रं शुतयामना प्या ॥६०॥<br>स्मृत्यमीमदन्त सर्व प्रियाँ श्रीधूवत ।                                      | {२५}        |
|    | श्रस्तोषत स्वभानवो विमा यविष्ठः ईमहे<br>सा यात पितरः सोम्यासी गर्मीरै: पृथिमिः पितृयायै:।                                        | 116.311     |
|    | आयुर्हमम्यं दर्धतः प्रजां चं रायश्च पावराभि नः सचरवम्<br>परां यात पितरः सोम्यासी गम्भीरे पृथिभिः पूर्वायीः।                      | 11 6 5 11   |
| 7  | अर्था माति उत्तरा यांत नो गृहात् हृविरत्तुं सुप्रजर्तः सुवीराः।<br>यद् वी श्वरिनरजंहादेकमङ्गै पितृजोकं गुमयंब्जातवेदाः।          | 1148        |
|    | तद् वे प्तत् पुन्रा प्याययामि साङ्गाः स्वृगे पितरी मादयध्वम् ।<br>असूद् दृतः प्राष्ट्रिती जातवेदाः सार्यं न्यह्ने अपवन्छो नृभिः। | 11 4 8 11   |
| .9 | TIPLE STREET TOWN                                                                                                                | 1241        |

| श्रुसी हा हुइ ते मनुः कर्कुत्सलामिव जामयः।                          |              |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| भ्रम्येनं भूम जर्णेहि.                                              | 114411       |
| शुक्रमेन्तां लोकाः पितृषद्नाः पितृपद्ने त्वा लोक था सादयामि         | 11 4011      |
| येंड्साकं पितरस्तेषां वृद्धिंसि                                     | 115611       |
| उदुंत्तमं वेठ्या पार्शमस्मदवांधमं वि मध्यमं श्रेथाय ।               |              |
| अधा वयमादित्य वते तवानागमा श्रदितचे स्थाम                           | 118910       |
| मास्मत् पार्शान् वक्षा मुञ्च खर्वान् थैः संमामे बुध्यते येड्यांमे । |              |
| मधी जीवेम शुरदे श्वानि त्वयी राजन् गुष्ति रचेमायाः                  | THE STATE OF |

| अधी जीवेम शुरदे शतानि त्वया राजन् गुष्ति रचमायाः             | SPO.   |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| 110011                                                       | {24}   |
| श्रुप्तर्थं कन्युवाहंनाय स्वुधा नर्मः                        | 110911 |
| सोमाय पितृमते स्वधा नर्मः                                    | 11031  |
| पितुभ्यः सोर्मवद्रयः स्वधा नर्मः                             | वाइणा  |
| युमार्य पितृमेते स्वधा नर्मः                                 | 110811 |
| एतत् ते प्रततामह स्वधा ये च स्वामनु                          | 116411 |
| प्तत् ते ततामह स्वधा ये च त्वामनु                            | ॥३०॥   |
| पुतत् ते तत स्वधा                                            | विष्णा |
| ह्वधा पितृम्यः पृथिविषद्भयः                                  | 113011 |
| स्वधा पितृभ्यो बन्तरिज्ञसद्भयः                               | 110011 |
| स्वधा पित्रभ्यों दिविषद्भर्यः ॥४०॥                           | {20}   |
| नमों वः पितर कुर्जे नमों वः पितरो रसाय                       | 116310 |
| नमों वः पितरो शामाय नमों वः पितरो मुन्यदे                    | 116311 |
| नमीं वः पितरो यद् घोरं तस्मै नमों वः पितरो यत् क्रूरं तस्मै  | 116311 |
| नमों वः पितरो यि छुवं तस्मै नमों वः पितरो यत् स्योनं तस्मै   | 118811 |
| नमी वः पितरः स्वृषा वंः पितरः                                | 116010 |
| येऽत्र पितरः वितरो येऽत्रं य्यं स्थ युष्मास्तेऽनु य्यं तेषां |        |
| श्रष्ठा सूयास्य                                              | HEALI  |

न वो हिरण्यनेमयः पुदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं में

अस्य राइसी

।। इत्यष्टाद्शं काग्रहं समाप्तम्।।

116911 [26] [819]

# अधैकोन।वेशं काराडस्



#### 11811

श्वामिः—बद्धा ॥ देवता—वद्यः ॥ छन्दः—१, २ पथ्या इत्तीः १ पक्तिः ॥
सं सं स्रवन्तु नृष्युः सं वाताः पतिष्रिष्यः ।
युज्ञमिमं वर्षयता गिरः संखान्येषा हृतिषां जुद्दोसि ॥१॥
इमं हामां युज्ञमेवतेमं संयावणा उत ।
युज्ञमिमं वर्षयता गिरः संमान्येषा हृतिषां जुद्दोमि ॥२॥
इपंक्ष्यं वयोवयः संरभ्येनं परि व्वजे ।
युज्ञमिमं चर्तसः प्रदिशों वर्षयन्तु संसान्येषा
हृतिषां जुद्दोमि ॥३॥ [१।१]

#### 11711

ऋषिः—सिन्धुद्वीपः ॥ देवता — आपः ॥ छन्दः — अनुष्डुप् ॥ शं त प्रापों हैमवतीः शर्मु ते सन्तूरस्याः । शं ते सिन्द्यदा आपुः शमु ते सन्तु वृद्याः 11 9 11 शं त् आपों धन्वन्यार्वः शं ते सन्तवनूष्याः। शं ते खनित्रिमा पापः शं याः कुम्मोमिरास्ताः 11511 <u>श्रम् अयुः खनमाना विश्वां गम्भीर अपसंः।</u> भिषम्भगे भिषक्तरा जापो श्रद्धां वदामास 115 A. श्रपामहं दिष्या नामपां स्रोतस्यानाम् । श्रपामहं प्रयोजनेऽशां भवथ वाजिनः 11814. ता श्रुपः शिवा श्रापोऽपंचमंकरणीरुपः । यथैव तृष्यते मयुस्तास्त मा दत्त भवजी: 141 [313]

#### Digitized by Arya Samai Foundation Chennal and eGangotri

#### 11311

न्छिषिः— स्रथर्वाङ्गिराः ॥ देवता—अग्निः ॥ अन्दः—१, ३, ४ विष्टुः, २ भुरिक् त्रिष्टुग् ॥

विवस्पृथिवयाः पर्युन्तिरिचार् वनस्पितिम्यो अध्योषेश्वीम्यः ।

यत्रयत्र विभृतो जातवेदास्यतं स्तुतो जुषमांणो न एहिं ॥१॥

यस्ते श्रम्पु महिमा यो वनेषु य श्रोषंश्वीषु पृष्ठद्वरस्वर्ग्नतः ।

श्रम्ने सर्वास्तन्वर्शः सं रंभस्य ताभिन् एहि द्रविणोदा श्रजंकः ॥२॥

यस्ते देवेषु महिमा स्वर्गो या ते तन् । पितृष्वीविवेशे ।

पुष्टिया ते मनुष्येषु पृष्येऽग्ने तयां र्षिम्स्मास् भेहि ॥३॥

श्राक्षणीय कृतये वेद्यांय वर्चीभिन्नकेष्ठपं यामि रातिम् ।

यता स्वममेष् तन्नो श्रम्स्ववं द्वानी यज्ञ हेडी श्रम्भे ॥४॥ [११३]

#### 11811

काषिः—अथर्वाक्तिराः ॥ देवता—अप्तिः ॥ छन्दः—१ पञ्चपदा विराहतिजगतीः, २ जगतीः, ३, ४ त्रिष्डप् ॥

यामाहुति प्रथमामर्थद्री या जाता या हुन्यमर्हणोन्जातवेदाः ।
ता त प्तां प्रथमो जोह्वीमि ताभिष्टुप्तो वहतु
हुन्यम्प्रिर्मये स्वाहां ॥१॥
बाकूति देवी सुभगी पुरो दर्भ चित्तस्य माताः सुहवां नो बस्तु ।
यामाशामीमि केवेली सा में बस्तु विदेयमेनां मनिस् प्रविष्टाम् ॥२॥
बाकूत्या नो बृहस्पत् श्राकृत्या न हपा गहि ।
अथो भगस्य नो धेद्ययों नः सुहवों भव ॥३॥
बृहस्पतिमै बाकूतिमाङ्गित्सः प्रति जानातु वार्चमेताम् ।
बस्य देवा देवताः संग्रमुद्धः स सुप्रयीताः कामो मन्वेत्वस्मान्

#### 11411

श्विः अथवंश्विराः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—त्रिष्डप् ॥ इन्द्रो राजा जर्गतश्चर्षणीनामधि चामि विष्रुंक्ष्पं यदस्ति । ततो ददाति दाशुषे वस्नि चोद्द् राध् ष्टपस्तुतक्षिद्वांक् ॥१ [१।५]

#### 11 811

काष:--नारायण: ॥ देवता-पुरुष: ॥ झन्द:--अनुष्टुप् ॥ सहस्रवाहः पुरुषः सहस्राचः सहस्रपाद । स भूमि विश्वती वृत्वात्वतिष्ठइ दशाङ्गुलम् 11911 क्रिभिः पुद्धिवामराष्ट्रत् पादं स्येहा भवत् पुनः । तथा व्यकांमृद् विष्वंङ्ङशनानशने अनु UZH त्रावन्तो अस्य महिमानुस्ततो ज्यायाश्च पूर्वयः। पादों इस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि 11811 पुरुष एवेदं सर्वं यद् मूतं यच माव्यम्। खुतामृत्त्वस्येश्वरो यद्वन्येनाभवत् सुह 11811 यत् पुरुषं व्यदेषुः कित्या व्यकल्पयन् । 141 मुखं किमस्य कि बाहू किमूरू पादां रुच्येते ब्राह्मचोऽस्य मुखंमासीर् बाहू राजुन्योऽभवत् । मध्यं तदंस्य यद् वैश्वः प्रद्वयां शुद्रो भंजायत 11811 चन्द्रमा मनसो जातश्च होः सूरो प्रजायत । 1101 मुखादिन्द्रशामित्रं प्राचार वायुरंजायत नांस्या ब्रासीदुन्तरिंचं शीर्व्यो थीः समेवर्तत । पुत्रवां भूमिदिंशः श्रोत्रात् तथां लोकौ मंकरपयन् 1161 बिराडमें सममबद् बिराज़ी बधि प्रथः। स जातो अत्यरिक्यत पृक्षाद् भूमिमयो पुरः 11811

| थत् पुरुषेश्य हृविषा हेवा युज्ञमतंन्वत ।               | PERSON IN CUS |
|--------------------------------------------------------|---------------|
| वृक्षन्तो श्रम्यामुद्रिष्ठार्थं श्रीष्म इध्मः शुरख्विः | 119011        |
| तं युज्ञं प्रावृषा प्रीज्ञन् पुरुषं जातम्युगः।         |               |
| तेन ट्रेवा श्रयजनत साध्या वस्त्रश्च य                  | 11,990        |
| तस्मादश्वा श्रजायन्त ये च के चीम्पादतः।                |               |
| गावी ह जिन् तस्मात् तस्माउनाता श्रजावर्यः              | 113511        |
| तस्माद् युज्ञात् सर्वेहुत् ऋचः सामानि जिज्ञिरे ।       |               |
| छन्दी ह जिल्ले तस्माद् यजुस्तश्मादनायत                 | nastr         |
| तस्माद् युज्ञात् सर्वेहुतः सम्वतं प्रगदाज्यम्।         |               |
| पुर्यस्ताश्चके वायुष्यानार्ण्या आम्याश्च ये            | 11381)        |
| सुप्तास्यांसन् परिषय्धिः सुप्त सुमिषः कृताः।           |               |
| देवा यह यहां तन्दाना अवंधन्त् पुरुषं पुछुष्            | ॥ १५॥         |
| मूर्झी देवस्य बृहतो श्रंशवं: सुप्त संप्तती:।           |               |
| राज्ञः सोमस्याजायन्त जातस्य पुरुषादिधि                 | 113 EN [314]  |

#### 11 9 11

क्करियः—गार्ग्यः ॥ देवता—नचत्राणि ॥ जन्दः—१-३, ५ त्रिष्ट्वपः, ४ मुरिक्षत्रिष्टुप्॥

चित्राणि साकं दिवि रोचनानि सरीसृपाणि सुवने ज्वानि ।

तुर्भिशं सुम् तिमिच्छमानी त्रहानि गीभिः सप्यामि नाकंम । १॥

सुद्द्वमाने कृतिका रोहिणी चास्तु भद्रं मृगशिंदः शमाद्रां ।

पुनर्वस् सृनृता चारु पुच्यो भानुरारलेषा अर्थनं मुघा में ॥२॥

पुण्यं पूर्वा फल्गुन्यो चात्र हस्तिश्चित्रा शिवा स्वाति मुखा में मस्तु ।

राषे िशास्त सृद्ध्वानुराधा उथेष्ठां सुनचत्रमिष्ट्र मूलम् । ३॥

अन्तं पूर्वी रासतां में अषाढा ऊर्ज देव्युत्तरा का वहन्तु ।

श्रामिजिनमें रासतां पुण्यमेव अर्वणः अविष्ठाः कुर्वतां सुपृष्टिम् ॥४॥

का में मुहच्छ्वाभिषग् वरीय सा में हुया प्रोष्ठंपदा सुशर्मे । स्ना देवती चाश्वयुजी भर्ग मुन्ना में दृषि भरंणयु खा वहन्तु ॥५॥[११७]

#### 11611

चानि नर्नत्राणि दिवय नति वे श्रम्य भूमौ यानि नर्गेषु दिन्न । प्रकेलपर्यश्चन्द्रमा यान्वेति सर्वाणि ममैतानि शिवानि सन्त 11 8 11 श्रष्टाविशानि शिवानि श्रमानि सह योगं भजन्तु मे । बोगं प्र पें चे चेमं च चेमं प्र पें योगं च नमों इहोरात्राभ्यामस्त 11 7 11 स्वातितं मे सुप्रातः सुदायं सुदिवं सुमृतं सुश्कुनं मे धरतु। सुहवमा स्वस्त्यामार्थं गुस्वा पुन्रायाभिनन्दंन् 11 2 11 अनुहवं परिहुवं परिवादं परिचयम्। 1181 सर्वेमें रिक्रकुरमान् परा तान्संवितः सुव श्चपपापं परिचुवं पुण्यं अचीमहि चर्चम् । श्चिवा ते पाप नासिका पुण्यंगश्चामि मेहताम् 1141 हुमा या ब्रह्मणस्पते विषूचि वात ईरते । सुश्रीचीरिन्द्व ताः कृत्वा मद्यं शिवतमास्क्रीध 11811 [916] Holl क्बास्ति नो श्रक्षवर्भयं नो सस्तु नमोऽहोर्।त्राभ्यामस्तु

## 11911

श्वाधि:—शन्तातिः ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—१ विराहुरोद्द्वतीः, २-४, ६-८, १०, ११, १३ अनु'ङ्ग्, ४ पन्चपदा पश्यापङ्क्तिः, ६ पन्चपदा ककुम्मती (१, त्रिन्डप्)ः, १२ सप्तपदाऽिः, १४ चतुन्पदा (१) संक्रतिः ॥

| 4 22 24                                                                 |             |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| शान्ता थाः शान्ता पृथिवी शान्तामिद्मुकैन्तिरिचम् ।                      |             |
| श्रान्ता रहेन्वतीरापं शान्ता नं सुन्त्वोषंषीः                           | 11 9 11     |
| शान्तानि पूर्वे राशि शान्तं नो अस्तु कृताकृतम्।                         | in the same |
|                                                                         | 11 2 11     |
| इपं या परमाष्ट्री वाग् हेवी बह्म वंशिता।                                |             |
| 4 1 2 2 4 1                                                             | 40 - 40     |
|                                                                         | ugu         |
| हुदं यत् परमेष्ठिनं मनी वां ब्रह्मंत्रशिवम् ।                           |             |
| येनुव संपूजे घोर तेनुव शान्तिरस्तु नः                                   | 1181        |
| ्ड्मानि यानि पञ्चेनिद्याणि मनं:पष्टानि मे                               |             |
| ्डृदि ब्रह्मेया संशितानि ।                                              |             |
| ैयरेव संमुखे घोरं तैरेव शानितरस्तु नः                                   | 440         |
| शं नों भिन्नः शं वर्षणुः शं विष्णुः शं मुजापंतिः ।                      |             |
|                                                                         | N 0 m       |
| ्यां न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो भवस्वर्यमा                               | m & B       |
| शं नो मित्रः शं वर्षणः शं विवस्याम्ख्यमन्तकः।                           |             |
| ्डःपाताः पार्थिवान्तरिचाः शे नी दिविचरा प्रहाः                          | ll o ll     |
| ्यां नो भूमिवें व्यमाना शमुक्का निर्देतं च यस्।                         |             |
|                                                                         | Hen         |
| न चत्रमुक्काभिहेतं शर्मस्तु नः शं मोडिमिचाराः शर्मु सन्तु कृत्याः ।     |             |
|                                                                         | HO N        |
|                                                                         | 118 h       |
| श्चं नो ब्रहाश्चान्द्रमुसाः शमादिस्यश्च राहुणा ।                        |             |
| शं नो मृत्युर्धमकेतुः शं हदास्तिग्मतेजसः                                | 101         |
| ्यां ठ्दाः शं वस्तुः शमादिस्याः शमुप्तयः।                               |             |
|                                                                         | 331         |
| अह्य प्रजापिति धाँता लोका वेदाः संसम्बर्ग्योऽसर्यः।                     | 10 10       |
|                                                                         |             |
| दीम कृतं स्वस्त्यर्थनामिन्द्रों में शमें यरखतु ब्रह्मा में शमें यरखतु । |             |
| अविश्वें में देवाः शर्मे यच्छ्रन्तु सर्वे मे देवाः शर्मे यच्छ्रन्तु ॥   | 354         |

यानि कार्ति विष्णान्तानि लोके भेस ग्रुपयो विदुः ।
सर्वाणि सं संवन्तु में शं में श्रुरः वसर्य में अर्
पृथिवी शान्तिग्नतिहिं शान्तियोः शान्तिग्रः पृः
शान्तिशेषेषयः शान्तिवंनस्पतियः
शान्तिशेषेषयः शान्तिवंनस्पतियः
शान्तिशेषेषयः शान्तिवंनस्पतियः
शान्तिशेषेषयः शान्तिवंनस्पतियः
शान्तिशेषेषयः शान्तिवं सान्तिः सर्वे मे देवाः
शान्तिः शान्तिः शान्तिः शान्तिभाः ।
ताभिः शान्तिःभाः सर्वे शान्तिःभाः शर्मयामोऽदं
यिद्व ष्वोरं यदिह कूरं यदिह पापं
तिष्णान्ते तिष्णुवं सर्वेभेव शर्मस्तु नः

11881

13811 [316]

#### 11 80 11

ऋषिः—न सिषः ॥ देवता—मन्त्रोकाः ! छन्टः—त्रिश्टुप् ॥ याँ न इन्द्राप्ती भवतामवाभिः शं न इन्द्रावरुका रात्र द्या । श्रमिन्द्रासोमा सुविताय शं योः शं नु इन्द्रीपृष्णा वाजेनाती का नो भगः शर्मु नः शंभी श्रस्तु शं नः पुरीधिः शर्मु सन्तु राषः। शं नः सम्बस्य पुरमस्य बांसः श ना अर्थमा पुरुजातो अस्त 11 2 11 यों नो धाना शर्म धता नो अस्तु शं न हरूकी मवतु स्वधाःमें: । शे रोदेशी बृहनी शं नो अद्भिः शं नो देवानी सुह गाने सन्त ns m शं नो श्रामित्रवीतिरनीकी बस्तु शं नी मित्रावरणाविश्वना शम्। शंनीः सुकृतां सुकृतानि सन्तु शंन इष्टिरो श्राम बातु वातः 118 A शं नो बावारिश्विवी पूर्वहूंती शमुन्तिरिचं दशारे नो बहुत्। शं नु भ्रे पंथीवंनिनों भवन्तु शं नों रजसस्पतिरस्तु जिल्लुः 11411 शं न इन्द्रो वधु भिर्देवो ऋस्तु शमादिखेभि देखाः स्शं :। शं नो ठुदो ठदे भिजंबापः शं नुसवष्टा प्रामितिह श्रृंणात् शं नः सोमी भवत् बद्धा शं नः श ना प्रावामः शसु वन्तु यजाः। शं नुः स्वरूपां मितयों भवन्तु श नः प्रस्वः शम्बस्तु वेदिः।

शं नः सूर्यं वहचता वसेनु शं नो भवनत् प्रदिश्व श्रिः।

श्रां नः पर्वेता धुत्रशे मान्तु शंनः सिन्धेतः शामु सन्ध्वापः ॥८॥ शंना प्रादितिसेवतु व्रोधिः शंनो सवन्तु महतः स्वृकः। शंनो विष्णुः शामु पृषा नो प्रस्तु शं मावित्रं शान्तस्तु वायुः ॥९॥ शंनो देवः मोविता त्रायमाणः शंनो सवन्तुपर्यो विम्न तीः। शंनेः पूर्वन्यो सवतु पृजाभ्यः शंनः चेत्रं स्यू प्रतिरस्तु शंभुः १०॥[२।९]

#### 11 88 11

THE TRAIS IS POSSESS TO STREET WINDOW

अपिं - विस्ताः ॥ देवता - उपा ॥ अन्दः - निष्द्रप् ॥

खुषा अपु स्वसुस्तमः सं वर्तयति वर्तुनि सुजातता । भूया वार्ज देवहितं सनेम मदेम शातहिमाः सुशीराः

11911 [213]

## 11 83 11

ऋषिः—अमितरथः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१, २, ७-१० त्रि॰डप्

| इन्द्रंस्य बाहू स्थविंदी बुषांगी चित्रा हमा यृंपुभी पारायेबसा। |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| ती योचे शथमी योग मार्गते याभ्यी जितमधुराणां स्वर् देत          | 11.12 II    |
| श्रायः शिशानी बुषुमा न मीमो घेनायुनः चीनंवश्रवंगिनाम् ।        |             |
| संकन्दनोडनिमिष एकवृरिः शतं सेना अजयत् माकंमिन्द्रीः            | 11 5.40     |
| संकन्दनेनानिमिवेण जिल्लान द्रयोध्येन दुश्चयवनेन धृष्णुना ।     |             |
| विन्द्रेय जयत वत् संहर्व युघों नर इवुहस्तेन वृद्यां            | n Ba        |
| स इपुहस्तुः स निवृक्तिमिवंशी संस्रष्टा स युध् इ दी गुर्थेन ।   |             |
| संतृष्ट्जित सीमुपा बाहुशुर्धुर्ध्वयंन्वा प्रतिहितासिरस्ता      | 1181        |
| बुकुविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहंस्तान् वाजी सहमान हुमः ।       | a Direction |
| श्रामिवीरो श्रमिवरवा सहोति जैत्रीमन्द्र स्थमा विष्ठ गोविदेन    | A dela      |
| हुमें बरिमर् हर्षध्वमुप्रमिन्दें सखायो प्रमु सं रेमध्वम् ।     |             |
| माम्जितं गोजितं बन्नवाहं जयन्त्मकनं प्रमृष्यन्त्मोजसा          | N € Na      |
| मानि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽद्यय हमः शतमन्युरिन्द्रः।           |             |
| बुरव्युवनः प्रवनाषांडयोध्यो सम् कं सेना अवत् प्र युरसु         | Lon         |
| क्रू राते परि दीया रथंत रचोहामित्र आखार्थमानः।                 |             |
| म्मा न न न मूर्य जामित्रान स्माक मे ध्या विता तन्नाम्          | 11 6 H      |
| इन्द्रं एवा नेता बृहस्पतिदंशिया युक्तः पुर एतु सोर्मः ।        |             |
| हेव्सेनानामभिमक्षवीनां जयंग्वीनां मुख्वां यन्तु मध्ये          | 118:41      |
| इन्द्रेस्य वृष्णो वर्वणस्य रार्च चाहिरवानी महतां शर्च हुमस्।   |             |
| महामनसां अवनच्यवानां चीवों देवामां जयंतामुहस्थात               | 1101        |

श्रुस्माकमिन्द्रः सम्रेतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जंयन्तु । श्रुस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्यस्मान् देवासोऽवता हवेषु ॥११॥ [राष्ठ]

#### 11 88 11

माविः — अथर्या ॥ देवता — बावापृथिव्यौ ॥ अन्दः — त्रिष्टुप् ॥

हृदमु च्छेर्योऽ नुमानमार्गा शिवे मे चार्वाप्तथिवी अभूतास् । श्रमपुरनाः श्रादेशों मं भवन्तु न वै स्वा द्विष्मो समयं नो सस्त

### 11 84 11

॥१॥ [राप]

कावि:-अथवा ॥ देवता-१-४ इन्द्रः, ५, ६ मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः--१ पथ्याबृहतीः, २, ४ जगतीः, ३ विराट् पथ्या पङ्किः, ४, ६ त्रिन्दुप् ॥

वर्ष इन्द्र भयामहे तती नो कर्म वं कृषि। मधंब म्छु विभ तब स्वं न कति भिन्नि दियो वि स्थी जहि HIL हुन्द्रे व्यमनुराधं हेवामहेऽनु राष्ट्रवास्म द्विपदा चतुंब्पदा । मा नः सेना बरंद्यीचर्य गुर्विष् कीरिन्द्र दुही वि नाश्यय nen इन्द्रं स्तात वृत्रहा प्रस्कानो वरेण्यः । स राचिता चरमतः स मध्यतः स पुश्चात् स पुरस्तां बी अस्तु 18 1 बुदं नी ब्रीकन नु नेषि विद्वामस्त्र प्रक्रमोतिरभय स्त्रहित । हमा त इन्द्र स्थविरस्य वाहू उर्व चयेम शर्या बहन्ती समर्व नः करस्यम्तरिचममयं चाव प्रायुवी दुमे हुने। समय पुश्चादमयं पुरस्तांदुत्तराद्धादमयं ने। धस्तु HYB बर्भवं नित्रादमेवमुमित्रादभेवं ज्ञाताद्ववं पुरोदात् । क्रमं नक्रमभयं दिवा नः सर्वो काशा समं मित्रं भवन्तु ॥ ६॥ [२।६]

# ॥ १६ ॥

अवि: अभवी ॥ देवता—मन्त्रोत्काः ॥ अन्यः—१ अनुष्टप्ः २ ससप्ता बस्तीमभातिशक्ती ॥

श्रमुनं पुरस्त त् पृक्षा हो सर्गय कृतम् । सुविता मा दिष्णत र तरान्मा शचीपतिः दिवो मादित्या रचन्तु भूम्या रचन्त्वप्रयः। हुन्द्रामी रेवतां मा पुतस्त द्राधनां च भनः शर्म यच्छताम् । विद्यानिक्त्या रेचतु जातवेदा भूनकृतों में सर्वतंः सन्तु वर्मे ॥२ [२।७] 11 20 11 ऋषिः—अथर्ना ॥ देवता—मन्त्रोक्तः ॥ छन्दः—१-४, ८ जगतिः, ४, ७, १० अतिजगती, ६ भारिग् जगती, ९ पन्चपदाडितशक्री ॥ अप्रिमी पातु यसुंभिः पुरन्तास् तस्मिन् कमे तस्मिन्छ्ये तां पुं प्रेमि । स मा रचतु स मा गोपायतु तस्मा श्रास्मानं परि दृदे स्वोहा बायुमान्ति विशेतस्या दिशः पातु तासमन् कमे तस्मिन्छ्ये तां पुरं भैनि। स मा रचतु स मा गोप।यतु तस्मा मास्मानं परि दुरे स्वाहा सोमों मा क्देदंचियाया दिश: पातु तरिनन् कमे तस्ति इत्ये तां पुरं श्रीमें। सं मां रचतु स मां गोपायतु तस्मा आत्मानं परि दंदे स्वाहा बहुता मादिल्बेरेवस्वा दिशः पात तस्मिन् कमे सास्तिम्छ्ये तां पुरं प्रेमि। स मा रचतु स मा गापायत तस्मा आत्मानं परि दरे स्ताहा स्यों मा चाव शिथेवी स्वां प्रती ब्यां दिशा पांतु तास्मन् क्रमे तास्त्रक्ष्ये ता परं प्रैमि। सं मा रचतु सं मा गोपायतु तस्मा आत्मान परि इदे स्वाही षापो मौर्यभामवीरेवस्या दिशा पाँग्त वास कमें तासु अये ता पूर प्रैमि ।" ता मा रचन्तु वा मां गोपायन्तु ताम्य मार्रमानं परि दृदे स्वाहा ॥६॥ 

# 11 36 11

व्यविः—अधवी ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ अन्दः—१, व साम्नी त्रिःहर्षे २-४, ६ आर्च्येनुष्ट्रप्; ५ सम्राड् (१, स्वराड् ) आर्च्यनुष्टुप्; ७, ९, १० प्राजापत्या त्रिष्टुप्; (सर्वा दिपदाः ) ॥

श्रुप्ति ते वसुवनतमृष्ट्याः ।

बे सावायवः प्राप्त्यां दिशोऽभिदासात् ॥१॥

बार्यु ते न्तरिचवनामृष्ट्यन्त ।

बे सावायवं प्रस्यां दिशोऽभिदासात् ॥२३

सोमं ते ठृद्रवन्तमृष्ट्यन्त ।

बे सावायवो दाविणाया दिशोऽभिदासात् ॥३॥

वर्षणं त प्रादिश्यवन्तमृष्ट्यन्त ।

बे मावायवं प्रस्यां दिशोऽभिदासात् ॥३॥

वर्षणं त प्रादिश्यवन्तमृष्ट्यन्त ।

| स्र्ये ते वावाप्रियवीव नतस्र इंड्रन्त ।    |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| ये मानायनं प्रतीच्यां दिशोऽभिदासांत्       | late and the light           |
| श्रुपस्त बोर्बधीमतीऋंच्छ्नतु ।             |                              |
| ये मानायवं एतस्या दिशोऽभिदासात्            | nen nen                      |
| विश्वक्रमांगुं ते सप्तऋषिवन्तमृष्ड्यन्तु । |                              |
| ये मानायव हदींच्या दिशोऽभिदासांत्          | U o U                        |
| इन्द्रं ते मुरुरवन्तमृष्ठवन्तु ।           |                              |
| ये मांबादवं एतस्यां द्विशोऽभिदासांत्       | ner                          |
| प्रजापंति ते प्रजननवन्तमृष्ड्नतु ।         | or the state of the state of |
| चे मानावनी धुनायां दिशोऽभिदासांव           | 191                          |
| बृह्म्पनि ते विश्वदेववन्तमृद्धन्तु ।       | ford the st                  |
| ये माबायवं कुष्त्रांपा दिशोऽभिदासांत्      | विश्व विश्व [राद]            |

# 11 88 11

ऋषि:-- अथवी ॥ देवता-- मन्त्रोताः ॥ खन्दः- १, १, ९ मुरिग्हहती; > ४-= ११ अन्दरमार्भा पहासिः, १० स्वराट पहासिः श

| the said of a said a street of a street of said a    |         |
|------------------------------------------------------|---------|
| मित्रः पृथिक्योदंकामुत् तां पुरं प्र यांवामि वः।     |         |
| तामा विशत तो प्रविशत सा वः शर्म च वर्म च यण्डत       | nın     |
| बायुग्नतरिक्षेयोदिकामत् तां प्रदं प्र यायामि वः।     |         |
| तामा विशत तां प्र विशत सा वुः शर्मे च वमे च यच्छत    | 11711   |
| स्यों दिवोदकामृत् तां पुरं प्रणयामि वः।              | E SIE   |
| तामा विशत तां प्र विशत सा वृः शम च वम च यडछतु        | HAU     |
| खुम्बमा नवेत्रेहद्काम्त् तां पुरं प्र ग्यामि वः      | S to be |
| तामा विश्वत तो प्र विश्वत सा वा शर्मे च वमे च यच्छतु | 1187    |
| सोम जोवंशीभिद् कामुत् तां पुरं प्र यंवामि वः।        |         |
| नामा विशत तां प्र विशत सा तः शर्भ च वसे च वच्छत      | 141     |

| युज्ञो दिश्वियाभिरुद्देकामुत् तां पुरं प्र यथामि वः।  |          |
|-------------------------------------------------------|----------|
| तामा विशत तां प्रविशत सा वः शमें च वभी च यण्यतु       | uşn      |
| समुद्रो नुदीभिषद्कामत् तां पुरं प्र योगामि वः।        |          |
| तामा विश्वत तां प्र दिशत सा वः शर्म च वमे च यब्ब्रत   | 11 0.11  |
| बहा बहाचारिभिरुद्कामत् तां पुरं प्र योगामि वः।        |          |
| तामा विश्न तां प्र विश्त सा वः शर्म च वर्म च यच्छत    | 11611    |
| ्द्र-द्रों बीर्थे व्योदकाम्त् तां पुरं प्र यापामि वः। |          |
| तामा विशव तां प्र विशव सा वः शमें च वमें च यब्द्रतु   | 11811    |
| बुवा श्रमृतेनोदंकामुस्तां पुरं प्र यायामि वः।         |          |
| तामा विशत तां व विशत सा वः शमें च वमें च यच्छत        | Hoon     |
| अजापतिः प्रजाभिक्षकामृत् तां पुरं प्र यांगि वः।       | f-1-3    |
| न्तामा विशत तो प्र विशत सा वः शर्म च वर्म यच्छत ॥११।  | 1 [5130] |

#### 11 20 11

अद्यवि:--अथर्वा ॥ देवता-मन्त्रोक्ताः ॥ अन्दः- १ त्रिष्डप्: २ जगती; ३ पुरस्ताद् बृहती, ४ अनुष्डब्गर्मा त्रिष्डुप् ॥ चाप न्यमः पौर्वयं वृषं यामिन्द्वामी धाता संविता इटस्पति:। सोमो राजा वर्षणो श्राधिना यमः प्वास्मान् परि पात् मध्योः 11911 थानि चकार अर्वनस्य यस्पतिः प्रजापतिमात्तिस्य प्रजाम्बः। अदिशो यानि वस्ते दिश्यश्च तानि मे वमाश्य बहुबानि सन्तु 11 2 11 यत् ते तुन्दनंद्धन्त देवा युराजयो देहिनः। इन्द्रो यच्के वमं तदस्मान् पातु विश्वतः 11 2 11 वर्म मे चावाराध्वी वर्माहवेमं स्थी:। वर्म में विश्वे देवा: कृत् मा मा प्रापंत् प्रतीचिका 11811 [2199]

#### 11 38 11

देवता-छन्दांसि ॥ छन्दः-ब्रिपदा साग्नी इहती अधिः—महा ( पकावसाना ) ॥

गायम्युर्वारमान्तुषुव् बृहता प्रहामस्त्रियुव् जातस्ये

11311 [313]

#### 11 77 11

ऋषि:-आङ्गरा: ॥ देवता-मन्त्रोत्ता: ॥ छन्द:- १ सारन्युव्यिक् २, ६, १४-१६, २० देवी पाङ्किः; ३, १६ प्राजापत्या गायत्री; ४, ७, ११, १७ देश जगतो; ४, १२, १३ देशे क्रि॰ड्रप्; ८—१०

श्रासुरी जगती; १८ आसुर्यनुष्टुप्; २१ चतुष्पदा त्रिष्यु ॥

श्राङ्गिरसानामाधैः पञ्चातुवाकैः स्वाहां ॥१॥ पृष्टायु स्वाहा 11 S II सप्तमाष्ट्रमाभ्यां स्वाहा ॥३॥ ने लुनखेश्यः स्वाहा 11811 ॥५॥ च्द्रेश्यः स्वाहा हारिनेभ्यः स्थाहा 11811 पर्यायिकेम्यः स्वाहा ॥७॥ प्रथमे यु: शङ्केम्यः स्वाहा IICH. वित्तिषेम्यः शङ्क्षेम्यः स्वाहा ॥९॥ तृत्वियम्यः शङ्कम्यः स्व हा 119011 उपोचमेश्यः स्वाहां ॥११॥ उत्तमेभ्यः स्वाहा 119211 बत्तरेभ्यः स्वाहा ॥१३॥ ऋषिभ्यः स्त हां 11381 शिखिम्य: स्वाहां ॥१५॥ गर्णभ्यः स्वाहां 119511 महाग्याभ्यः स्वाहा 11304 सर्वेभ्योऽ क्रिंगभयो विद्याग्रेभ्यः स्वाहा 113611 ष्थक्सहस्राम्यां स्वाहां ॥१९॥ ब्रह्माणे स्वाहा nson. ब्रह्मज्येष्ठा संस्ट्रतां वीयांगि ब्रह्माये ज्येष्ठं दिव्या ततान । भूतानी ब्रह्मा प्रथमोत जेजे तनाहीत ब्रह्मणा स्पर्धितं कः ॥२१॥ [३१२]

# 11 33 11

ऋषिः — अथर्ग ॥ देवता — मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः — १ आसुर्रा बृहतीः, र-७ २०, २३, २७ देवी तिरदुर्, ८, १०-१२, १४-१६ प्राजापत्या गायत्री, १७, १९, २१, २४, २५ देवी पर्कातः; १. [१३], १८, [२२,] २६, २८. दैनी जगता; [ ३० चतुष्पदा त्रिष्डपू ] ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

|                                     |                                      | 1000 |
|-------------------------------------|--------------------------------------|------|
| छाथुर्वेषानां च रुर्श्वेस्यः स्वाहा | ॥१॥ पुरुवर्चेम्यः स्वाहां ॥२।        | 1    |
| पहुचेस्यः स्व हां                   | ॥३ ॥ मृत्रवेश्यः स्वाहां ॥ ४         | n    |
| श्रष्टचेंभ्यः स्वाहा                | ॥ ७ । न् । चें व्यः स्व हा । ६       | 11   |
| दश्चेंश्यः स्वाह                    | ॥७॥ एकारुशार्नेभ्यः स्वाहा ॥८        | u.   |
| द्धार्याचेश्यः स्वाहा               | । ९। त्रयोदश्चेभ्यः स्वाहा ॥१०       | n    |
| चत्रंशचेंश्यः स्वाहा                | ॥११॥ पृत्रचरुणचेभ्यः स्व हा ॥१२      | 11   |
| पोड्या नेस्यः स्वाहा                | ॥१३॥ सुसर्थः चेंश्यः स्वाहां ॥१४     |      |
| ख्रष्टुादुशर्चेम्यः स्वाहा          | ॥१५॥ एकोन्दिशतिः स्वाहा ॥१६          | lì   |
| बिशातिः स्वाहा                      | ॥१ ॥ महस्काण्डाय स्वाहां ॥१८         |      |
| तृचंश्यः स्तहा                      | । १९ । एकचें स्यः स्वाहा ।।२०        |      |
| न्त्रद्भयः स्वाहा                   | ॥२१॥ एकानुचभ्यः स्वाहा ॥२२           | u    |
| बोहितेभ्यः स्वाहा                   | ॥ शा सूर्याम्यां स्वाहा ॥२४          |      |
| ब्रास्याभ्यां स्वाहा                | ॥२५॥ वाजापुरयाभ्या स्वाहा ॥२६        | 18   |
|                                     | ॥२०॥ मङ्गु बिकेम्यः स्वाहां ॥२८      |      |
| विषासुद्धी स्वाहा                   | ।।४वा। मर्वनावाकन्त्रः राज्या        | 11   |
| अहायो स्वाहा                        |                                      |      |
| जहां उपेष्ठा संस्ता वीर्पाण बहा     | न्ति सर्वाणा स्माधित हाः । उ व । [1] | 12   |
| अताना बद्धा प्रयमात कर्य तना        | हंति बह्मणा स्पार्वितुं कः । ३०। [३। | 7    |

# 11 38 11

क्यानिः—मधनी ॥ देवता—मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—१-३ अनुष्टुप्; ४-६,

वैन देवं सदितारं परि देवा श्रघरियत्। तिवेमं बंद्यणस्पते परि राष्ट्रायं घत्तत पर्शिममिनद्रमायुंचे मुहे चुत्रायं घत्तन। स्रथैनं जुरसे नुपां ज्योक चुत्रेऽधि जागरण

HeH

11211

| प्रीमं सोमुमार्थुंचे सहे श्रीत्रांप धत्तन ।                     |         |
|-----------------------------------------------------------------|---------|
| यथैनं जुरसे नुवां ब्योक् श्रांत्रेडिं जागरत्                    | 11211   |
| परि घत्त मृत नो वचीने जरामृत्युं कृणुत दीर्घमार्थुः ।           |         |
| बृहस्पतिः प्रायंच्छद वासं एनत् सीमाय राज्ञे परिधातवा र          | 11811   |
| जुरां सु गंब्छ परि धास्त्र वासो भवी गृष्ट्री नामभिशस्त्रिपा है। |         |
| श्रतं च जीव शुरदेः पुरुवी रायश्र पोष्मुप्यं व्ययस्य             | 1 42.17 |
| परीदं वासी अधियाः स्वस्तयेऽसूर्वाधीनासिस्यास्त्रपा है           |         |
| श्रुतं च जीव शरदः पुरूचीवस्ति चारुवि भजाति जीवन्                | 11 9 10 |
| योगेयोगे त्वस्तर् वाजेवाजे हवामहे ।                             |         |
| संखाय इन्द्रमृत्ये                                              | 110-11  |
| हिरण्यवर्थी श्रुजरः सुवीरों जरामृत्युः प्रजया सं विशस्त ।       |         |
|                                                                 | [318]   |
|                                                                 |         |

#### 11 24 11

मार्षः—गोपथः ॥ देवता—वाजो ॥ झन्दः—अनुण्डुण् ॥ मार्थान्तस्य रवा मर्नसा युनर्जिम प्रथमस्य च । सरकृतसुद्धहो मंद्रोदुद्धा प्रति भावतात् ॥१॥ [३।५]

## ॥ २६॥

मावि:—अथवी ॥ देवता—श्राधिः, ॥ हिरण्यम् ॥ खन्दः—१, २ त्रिष्टुप्र ३ मनुष्टुप्, ४ पथ्या पङ्किः ॥ मातेः प्रजातं पीरे बद्धिरण्यम्मृतं दुधे श्राधि मत्येषु । ब प्नद् वेद स इदेनमहैति जरामृत्युर्भविति यो ब्रिमितिं ॥१॥ बद्धिरण्यं सूर्येण सुवर्षी प्रजावन्तो मनेवः पूर्व हैष्टिरे । सत् रबा चन्द्रं वर्षेता सं स्रेजस्यायुष्मान् भविते यो ब्रिमितिं ॥२॥ आयुषि खा वर्षेषे खोजंसे च बस्नाय च । यथां हिरण्यतेजंसा विभासांसि जनाँ अर्चु ॥३॥ यद् वेदु राजा वर्रणो वेदं देवो बृहस्पतिः । इन्द्रो यद् बृत्रहा वेदु तत् तं मायुष्यं भुवृत् तत् ते वर्ष्ट्रं भुवत् ॥४॥ [३।६]

#### 11 20 11

मानि: शुर्वित्तराः ॥ देवता — त्रिवृत् चन्द्रमाश्च ॥ छन्दः — १,२,४ – ८, १४ भतुःदुष्, ६, ९ त्रिःदुष्, १० जगती (१, त्रिःदुष्) ११ भ्राच्द्रीिःखक्, १२ भ्राच्येतुष्दुष् १३ साम्नी त्रिष्दुष्, [१४ षट्षदाऽतिश्रक्री]॥ गोमिष्ट्वा पान्त्रुष्मो वृष्ये स्वा पातु वाजिमि:।

वायुष्ट्वा ब्रह्मणा पारिवन्द्रंस्त्वा पारिवनिद्वये 119 11 सीर्भस्वा प्रावोषं भी भेनं चंत्रेः पातु सूर्यः। मात्रयस्था चुन्द्री चूत्रहा वातः पाणेन रचतु 11511 विस्रो दिवंस्तिसः प्रथिविस्रीण्युन्तरिचाणि चतुरंः समुद्रान् । बिनुतं स्तोम बिनुत अ।प भाहुस्तास्त्वा रचन्तु बिनुता बिनुत्रिः 113 11 त्रीसाकोकीन् संमुद्दांस्तीन् ब्रह्मास्तीन् वेष्ट्रपान् । त्रीन् मात्तरिश्चनुद्धान्दस्यान् गासून् केलप्यामि ते 11811 बृतेन खा समुचाम्यम् बाज्येन वर्धयेन् । भामेश्वन्द्रस्य स्पेश्य मा प्राणं माविनो दमन् 11 4 14 मा व: प्रांगं मा बोंडपानं मा हरी माथिनो दमन्। आजन्तो विश्ववेदसो देवा दैव्येन भावत usp मार्गेनु मि सं संजिति वातः मार्गेनु संहितः। प्राणन विश्वतीमुखं सूर्य देवा पंजनयन बायुवायुःकृती जीवायुष्मान् जीव मा स्थाः। श्राबोनीतम्बन्दती जीव मा मृत्योरुद्गा वर्शम्

| देवानां निहितं निषि यमिन्द्रे डन्बविन्दत् पांथिभिदेव्यानैः ।              |            |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| बार्गे हिर्वण्यं ज्युपुञ्चित्रृद्धिःतास्त्वा रचन्तु त्रिवृतां त्रिवृद्धिः | 11811      |
| श्रय श्रिशर् देवनुष्या चि व वीयं थि                                       |            |
| वि <u>यायमां</u> गा जुगुपु <u>र्ष्ट</u> न्तः ।                            |            |
| श्चास्मश्चनदे अधि याद्धिरण्यं तेनायं कृणवद् वीर्याणि                      | 11 9 o M   |
| ये देवा दिव्यकाद्या नथ ते देवासी हिशिर्द जुनध्वम्                         | 11 3 3 11  |
| मे देवा श्रम्ति एकदश स्थ ते देवासी हविट्रिं जुंबध्वम्                     | 113511     |
| ये देवा प्रथिवामेकादश स्थ ते देवानी हविश्विदं जुवश्वम्                    | negn       |
| श्रासप्तनं पुरस्त त् पृक्ष को समर्थ कृतम् ।                               | AS THE P   |
| सुविता मी दावियात बत्तरान्मा शचीपतिः                                      | 113811     |
| दिवो मोदित्या रचन्तु भूम्यां रचन्त्वप्रथः।                                |            |
| हुन्द्राप्ती रंचतां मा पुरस्ताद्वाधिनावाभितः शर्मे यञ्चताम् ।             | TO SERVICE |
| विष्धिन्त्या रंचतु जातवेदा भूतृकृतो                                       |            |
| में सर्वतं। सन्तु वर्षे ॥ १                                               | [618] 112  |
| 1 Tient was really mount of the march                                     |            |

# 11 26 11

| Land Marie Berger Harps of the                      |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| व्यवि: महा। । देवता इभैमायी: ॥ अन्दः-अनुष्टुप् ॥    |         |
| हुमं बन्नामि ते मुणि दीर्घायुःवायु तेजसे ।          |         |
| दुभै सपः नुरुमनं द्विपुतस्तपनं हृदः                 | 11 9 11 |
| हिष्तस्तापर्यन् हृदः शत्रूंणां तापयन् मनः।          |         |
| खुडार्टः सर्वास्त्वं दर्भ घुमंद्रवामीन्त्संतापर्यन् | 11711   |
| मुमंहवामितपन् दर्भ द्विष्तो नितपन् मणे ।            |         |
| श्रदः सपरनानी भिन्दिन्दं इव विठुजं बुलम्            | Han     |
| र्मान्द दर्भ सुपरनानां हृद्यं द्वियुतां मयो ।       |         |
| खुषन् स्वचीमव भूरुषाः ग्रिरं पुषां वि पात्रय        | 11.811  |

| भिन्दि देभ सुपत्नान में भिन्दि में पृतनायुत: ।                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| भिन्दि में सर्वांच दुई।दी भिन्दि में द्विष्तो मंगे । ॥५॥                                            |
| ख्रिन्दि दर्भ सपतान् मे छिन्दि में प्रतनायतः।                                                       |
| क्किन्दि में सर्वान् दुर्हादीईक्निन्द में दिपतो भयो ॥६॥                                             |
| वृक्ष दम प्रान्ति में वृक्ष में प्रतनायतः।                                                          |
| बुक्ष में सर्वीत् दुर्हा दें। दृश्च में दिल्तो मंग्रे                                               |
| कुन्त दर्भ सुपरन न में कुन्त में प्रतनायुतः।                                                        |
| कृत्त में सर्वीन् दुई। दें: कन्त में द्विपती मंगे ॥८॥                                               |
| पिंश हं में स्पान न में पिंश में पृतवायतः।                                                          |
| प्रिंश में सर्वीन दुहाँदी। प्रिंश में द्विष्तों मंगे ॥९॥                                            |
| विध्य दर्भ स्परनीन् में विध्य में पृतनायतः। विध्य में सर्वीन् दुहोदी विध्य में दिएतो मणे ॥१०॥ [शार] |
| And The Mark Acids that a Shill do a man forth                                                      |

#### 11 29 11

| ऋषि:- ब्रह्मा ॥ देवतादभमाणि: ॥ छन्दः अनु ०६ प् ॥     |          |
|------------------------------------------------------|----------|
| निर्द्धं दर्भं सपरनांत्र में निर्द्धं में पृतनायनः । | 79.12.00 |
| निसं में सबीत दुरादी निसं में द्विष्तों में पे       | u e u    |
| वृश्दि दर्भ सप्तान् मे तृश्दि में प्रतनायतः ।        |          |
| तृत्दि म सरीन् दुहादे तृत्दि में द्विषतो मेंगे       | गरा      |
| कुन्द्धि दमें सपरनान् मे कुन्द्धि में प्रतनायतः ।    | K NOTE   |
| कृत्यि में सर्वान् दुई दी कृत्यि में दिपती मंथे      | uz B     |
| मुण दर्भ सपरनान में मुण भे पृतन यनः।                 |          |
| मृण में सर्वीत दुइ दी मृण में दिवतो मेंथे            | 180      |
| मन्धं दर्भ मुपरनात् में मन्धं में पृतनाग्तः।         |          |
| यन्थं म सर्वीत् दृहां ही मन्थं में दिवता में थे      | 11411    |
| पिण्ड्ढ दमं सुपानान् म पिण्ड्ढ में पृतनायतः ।        |          |
| पिछिंद्द में सवीन दुई।दी: ।प्राण्ड्द में दिवतो मंथे  | UED      |
| 141.60 T. 11. 136.2. T. 12                           |          |

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

| क्रोषं दर्भं सुपःनान् मे कोषं में प्रतनायतः।     | Buside said |
|--------------------------------------------------|-------------|
| कोष में सर्वीन दुर्दी दें घोष में द्विष्तों मेंग | uen         |
| द्दं दर्भ सपरनान् मे दहं में पृतनायत: ।          |             |
| दुई में सर्वान दुइंदिं दह में द्विपतो मंगे       | U & II      |
| जुहि देशं मुपरनान् मे जुहि में पृतनायुतः।        | PAYE DE LE  |
| जहि में सर्वान् दुर्हादीं जहि में द्विष्तों मणे  | ndn [818]   |

#### 11 30 11

#### ऋषिः-- नह्या ॥ देवता-दर्भमाचिः ॥ छन्दः-अनुष्डुप् ॥

| यत् ते दर्भ जुरामृत्युः शतं वर्मसु वर्म ते।          |              |
|------------------------------------------------------|--------------|
| तेनुमं वृर्मिणं कृत्वा सुपरना आहि वृत्ये:            | uen          |
| श्रुतं ते दुर्भ वर्माणि सुइस्रं वीर्याणि ते।         |              |
| तम्स्मै विश्वे स्वां देवा जरसे भर्तवा संदुः          | ॥ २ ॥        |
| स्वामीहुर्देववम् स्वां दंर्भ बह्मणुस्पतिम् ।         |              |
| स्वामिन्द्रस्याहुर्वम् स्वं राष्ट्राणि रचसि          | ngu          |
| सुपानुववंगं दर्भ द्विष्तस्वपन हदः।                   |              |
| मुर्णि चुत्राय वर्धनं तन्पानं कृणोमि वे              | 11811        |
| यत् संमुद्रो श्रुम्यकेन्दत् पूर्जन्यो विद्युतां सह । | TO THE PARTY |
| ततो हिर्व्ययो बिन्दुस्ततो दुभी प्रजायत               | 1141 [818]   |

#### 11 38 11

ऋषिः—सावता (पृष्टिकामः) ॥ देवता—औदुग्वरमाणिः ॥ अन्दः-१-४, ७-१०, अनुष्टुप्, भ, १२ त्रिष्टुप्, ६ विराट् प्रस्तारपङ्किः, ११, १६ पञ्चपदा शकरां, १४ विराहास्तारपङ्किः ॥ जौदुम्बरेग मुणिना पुष्टिकामाय वेधसा । प्यानां सर्वेषां स्काति गांष्ठ में सिवता करत्

11819

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

| यो नो अभिगाँहैंपरवः पशुनामधिपा असंत्।                          | produce  |
|----------------------------------------------------------------|----------|
| श्रीहुं स्वरो वृषां मायेः सं मा सजतु पृष्ट्या                  | 1131     |
| क्रीषियीं फर्जवर्ती स्वधामिरी च नो गृहे।                       |          |
| श्री हुं म्बरस्य तेर्जासा धाता पृष्टि दं धातु मे               | uşn      |
| यद् द्विपाच चतुष्पाच यान्यस्त्रानि ये रसाः।                    |          |
| गृह्णुं है त्वेषा भूमानं विश्वदादुम्बरं मृणिम्                 | 11.811   |
| पुष्टि पंशूनां परि जममाहं चतुंब्पदां द्विपदां यर्च धान्यम्।    |          |
| पर्यः पश्नां रसुमोषंधीनां बृहस्पतिः सिन्ता मे नि यंच्छात्      | 11 15 11 |
| श्रुहं पंशूनामधिपा श्रंसानि मयि पुष्टं पुष्टपतिदंशातु ।        | Supply   |
| मह्ममौदुम्बरो मृणिद्रविषानि नि येच्छतु                         | HEN      |
| उपू मौर्डुम्बरो माणिः प्रजयां च धर्नेन च ।                     |          |
| इन्द्रंग जिन्दितो मुणिरा मांगन्धिह वर्चसा                      | 11011    |
| देवो माणिः संपत्नुहा चनुसा धनसातवे ।                           | d i sizi |
| पुशोरक्षंस्य भूमानं गर्वा स्फार्ति नि येच्छतु                  | UCII     |
| न्यथायु स्वं वनस्पते पुष्ट्या सह जिज्ञेषे ।                    |          |
| ्यवा धनस्य मे स्फातिमा दंधातु सरस्वती                          | 090      |
| मा मे धनं सरस्वती पर्यस्फाति च धान्यम् ।                       |          |
| सिन्वित्रात्युपां वहाद्यं चौदुम्बरो मृश्यिः                    | 119011   |
| स्वं मंग्रीनामं धिपा वृषां धि स्ववि पुष्टं पुष्ट् परिजें जान । |          |
| ्रययोमे वाजा द्रविणानि सर्वेदिंग्वरः स स्वम्हमत्               |          |
| संहरवारादराविसमिति बुधं च                                      | 113311   |
| आमणीरसि प्रामुणीहृत्थायाभिषिक्रोऽभि मां सिन्च वर्षसा ।         |          |
| तेजोंडिस तेजो मर्थि धार्याधि रुपिरिस रुपि में धेहि             | 113511   |
| पहिरासि पृष्ट्या मा समझ्रिक गृहमुंबी गृहपंति मा क्र्यु ।       |          |
| भौदुंग्बरः स स्वमस्मासु बेहि रुपि च नः सर्ववीरं नि             |          |
| व्यंद्र रायस्पीषांय प्रति सुक्चे ग्रहं खास्                    | 113511   |
|                                                                |          |

862]

श्रवमौद्धुम्बरो मृथिवीरो बीरायं वध्यते । स न: सुनि मधुमती कृष्णेतु रुपि च नः सर्ववीरं नि यच्छात्

113811 [814]

#### ॥ ३२ ॥

ऋषि: — मृगुः ( आयुष्कामः) ॥ देवता — दर्भः ॥ छन्दः — १-७ अनुष्टुप् = पुरस्ताद् बृहती, ९ त्रिन्दुप्, १० जगती ॥

| Hak      |
|----------|
| 11 37 15 |
|          |
| गरा      |
|          |
| 11319    |
| 2 277    |
| 11 8:113 |
|          |
| 1140     |
|          |
| 11 & 112 |
|          |
| 11011-   |
| AREAG.   |
| Hem      |
|          |
| 1190     |
|          |

सपुरन्हा शतकाण्डः सहस्यानोषधीना प्रथमः सं बमूवा स नोडयं दुर्भः परि पातु विश्वतस्तेनं साचीय पूर्वनाः पुतन्यतः िहाइ प्रकृतिक स्वत्यात्रकार विद्यान

# न्त्रपीत लोहाक ए य प्रतासीका कार्यों के लोही

11 33 11 च्यापि:--मृगुः ॥ देवता-- दर्भः ॥ छन्दः-- १ जगती; २, ४ त्रिंग्ड्रप्; ३ आपी पङ्किः ४ आस्तारपङ्किः॥

सहस्राघः शतकाण्डुः पर्यस्वानुपाम्विर्वीद्धा राजस्यम् । स नोडयं दर्भः परि पात विश्वती देवी मणिरायुषा सं सुजाति नः घृतादु रु हुमान् पर्यस्वान् भूमिद्देशे इच्युतश्च्याविष्णुः । नुदन्धपरनानधराध कृण्वन् दर्भा रीह महतामिनिद्वयेश 11 7 11 स्वं भूमिमस्येष्योजसा स्वं वेद्यां सीदास चारुरध्वरे । स्वां प्रविश्वस्थयोऽभरन्त रवं प्रनीहि दुरितान्यसमत् क्षीचणो राजा विषासही रचोहा विश्ववर्षिः। श्रोजों देवानां बलमुप्रमेतत् तं ते बध्नामि जरसे स्वस्तये दर्भेण स्वं कृषावद् वीर्याणि दर्भ त्रिंत्रं द्वारमना मा व्यंथिष्ठाः। अतिष्ठाया वर्चेसाधान्यान्स्यूर्वह्वा भाहि मादिश्रश्रतसः

## 11 58 11 5 5 11

श्वापि:-आहिरा: ॥ देवता-जाहितो वनस्पतिः ॥ छन्दः-अनुब्दुप् ॥ ज्ञिह्गिडे। इसि जिह्गुडो रचितापि जिह्गुडः। ब्रियाचतुं पाद्समाकुं सबी रचतु जिंह्गुडः या गृस्त्रं श्चिपम्चाशीः शुतं क्रंत्याकृतंश्च ये । स्रवीत् विनक्तु तेर्जसोऽर्साम्जिक्ग्रिडस्करत्

| श्ररुसं कृत्रिमं नादमरसाः सप्त विस्तरः।           | lagte steels  |
|---------------------------------------------------|---------------|
| षपुतो जिल्गुडामितिमिपुमस्तव गातव                  | e the man     |
| कृत्याद्षेण प्वायमयो अरातिद्षेणः ।                | chapte argue  |
| अथी सहस्वाअङ्ग्दः प्र ग्रा श्रार्थं वि तारिषत्    | 1182          |
| स जिल्लाहरूयं महिमा परि याः पातु विश्वतः।         |               |
| विष्कंन्धुं येन सासह संस्कन्धमोज स्रोजसा          | रा न्यु ए।    |
| त्रिष्ट्वां देवा श्रजनयुन् निष्टितं भूम्यासर्वि । |               |
| तमु स्वार्ड्गिरा इति ब्राह्मणाः पूर्वा विदुः      | แร้เก         |
| न खा पूर्वा भोषभयो न स्वा तरनित या नवाः।          |               |
| विवाध हुमो जोङ्गुडः परिपायाः सुमुङ्गजः            | गण            |
| अथौपदान भगवे। जिङ्गुडामितवीर्थ ।                  |               |
| पुरा त हमा मसत् हपेन्द्री वीय ददी                 | 11210         |
| बुझ इत् ते वनस्पत् इन्द्रं श्रोजमानुमा दंशी।      | motivativa.   |
| मर्भोदाः सर्वाश्चातयञ्जहि रचारयोपधे               | . 11 % 11     |
| आशरीकं विशरीकं बुलासं पृष्टचाम्यम् ।              |               |
| तुक्मानं विश्वशारदमर्भा जिल्गुडस्करत्             | 113011 [413]] |
| n 26 n                                            |               |

#### 11 34 11

ऋषि:—अक्तिराः ॥ देवता—जिक्केडो वनस्पतिः ॥ छन्दः—१, २, ४ः अतुग्डप्; ३ पथ्यापक्तिः, ७ निचृत् त्रिग्डप् ॥

इन्द्रेस्य नामं गृह्णन्त ऋषयो जिङ्ग् दंदुः।
देवा यं चकुर्भेष्जममें विष्कन्धदूर्णम् १९७
स नो रचतु जिङ्ग् पेनपालो भनेत ।
देवा यं चकुर्जां ख्राणाः परिपाणमरातिहम् ॥२७
दुहाँ देः संबोर् चर्चुः पापुकृत्वानुमार्गमम् ।
काँसवं सहस्रचन्नो प्रवीबोधेनं नाश्य परिपाणोऽसि जिङ्गुहः ॥३७

परि मा दिव: परि मा प्रियुड्या: पर्युन्तारिचात् परि मा वीरुद्धथं: । परि मा मृतात् पर्हि मोत भव्याद् दिशोदिशो जिङ्गुड: परिवस्मान् ॥॥ य म्राडणवी देवर्रुता य द्वतो ववृतेऽन्य: । सर्वास्तान् विश्वभेषजोऽरुसां जिङ्गुडस्करत् ॥५॥ [५]२)

#### 11 38 11

श्वविः-- मह्या । देवता-- शतवारः ॥ छन्दः-- अनु दुप् ॥ शतवारी अनीनशद् यचमान् रचासि तेजसा । श्रारोह्न वर्चेसा सह मागिर्द्वणांम्चातनः 1. 9 IP श्रक्षांभ्यां रचों जुदते मूलेन यातुष्टान्यः। मध्येन यषमं बाधते नैमं पाष्माति तत्रति H S IP ये यचमासो अर्थका महान्तो ये च शुहिदनः। सर्वीत् दुंणीमुहा मृथिः शतवारी अनीनशत् 1 2 14 शतं वृशिनंजनयर्छतं यदमानपावपत् । दुर्णाम्नः सर्वीन् हुःवाव रचीसि धूनुते 1181 हिरंग्यश्क ऋषुभः शांतवारी श्रवं मुणिः। दुर्गामः सर्वीस्तृड्ड्वाव रश्रीस्यक्रमीत् श्वतमुद्दं दुर्णाञ्चीनां गन्धवांष्मुरसां श्वतम् । शुतं शश्वतीनां शुतवारेण वारये ॥६॥ (५।३)

#### ॥ ३७॥

व्यक्ति:—अथर्वा ॥ देवता—अग्नि: ॥ छन्दः—१ त्रिष्ट्रपः, २ आस्तारप्रकृति:, ३ त्रिपदा महाश्वदतीः, ४ पुर उष्णिक् ॥ इदं वर्ची श्रिप्तिनां दत्तमागुन् भगो यशुः सह शोजी वयो वर्षम् । त्रविश्वरुद् पानि च श्रीयांशि तान्यक्तिः प्र देवातु मे

| वर्च थ्रा बेहि से तुन्वां सह शोलो वयो बलस् ।           | हो असे      |
|--------------------------------------------------------|-------------|
| इन्द्रियायं खा कमें वीर्याय प्रति गृह्णामि शुतशारदाय   | 11711       |
| अर्जे खा बर्जाय खोजेसे सहसे स्वा।                      | DE THE SER  |
| श्रुमिभूवांय त्वा राष्ट्रमृत्याय पर्यूहामि श्रुतशारदाय | nsn         |
| ऋतुम्प्रधृवातुवेम्पा माद्भ्यः संवरतरम्यः :             | IF IF I     |
| ्षात्रे विष्वात्रे सुमूर्षे भूतस्य पत्रे यजे           | 11811 [218] |

न्द्रिषः-अथवी ॥ देवता-गुरगुलुः ॥ छन्दः-१ त्रातुष्टुप्; १ चतुष्पदीिष्णिक्; ३ प्राजापस्याऽतुष्टुप् ॥

न तं यहमा बर्षन्यते नैनै श्रपथी श्ररतुते ।
यं भैष्जस्य गुलगुलोः सुर्भिर्गन्थो श्ररतुते ॥१॥
विष्वेन्द्रस्तरमाद् यदमा मृगा बन्धा इवेरते
यद् गुलगुल सैन्ध्रवं यद् वाष्यासि समुद्रियम् ॥२॥
हमयौरमम् नामारमा बंदिष्टतांतये ॥३॥ [५।५]

#### 11 39 11

म्हाष अन्य क्षिताः ॥ देवता — कुष्ठः ॥ छन्दः — १, ९, १० अनुष्डप्; २, ३ पण्चपदा पथ्था पङ्किः; ४ षट्पदा जगती; ५ सप्तपना

राक्री; ६—= अष्टिः ॥

पेतं देवस्वायमायाः कृष्ठो हिमवंतस्वरि ।

तुक्मानं सर्वे नाशय सर्वाश्च पातुष्टान्यः ॥१॥

श्रीणि ते कुष्ट नामानि नधमारो नुधारिषः ।

नधायं पुरुषो रिषत् ।

पस्मै परिष्ठवीमि स्वा सार्यप्रातस्थो दिवा ॥२॥

जीवृत्वा नाम ते माता जीवृन्तो नाम ते पिता ।

| Mailin interviewer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| नद्यायं पुरुषो रिषद् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| यस्मै परिवर्गमि स्वा सार्यपात्रथा दिया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| हत्तमो अस्योषधीनामनुड्वान् जर्गतामिव ब्याघाः श्वपदामिव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | nin                  |
| == - वार्यास्य प्रवास्य अस्तामव व्याभः श्वपद्वामव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                      |
| नद्यायं पुरुषो रिषद् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| बस्में परिवर्गीमे त्वा सार्यमात्र्यो दिवा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| कि मान्याने न्योग ० ।० ०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11.811               |
| त्रिः शाम्बंभ्यो सङ्गिरेभ्यस्त्रराद्वित्येभ्यस्परि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9 249                |
| मिर्जातो विश्वदेवे स्य: । अध्याप प्राप्त कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य कार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |
| स कुष्टों विश्वभेषजः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| सुकं सोमेंन तिष्ठति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| तुक्मानं सर्वे नाशयु सर्वेश्च यातुष्टान्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | line to              |
| श्रुश्वत्थो देवसद्नस्वृतीयंस्यामितो दिवि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11411                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D TENN               |
| तत्रामृतस्य चर्चयां ततः कुष्ठी भजामतः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15.19                |
| स कुष्ठों विश्वभेषनः सार्क सोमेन तिष्ठति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| वुक्मानं सर्वे नाश्यय सर्वेश्च यातुष्टात्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | uşus                 |
| क्षित्रमानी जीवनश्चित्रमानन्त्र किया .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| विद्यम् । वार्ष्यदेख्रण्यबन्धन् । द्वाव ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
| हिर्णयथी नौरंचश्रद्धरण्यबन्धना दिवि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      |
| तत्रामृतस्य चच्यां ततः कृष्ठी अजायत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | i de la              |
| तत्रामृतस्य चच्यां ततः कुष्ठी मजायत ।<br>स कुष्ठी विश्वमेषजः सार्क सोमेन तिष्ठति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Age                  |
| तत्रामृतस्य चच्यां ततः कुष्ठी मजायत ।<br>स कुष्ठी विश्वमेषजः सार्क सोमेन तिष्ठति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |
| तत्रामृतस्य चच्छां ततः कुष्ठी सजायत ।<br>स कुष्ठी विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।<br>तुक्मानं सबी नाशय सर्वीश्च यातुष्टान्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | llop                 |
| तत्रुम्धतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी बजायत ।<br>स कुष्ठी विश्वमेषजः सुकं सोमेन तिष्ठति ।<br>तुक्मानं सबी नाशय सर्वीश्व यातुष्टान्यः<br>यत्रु नार्वप्रश्रंशनं यत्रे हिमवंतः शिरः ।                                                                                                                                                                                                                                                             | il o ily             |
| तत्रामृतस्य चच्छां ततः कुष्ठी सजायत ।<br>स कुष्ठी विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।<br>तुक्मानं सबी नाशय सर्वीश्च यातुष्टान्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ll o lb              |
| तत्रामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी बजायत ।<br>स कुष्ठी विश्वमेषजः सुकं सोमेन तिष्ठति ।<br>तुक्मानं सर्वे नाश्य सर्वोश्च यातुष्टान्यः<br>बन्न नार्वप्रश्रंशनं यत्रे हिमर्वतः शिरः ।<br>तन्नामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी श्रजायतः।                                                                                                                                                                                                               | al ell               |
| तत्रामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी सजायत । स कुष्ठी विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सबी नाश्य सर्वीश्च यातुष्टान्यः सन्न नार्वप्रश्रंशनं यत्रे हिमर्चतः शिरः । तन्नामृतंस्य चच्च्यां ततः कुष्ठी श्रजायत । स कुष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति ।                                                                                                                                                                                  | 0-                   |
| तत्रुामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी सजायत । स कुष्ठी विश्वमेषजः सुकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सर्वे नाशय सर्वश्चि यातुष्ठान्यः सन्न नार्वप्रश्चेशनं यन्ने हिमवंतः शिरः । तन्नामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी श्रजायत । स कुष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सर्वे नाशय सर्वश्चि यातुष्ठान्यः                                                                                                                                         | nop<br>nop           |
| तत्रुामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी सजायत । स कुष्ठी विश्वमेषजः सुकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सर्वे नाशय सर्वश्चि यातुष्ठान्यः सन्न नार्वप्रश्चेशनं यन्ने हिमवंतः शिरः । तन्नामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी श्रजायत । स कुष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सर्वे नाशय सर्वश्चि यातुष्ठान्यः                                                                                                                                         | 0-                   |
| तत्रुामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी घजायत । स कुष्ठी विश्वमेषजः सुकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सर्वे नाश्य सर्वश्चि यातुष्टान्यः यत्रु नार्वप्रश्चेशनं यत्रे हिमर्वतः शिरः । तत्रुामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी श्रजायत । स कुष्टी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सर्वे नाश्य सर्वश्चि यातुष्टान्यः य स्वा वेद पूर्वे ह्चर्वाको यं वा स्वा कुष्ठ कुम्यः ।                                                                              | n < lb               |
| तत्रामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी सजायत । स कुष्ठी विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । त्वमानं सवी नाशय सर्वीश्व यातुष्ठान्यः यत्र नार्वप्रश्रंशनं यत्रे हिमवंतः शिरः । तत्रामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी श्रजायत । स कुष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । त्वमानं सवी नाशय सर्वीश्व यातुष्ठान्यः य त्वा वेद पूर्व इच्वोको यं वो त्वा कुष्ठ क्रास्यः । यं वा वसो यमारस्यस्तेनासि विश्वभेषजः                                                      | 0-                   |
| तत्रामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी सजायत । स कुष्ठी विश्वमेषजः सुकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सर्वे नाश्य सर्वीश्च यातुष्ठान्यः सन्न नार्वप्रश्चेशनं यत्रे हिमवतः शिरः । तन्नामृतंस्य चच्चां ततः कुष्ठी श्रजायत । स कुष्ठी विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । तुक्मानं सर्वे नाश्य सर्वौश्च यातुष्ठान्यः य त्वा वेद पूर्वे हच्चाको य वा त्वा कुष्ठ क्रास्यः । य वा वस्रो यमारस्यस्तेनासि विश्वमेषजः श्रीष्ठेलोकं तृतीयंकं सद्दिद्वेश्च ह्रायनः । | n < lb               |
| तत्रामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी सजायत । स कुष्ठी विश्वमेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । त्वमानं सवी नाशय सर्वीश्व यातुष्ठान्यः यत्र नार्वप्रश्रंशनं यत्रे हिमवंतः शिरः । तत्रामृतंस्य चच्यां ततः कुष्ठी श्रजायत । स कुष्ठी विश्वभेषजः साकं सोमेन तिष्ठति । त्वमानं सवी नाशय सर्वीश्व यातुष्ठान्यः य त्वा वेद पूर्व इच्वोको यं वो त्वा कुष्ठ क्रास्यः । यं वा वसो यमारस्यस्तेनासि विश्वभेषजः                                                      | 11 & 11:<br>11 < 12: |

ऋषिः—ब्रह्मा ॥ देवता—विश्वेदेवाः, बृहस्पतिः ॥ छन्दः—१ परानुष्डुप् त्रिष्डुप्, २ पुरःककुम्मत्युपरिष्टाद् बृहतीः, ३ बृहतीगर्भाऽनुष्डुप्; ४ त्रिपदाऽऽषीं गायत्री ॥

यन्में बिद्धं मनेसो यर्च वाचः सरेस्वती मन्युमन्तें ज्यामे ।
विश्वेस्तद् द्वेषेः सह संविदानः सं देषातु बृहस्पतिः ॥१॥
मा न जापो मेषां मा बह्य प्र मेथिष्टन ।
सुब्यदा यूर्य स्पेन्द्रश्वसुपहृत्वोऽहं सुमेषां वर्चस्वी
मा नो मेषां मा नो दीषां मा नो हिसिष्टं यत् तपः ।
श्विवा नः शं सन्त्वायुषे श्विवा मंवन्तु मातरः ॥३॥
या नः पीपरदाश्चना ज्योतिष्मत्वी तमंस्तिरः ।
तामुस्मे रासत्वामिषंम् ॥४॥ [५१७]

#### 11 88 11

ऋषि:-वद्या ॥ देवता-तपः ॥ छन्दः-त्रिष्डप् ॥

अद्रामि च्छन्त अर्घयः स्वृतिदृस्तपों द्वीचार्सुप् निषेदुरमें । ततो राष्ट्रं बलुमोर्जश्च जातं तदेसमै देवा ४पूसनेमन्तु ॥१॥ [पाट]

#### 11 88 11

वापि:-- महा।। देवता-- महा।। छन्दः-- १ अनुष्दुण् , २ ककुम्मती पथ्या

पक्तिः; ३ त्रिष्टुप्; ४ जगती ॥

बह्य होता बह्य युजा ब्रह्मणा स्वरंतो मिताः। श्रुष्वयुर्वह्मणो जातो ब्रह्मणोऽन्तिहैतं हृतिः बह्य सुची घृतवेतीर्वह्मणा वेदिकहिता। बह्य युज्ञस्य तस्व च श्रास्विज्ञो मे हैविष्कृतः। श्रामिताय स्वाही

11 8 11

11911

श्रृंहोमुचे प्र भरे मनीषामा सुन्नार्थ्य सुमतिमातृगानः । इदिमिन्द्र प्रति हृदयं गृभाय स्रायाः संन्तु यर्जमानस्य कार्माः ॥३॥ श्रृंहोमुचे बृष्म युज्ञियाना दिराजन्तं प्रथममंद्र्याणाम् । श्रृपा नपातम्भिना हुने थियं इन्द्रियेण त इन्द्रियं दंत्तमोजः । ४॥ (५।९)

#### 11 83 11

व्यविः—वता ॥ देवता—अग्न्यादया मन्त्रोक्ताः ॥ छन्दः—सव्कुमताः पथ्या पङ्क्तिः ॥

यत्रं ब्रह्मविद्रो यान्ति देव्या तर्पसा सह । श्रुप्तिमां तत्र नयस्वप्तिमें धां दंशातु मे । श्रुप्रये स्वाहा वर्त्र ब्रह्मविद्रो यानित द्वीच्या वर्षसा सह । बायुमी नन्ने नवतु वायुः शायान् दंशातु मे । बायवे स्वाहां # 51 यत्र ह्याविद्रो यान्ति दीच्या तपंता सह। सूर्वी मा तन्नं नयतु चतुः सूर्वी दंशातु मे । सूर्वीय स्वाहा H & 16: यत्रं ब्रह्मविद्रो यानित द्रीचया तपंसा सह। चुन्द्रो मुः तन्नं नयतु मनेश्चन्द्रो दंघातु मे । चुन्द्राय स्वाहां 11811 यत्रं ब्रह्मविद्रो यान्ति दीच्या तपसा सह । सोमों मा तर्त्र नवतु प्यः सोमों दघातु मे । सोमाय स्वाहा 山马语 यत्र ब्रह्मविद्रो बानित दीच्या तपसा सह । इन्द्रों मा तन नयतु बल्मिन्द्रों दंशातु में । इन्द्राय स्वाहा यत्र महाविद्रो बानित देविया तपंता सह। आपी मा तन्न नयन्यवमृतं मोप तिष्ठतु । श्रवायः स्वाहा मन ब्रह्मविदो थानित दीच्या तपंता सह। बुद्धा मा तत्र नयतु ब्रह्मा ब्रह्म द्वातु मे । 11611 [4180] मुख्यों स्वाहा

#### 11 88 11

श्राधिः—भृगुः ॥ देवता—आन्जनम्, ८, ६ वरुणः ॥ झन्दः—१-३, ६-१० अनुष्ठप्; ४ चतुष्पदा राड्कुमत्युष्णिक्, ५ त्रिपदा निचृद् विषमा गायत्री ॥ आधुषोऽसि प्रनरणं विष्ठं भेषुज्ञमुं च्यसे । तदाक्षिन स्वं शंताते शमापे अभयं कृतम् यो होरीमा जायान्योऽङ्गभेदो विसर्पकः । सर्व ते यदमुमङ्गभ्यो बहिनिहन्स्वान्जनम्

श्राक्तनं प्रथिःयां जातं भद्रं पुरुष्जिविनम् । कृणोत्वर्षमायुकं रथज्यतिमनागसम्

प्राणं प्राणं त्रायस्वासो असंवे सृह । निक्रीते निक्रीत्या नः पाश्रॅभ्यो सुञ्च

सिन्धोर्गभाँऽसि विद्युतां पुष्पम् । वातः प्रायाः सूर्येश्च चुर्दिवस्पयेः

देवां ज्ञान त्रैकंकुटुं परि मा पाहि दि तं: ।
न रवां तर्न्योषं धयो बाह्याः पर्वतीयां द्वत ॥६॥

वीर्ड्ड नध्यमवास्पद् रच्छोहामीव्चातंनः। समीवाः सर्वाश्चातयंन् नाशयदिभा हतः ॥॥॥

ब्ह्यीर्थं राजन् वरुणानृतमाह पूर्वः । तस्मात् सहस्रवीर्थं सुक्च नः पर्वहंसः ॥८॥

यदापों श्रध्नया इति वहुणेति यद्चिम । तस्मात् सहस्रवीयं मुम्च नः पर्यहेसः ॥९॥ मित्रश्चं खा वर्षण्यानुप्रयंतुराञ्जन ।

तौ त्वांनुगत्यं दूरं भोगाय पुनरोहतुः ॥१०॥ [५।११]

#### 11 84 11

ऋषिः — मृग्रः ॥ देवता — १ – ५ आन्जनम् ; ६ – १० अग्न्यादयो मन्त्रोक्ताः ॥ बन्दः--१,-२ अनुष्डव्; ३-५ त्रिष्डुप्; ६ विराहमहाब्रहती ७-१० निचन्महाबुहती ॥ ऋ याद्यमिव संनयन् कृत्यां कृत्याकृतो गृहम्। चर्तुमन्त्रस्य दुहाँदैः पृष्टीरिपे शृयान्जन 11 9 .5 बद्स्मासुं बुःध्वप्नयं यद् गोषु यस नो गृहे। अनीमगुस्तं चे दुहाँदीः प्रियः प्रति सुन्चताम् 11 3 B धपामूर्ज धोर्जसो वाबुधानमुप्तेर्जातमधि जातवेदसः। चतुर्वीरं पर्वतीयं यदाञ्जनं दिशंः प्रदिशः करादिष्टिखनास्ते 1131 चतुर्वीरं बध्यत मान्जनं ते सर्वा दिशो मर्भयास्ते भवन्तु ध्रवस्तिष्ठासि सवितेव चार्य हमा विशो श्रमि हरन्तु ते बिल्म 1181 शास्त्रकं मुणिमेकं कृग्रब्व स्ताझकेना प्रिवेकमेषाम्। चतुर्वीरं नैऋतिभ्यश्चतुभ्यों प्राद्धां बुन्धेभ्यः परि पारवस्मान् 1141 श्राप्रमामनावतु माणायापानायायुषे वर्षस श्रोजेसे तेजंसे स्वस्तमें सुभूतये स्वाहा II & IF इन्द्रों मेन्द्रियेणांवतु शाणायांपानायार्थुंबे वर्वस षाजिमे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहा 1101 सोमों मा सौम्येनावतु प्राणायापानायायुषे वर्वस भोजसे तेजसे स्वस्तये सुभूतये स्वाहां UCIF भगों मा भगेनावतु प्राणायापानायायुंषे वर्चस बोजें तेजेंसे स्वस्तवें सुभूतये स्वाहा HSI मुक्तों मा गुर्यौरवन्तु प्रायायांपानायायुंचे वर्वस भोजसे तेजसे स्वस्तये सुमृत्ये स्वाहां 119011 4193

अद्याप :-- प्रजापतिः ॥ देयता-- अस्तुतमिषाः ॥ अन्दः- १ पञ्चपदा ख्येति ।

प्रमती त्रिण्डप्; २ षट्पदा श्रारिक् राक्ररी; १, ७ पञ्चपदा पञ्चा

पञ्चिकः; ४ चतुष्पदा त्रिण्डप्; ५ पञ्चपदा आतिशक्ररी; १

पञ्चपदोष्णिगाभी विराद् जाती ॥

| मुजापतिष्वा बक्षात् प्रथममस्त्रेतं वीर्याय कम् ।                   |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| तत् ते बध्नाम्यायुषे वर्षेष् ष्रोजेसे च                            |    |
| बलाय चास्तृतस्वामि रंचतु                                           | 1  |
| कुर्ध्वास्तिष्ठतु रचुक्रप्रमाड्मस्तृतेमं मा खाँ                    |    |
| इमन् पूर्वयो यातुषानाः।                                            |    |
| इन्द्रंह्व दस्यूनवं भूतुष्व प्रतन्यतः सर्वाञ्चन्नून्               |    |
| वि षहस्वास्तृतस्यामि रंचतु ॥२                                      | U  |
| श्रुतं च न प्रहरेन्तो निमन्तो न तस्तिरे ।                          |    |
| तरिमानिन्द्रः पर्यद्त् चतुः प्राणमश्रो बल्पमस्तृतस्त्वाभि रेचतु ॥३ | d- |
| इन्द्रंस्य खा वर्में खा परि भाषयामा यो देवानामाभिराजी वसूर्व ।     |    |
| पुनस्त्वा देवाः प्र यायन्तु सर्वेऽः तृतस्त्वाभि रचतु ॥४            | H  |
| श्रुहिमन् मुणावेकंशतं वीर्याणि सुहर्सं प्राचा नहिमुबरत्ते ।        | 5  |
| न्यात्रः रात्र्निमि तिष्ठ सर्वान् यसर्वा प्रतन्यादर्थतः            | 1  |
| सो श्रुत्पस्तुंतस्त्वाभि रंचतु                                     | U  |
| चृतादुरस्तुमा मर्थमान् पर्यस्वान्समुद्दस्त्राणः शतवानिवयोधाः ।     |    |
| शुंमुखं मयोभूशोर्जस्वांश्च पर्यस्वांश्वास्तृतस्त्वााभे रचतु ॥६     | B  |
| यथा त्वसुत्तरोऽस्रो असप्ताः सपत्नहा ।                              | 1  |
| सुजातानांमसद् वृशी तथा स्वा साविता                                 |    |
| कर्ष्य तस्त्राभि रेचत                                              | 1  |
| TAISHITTIN 448                                                     | .1 |

श्चाविः —गोपथः

॥ देवता—रात्रिः ॥ खुन्द:-- १ पच्या बुहती; २ पब्चपदाडनुष्डुब्मर्भा परातिजगती, ६-५, ८, ६ अनुष्डुप् बृहती, ७ व पदा जगती ॥ आ राश्चि पार्थिवं रजः पितुरमायि भामभिः। दिव: सहांसि बृहती वि तिष्ठस बा खेंचे वर्तते तम : न यस्याः पारं दरशे न योयुवद् विश्वामस्या अनि विशते यदेजति । अरिष्टासस्त वर्वि तमस्वति रात्रि पारमंशीमाहि अद्वे पारमशीमहि ये ते राम्नि न्वचं सो द्वष्टारी नव्तिनैवं। अशीतिः सन्ध्यष्टा उतो ते सम समितः 11 2 1 अष्टिश्च षट् चे रेवति पन्चाशत् पन्चे सुन्निय । चारवारं आत्वारिशच अर्थीस राचे वाजिनि 11811 द्धी च ते विशतिश्रं ते राज्येकांद्शावुमाः।

न्दा मार्किनी अवशीस ईशत मा नी दुःशंस इंशत। मा नी माथ गर्वा स्तेनी मार्वीनां वृकं ईशत UFB सामानां भद्रे तस्करो मा नृथा यातुषान्यः । वरमोमिः पृथिमि स्तेनो भावत् तस्करः।

परेख दश्वती रङ्जुः परेखाचायुरेषंतु अर्थ रात्रि तृष्टभूममशोषांग्रमहिं कृणु ।

इम वृकस्य जम्भयास्तेन तं ब्रुपदे जहि 1134 स्वयि रात्रि वसामसि स्वापुष्यामसि जागृहि ।

बोश्यों नः शर्म पुरुष्टाश्वेश्यः पुरुषेश्यः

तेमिनी अय पायुमिनुं पाहि दुहितर्दिवः

49W [413]

11911

#### 11 86 11

ऋषि:--गोपय: ॥ देवता--रात्रि: ॥ छन्द:--१ ात्रपदाssर्थी गायत्रीः २ त्रिपदा विराडनुष्डप्; बहतीगर्भाइनुष्डप्; ४, ५ अनुष्डप्; ४ पथ्या पङ्किः ॥

श्रयो यानि च यस्मा हु यानि चान्तः पर्शेणहि । 11 8718 तानि वे परि दशसि रात्रि मार्तक्षसे नः पारे देहि । हुषा नो बहे परि ददास्बहुस्तुभ्यं विभावरि 11 3 16 बत् कि चेदं प्तयंति बत् कि चेदं संरीमृपम्। यत् किं चु पर्वतायासः वं तस्मात् स्वं रात्रि पाहि नः nap सा पृक्षात् पाहि सा पुरः सोत्तरादंधराहुत । गोपायं वो विभावरि स्तोतारस्त हुह स्मास 11 8-11. बे रात्रिमनुतिष्ठनित वे च भूतेषु जाप्रति । प्रमून् ये सर्वान् रचनित ते ने श्रात्म सु जामि ते नेः पुशु जामति 141 वेद वै रात्रि वे नाम घृताची नाम वा श्राप्ति । तां खां मरद्वांजो वेड सा नो वित्तेऽधि जाप्रति ॥ बा [६।३]

#### 11 88 11

माविः—गोपवः; १० भरद्राजश्च ७ देवता—रात्रिः ॥ छन्दः—१-५, द त्रिष्टुप्; ६ आस्तारपङ्किः; ७ पथ्या पङ्किः; [६ अनुष्टुप्;] १० षट्पदा जगती ॥

हृषिरा बोषा युवृतिदेसूना रात्री देवस्य सिवृतुर्भगस्य । मुखुमा सुहवा संस्टेतश्रीरा पंत्री चार्वाप्रथिवी महिस्वा

11 9 10

| धति विश्वनियरहद् गम्मीरो वर्षिष्ठमरुहन्त अविष्ठाः।        |                 |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|
| बुशती राज्यनु सा मुद्रामि तिष्ठते मित्र ईव स्वधामिः       | 11311           |
| वर्षे वन्दे सुभगे सुजात आजगुन् रात्रि सुमना इह स्याम्।    | 4 million       |
| श्रुस्मांस्रायस्व नयाया जाता अथो बानि गर्व्यानि पृष्टया   | uşu             |
| सिहरय राज्युंशती पेंपरयं न्याघस्य द्वीपिनो वर्च था देदे । | un has          |
| अर्थस्य ब्रध्नं पुरुषस्य माथुं पुरु रूपाणि कृणुषे विमाती  | 11.811          |
| श्चिवां रात्रिमनुस्य च हिमस्य माता सुहवां नो अस्तु ।      |                 |
| श्रुस्य स्तोमस्य सुभगे नि बीध येन खा वन्दे विश्वास दिच    | 1191            |
| स्तोभस्य नो विभावीर रात्रि राजेंव जीवसे।                  |                 |
| असाम सर्वेवीरा भवाम सर्वेवेदसो ब्युच्छन्तीरन्वसं:         | 11 € 11         |
| शस्यां हु नामं दिखेषे मम् दिप्सन्ति ये भना ।              | S live          |
| राश्रीहि तान सुतपा थ स्तेनो विद्यते यत् पुनर्न विद्यते    | 11011           |
| अद्राप्ति रात्रि चमुसी न विष्टी विष्वुक्                  |                 |
| गोर्र्ष युवति विं निर्वि                                  |                 |
| चचुंप्मती में हश्ती वर्षि प्रति त्वं दिग्या न चामसुक्थाः  | lleu            |
| या अद्य स्तेन आर्थस्य घायुमर्रयो हिपुः ।                  |                 |
| रात्री तस्यं प्रतीत्य प्र ग्रीवाः प्र शिरों इनत्          | 11911           |
| अ पादी न यथायंति प्र हस्ती न यथाशिषत् ।                   | N. C. C.        |
| यो मानिम्बुह्वायंति स संपिष्टो अपीयति।                    |                 |
| अपायित स्वपायित शुक्कें स्थाखावपायित ॥ १०                 | 11 [ [ 818 ] 11 |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |                 |

श्विः—गोपथः ॥ देवता—रात्रिः ॥ खुन्दः—अनुष्डप् ॥ अर्थं रात्रि तृष्टपूर्ममञ्जीषां ग्रमहिं कृष्णः । अर्चे। वृक्षेस्य निर्जेद्धास्तेन् तं द्वंपदे जीवि

1131

| से ते राज्यनुद्वाहुस्तीक्ष्यंश्वद्धाः स्वाशवं: । | product sto |
|--------------------------------------------------|-------------|
| तेमिनी श्रम पार्याति दुर्गाणि विश्वही            | uzu         |
| रात्रिराश्चिमस्थियन्त्रस्तरेम तुन्वा वयम् ।      | AND PARTY.  |
| शुम्भीरम्भवा इव न तरेयुररातयः                    | n s de      |
| बर्भा शास्त्राकाः मृपतंत्रप्वान् नाचुविष्यते ।   |             |
| क्वा रांचि प्र पातम् यो श्रहमाँ सम्बद्धायति      | 11811       |
| वर्ष स्तेनं वासीं गोग्रजमुत तस्करम् ।            |             |
| अधी यो अर्वेतः शिरोंडमियाय निनीयति               | li eg.lb    |
| धदुबा रात्रि सुभगे विभज्ञस्ययो वसु ।             |             |
| बहेतद्रमान् माज्य षथेद्रन्यानुपायसि              | ı Ell       |
| स्वसं नः परि देष्टि सर्वान् राज्यनागसः ।         |             |
| हुपा मो बह्बे मा मंबादहस्तुम्यं विभावरि          | Bon [412]   |

#### 11 48 11

काषि:-- वक्षा ॥ देवता- १ भारमा; २ सर्विता ॥ खन्दः - १ पकपदा (१)

षर्युतोऽहमयुतो म ख्राश्मायुतं मे चबुरयुतं मे भोत्रमयुतो मे प्राचोऽयुतो मेऽपानोऽयुतो मे ब्यानोऽयुतोऽहं सर्वैः देवस्य श्वा सिवृतुः प्रस्वेदश्चिनोब्रोहुभ्यां पृथ्यो हस्ताभ्यां प्रस्तु आ रमे ॥२॥ [६।६]

#### 11 42 11

ऋषि:—नवा ॥ देवता—कामः ॥ छन्दः—१,२, ४ त्रिष्ट्रप्; ३ चतु-ष्पादुष्णिक्; ५ उपरिष्टाद् बहती ॥ कामस्तद्रमे समवर्तत् मनेना रेतः प्रथमं यदासीत् ।स काम कामेन बृह्ती सयोनी गुयरपोषं यजमानाय घेहि ॥१॥
स्वं काम सहसास प्रतिष्ठितो विभुविभावां सख् मा संखीयते ।
त्वमुप्रः प्रतेनास सासहिः सह श्रोजो यजमानाय घेहि ॥२॥
दूराचंकमानायं प्रतिपाद्यायाच्ये ।
मासमा स्रृण्वत्राशाः कामेनाजनयुन्तस्वः ॥३॥
कामेन मा काम श्राग्न हर्दयाद्धृदंयं परि ।
यदमीषामदो मनस्तदैत्प मामिह ॥ ॥॥
सकाम कामयमाना ह्दं कृण्मसि ते ह्विः ।
तत्रः सब् सर्मध्यतामथैतस्य हदिषो वीहि स्वाहां ॥५॥ [६।७]

#### 114311

ऋषिः—मृगुः ॥ देवता—कालः ॥ छन्दः—१-४ त्रिष्टुप् , प्र निचृत्

पुरस्ताद् बहती, ६-१० अतुन्द्रप् ॥
कृति सक्षाद्रिमः सहस्ताची श्रुजरो भूरिरेताः ।
तमा राहिन्त कृत्रया विप्शित्रवस्तर्य चुका अर्वनानि विश्वा ॥१॥
स्र चुकान् वहति कृति एष स्रसास्य नार्धीर्म्यतं न्वचंः ।
स हमा विश्वा अर्वनान्यक्षत् कृतिः स ह्यते प्रयमो तु देवः ॥२॥
पूर्णः कुम्मोऽदि कृति आहित्स्तं वै
प्रयामो बहुधा तु सन्तः ।
स हमा विश्वा भुवनानि प्रत्यक् कृति तमाहुः प्रमे ब्योमन् ॥३॥
स प्रव सं भुवनान्यामर्त् स प्रव सं भुवनानि प्रयत् ।
पिता सर्वमवत् पुत्र पृषां तस्माद् वे नान्यत् परमारित तेजः ॥४॥
कालोऽम् दिवमजनयत् कृति हमाः प्रियविकृत ।
कृति ह भूतं भव्यं चेष्ट्रितं ह वि तिष्ठते

| Company of the Compan | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| कालो सूतिमस्जत काले तपित स्याः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| काले हु विश्वा भृतानि काले चचुर्वि पश्यति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11 5 11                                                       |
| काची मनः काची माणः काची नाम समाहितम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                               |
| कामेन सर्वी नन्द्रन्थागतेन प्रजा हुमाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 911                                                         |
| काले तपः काले ज्येष्ठं काले ब्रह्मं सुमाहितम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |
| काबो ह सर्वस्येश्वरो यः पितासीत् प्रजापतेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nep                                                           |
| वेनेषितं तेन जातं तदु तस्मिन् प्रतिष्ठितम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |
| कालो ह महा भूरवा विभित्ते परमोष्ठिनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11911                                                         |
| कृ। बः मुजा अस्जत कृ। जो। अमें मुजापतिस्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | derivate de la company                                        |
| स्ब्युरम् क्रयपः काजाव तपः काजादंजायत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [313] Not u                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                               |

#### 11 48 11

ऋषिः—सृषुः ॥ देवता—कालः ॥ छन्दः—१, ३, ४ अनुष्टुण्, २ त्रिप-दाऽऽभी गावत्री; ५ षट्पदा विराष्टिश ॥

| 11  |
|-----|
| 111 |
|     |
|     |
|     |
| 10  |
| it  |
|     |
| 11  |
|     |
|     |
|     |
| 1   |
|     |

#### 11 44-11

ऋषिः--मृगुः ॥ देवता---अग्निः॥ व्यन्दः---१, ३ ४, ७ त्रिण्डेप्, २ आस्तारपङ्किः, ४ विराट् पुरंशक्षिक्, ६ निच्दनुष्डुप् रात्रिरान्त्रिमप्रयातं भर्नतोऽश्वायेव तिष्ठते बासमुस्मै । रायस्पोचेया समिषा मदेन्त्री मा ते अप्ने प्रतिवेशा रिषाम 11811 या ते बसोबांत इषुः सा ते एषा तथा नी सृष्टा श्यस्पोषेख समिषा मदन्तो मा ते असे प्रतिवेशा रिषाम 11 7 11 सार्यसाय गृहपतिनी श्राप्तिः पातःप्रातः सीमनुसस्य दाता । वसीवंसोवंसुदान एषि व्यं खेन्थानास्तन्वं प्रयोग 11 5 11 मातः वातर्गृहपतिनीं स्राप्तिः सापैसार्यं सीमनुसस्य दाता । वसीवसीवंसुदान पुषीन्थानास्त्वा श्रतंहिमा ऋषेम 11811 अपेक व्याबास्य भ्यासम्। श्रमादाबार्षपत्य कृद्राय नमी श्रमये 141 सभ्यं सुमां में पाहि ये चु सम्याः समासदः। त्ववेद्धाः पुरुद्भृत विश्वमायुव्येश्वम् II & III महरदबंखिमित्ते हर्नतोऽभाषेव तिष्ठते घासमग्रे। रायस्पोषें समिषा मदन्तो मा ते HOH [013] ब्रम्ने प्रतिवेशा रिषाम

#### 11 44 11

कृतिः—यमः ॥ देवता—दःष्वप्ननारानम् ॥ छन्दः—त्रिष्टप् ॥ यमस्य खोकाद्ष्या बंसूविध् प्रमंदा मध्यांत् प्र युनाचि बीरेः । पुकाकिना सर्थं यासि विद्वानस्त्वम् सिर्मानी अर्थुरस्य बीनी ॥१७ वृत्वस्त्वात्रे विश्वचंवा अपरयद् पुरा राज्या जनितारके बहिन । तर्ताः स्वय्नेदमध्या बंसूविय सिष्धभ्यों कृपमंपूर्यहमानः ॥२७ बृहद्गावार्सुरेम्योऽधि देवातुपावर्तत महिमानिम्ब्छन् ।
तस्मै स्वमाय दधुराधिपंत्य त्रयिख्यासः स्वरानशानाः ॥३॥
नैता विदुः पित्रशे नीत देवा येषां जिलपृश्चरंत्यन्तरेदम् ।
श्चित स्वममदधुराप्त्ये नर् घादित्यासो वरुणनार्नुशिष्टाः ॥४॥
यस्य क्रूरममजन्त दुब्कृतोऽस्वमेन सुकृतः पुण्यमार्युः ।
स्वमदसि परमेण बन्धना तुब्बमानस्य मन्सोऽधि जिज्ञिषे ॥५॥
विद्या ते सवाः परिजाः पुरस्ताद् विद्या स्वम्
यो घिष्ट्रपा हृहा ते ।
यशास्विनों नो यशसेहह पांद्याराद् द्विष्टिम्रपं याहि दूरम् ॥६॥ [७।२]

#### 11 40 11

देवता—दुः भागना शनम् ॥ छन्दः — १ अनुष्टुप्

[ २ पक्किः; ] ३ चतुष्पदा (१, षट्पदा) विष्टुप्; ४ षट्पदीध्याकृतां गर्मा विराट् शकरी ५ पन्चपदा परशाकराऽतिजगती ॥
यथां कृतां यथां शुफं यथ्याँ संनयंन्ति ।
ध्वा दुःहवरन्यं सर्वमिषिये सं नयामिसि ॥१॥
सं राजांनो अगुः समृणान्यगुः सं कृष्ठा अगुः सं कृष्ठा अगुः ।
समस्मासु यद् दुःहवरन्यं निद्धिपते दुःहवरन्यं सुवाम ॥२॥
देवानां परनीनां गर्भे यमस्य कर् यो सदः स्वम ।
स मम् यः पापस्तद् द्विष्ते प्र हिण्मः ।
सा तृष्टानांमिस कृष्णशकुनेर्मुखं म्
तं स्वा स्वष्न तथा सं विद्य स स्वं
स्वष्नार्भ द्व कायमर्थ द्व नीनाहम् ।
अनुत्समाकं देवपीयुं पियाहं वप् यद्दरमासुं
हुःहवस्त्रं यद् गोषु यस्नं नो गहे ॥४॥

prisite india.

श्रुनाम्माकस्तद् देवपीयु: पियाक र्निष्किमिन प्रति मुञ्चताम् । नवार्यनीनपमया श्रुमाकं ततः परि । दुःष्वपन्यं सर्वे द्विषते निर्देयामसि

appear I 46 II separate final for

व्यविः— मद्या ॥ देवता— म-त्रोक्ताः ॥ छन्दः— १, ४ तिण्डुप्; २ ९रोऽनुष्टुप्; ३ चतुष्पदाऽतिशकरी; ५ मुरिक् त्रिण्डुप्;

[ स्वराट् त्रि॰ड्रप् ।

खुतस्य जूतिः समना सदेवा संवरत्रं हृविषां वर्धयन्ती।

अोत्रं चर्छः प्राणोऽब्छिको नो श्रस्त्विष्ठका वयमायुषो वचैतः U 9 U रपास्मान् प्रायो ह्रयतासुपं वयं प्राणं ह्वामहै। वर्ची जम्राह प्रशिष्ट न्तरिं वर्षः सोमो बृह्दपाति विश्वता । । २ ॥ बर्चेंसो सावाष्ट्राधेवी संप्रहणी बसूव्युवंची गृहीत्वा ष्ट्रीयेवीमनु सं चरेम । the same and the same and the same युशर्स गावो गोपेतिमुपं तिष्ठन्त्यायतीर्वश्री गृहीस्वा पृथिवीमन सं चरेन अवं क्रं प्रध्वं स हि वो नृपाणो वसी सहिषध्वं बहुता पृथ्वि । पुरः कृणुष्वमार्थेक्षीरष्टेष्टा मा वं: सुखोज्यमुमी देहता तम् बज्ञस्य चचुः प्रमृतिर्मुखं च वाचा श्रोत्रेषु मनसा जुडोमि । इमं युर्ज वित्तं विश्वकर्मणा देवा येन्तु सुमनुस्यमानाः ये हेवानामृतिजो से च युज्ञिया येभ्यों हुव्वं क्रियते भागुन्नेयम्। इमं बुधं सुद्द परनीभिरस्य यावनतो 🥕 🛚 देवास्ताविषा मादयन्ताम्

114911

न्यानि:-मद्या ॥ देवता-आग्नि: ॥ छन्दः- १ वायजी, २,३ निष्डेष ॥

त्वमंत्रे वत्वा प्रसि हेन मा सर्वेदना । स्व युक्तेद्वीहर्णः ।

बद् वो वर्ष प्रामिनामं व्रतानि विदुर्णि देवा प्रविदुरुरासः ।

श्रीप्रद् विचादा प्रवाद विद्वान्यमेस्य

वो बाग्रुर्णा प्रविवेद्ये ॥२॥

बा देवानामपि पम्यामगन्म यर्थकक्रनाम तर्यनुप्रवीद्य ।

बाग्रिविद्वान्यस प्रवाद स इद्योदा सोऽद्वरान्यस

सद्द्र केव्द्याति ॥३॥ [७।५]

#### 11 60 11

कविः—नकाः ॥ देवता—्वागादिमन्त्रोक्ताः ॥ अन्दः—१ पथ्वा खद्वाः रः इकुम्मती पुर जिथ्यक् ॥

वाक्नं ग्रासबुक्षीः श्राणक्षं बुर्विष्ठः श्रीत्रं कर्णवोः । सर्वित्ताः केशा धशींखा दन्ति बुद्धु बाह्ने वे बस् कुर्वोरीजी अक्वयोर्जेवः पार्देशः । मृष्टिः सरिष्टानि मे सर्वोत्मानिश्वष्टः

[310] u 2 H

#### ा । शब्दश्या

कारि निका शब्दितता निकास्पतिः ॥ अन्दः विराट् पञ्चा दृषती ॥ वृत्तुस्तुन्या में सहे दृताः सर्वमाशुरशीय । स्योनं में सीद पुरुष् प्रयस्त पर्वमानः स्वगे ॥१॥ [८।७]

#### ॥ ६२॥

मिनं सर्वस्त महत्त्रं कृत्य स्वतः स

#### 11 43 11

कति:—वद्या ॥ देवता—वद्ययस्पति: ॥ इन्द्रः—विश्वसुपरिष्टाद् बहतीः॥ खत् तिष्ठ वद्याखस्पते देवान् युक्तेनं बोधय । आर्युः प्राखं व्रजां पृथुन् कृति यजमानं च वर्षय ॥१॥ [७]९]

#### 11 88 II

वावि:-वाकाः॥ देवता-अग्निः॥ छन्दः-अनुन्द्रप् ॥

खा सिंधुमाहां चे बृहते जातवेदसे ।
सामें श्रद्धां चे सेचा चे जातवेदाः प्र वंच्छतु ॥१॥
इध्मेर्च स्वा जातवेदः सिंभां वर्षयामासे ।
तथा रवमस्मान वर्षय प्रजयां च धनेन च ॥२॥
यदंग्ने बाबि कानि चिदा ते दार्राख दुध्मासे ।
सर्व तदंस्त मे शिवं तज्ज्ञेषस्य विषय ॥३॥
यतास्य बामे स्वामेद्दा समिद् सेव ।
बाधुरस्माधु घेद्यस्त्राचार्यायां ॥३॥ [७।१०]

#### 11 54 11

श्विः सम्बाह्मा देवता— स्योह्नातवेदां ॥ अन्दः — जगती ॥ इतिः सम्बो दिवमार्वहोऽचिष्य वे स्वाह्म

्हारः सुप्या रिवमारुहाऽचिष् स्टब्स् दिस्तन्ति दिवमुत्पतंत्रतम् । अवःतां विष्टि हरेशा जातपेदोऽविस्महुमोऽधिषाः दिवमारोहः सूर्व

Hen [015.9]

#### 11 44 11.

श्रीव :- मका ॥ देवता - ध्वी जातंबेदा वजः ॥ ज्या - अतिज्ञाती ॥

श्रयोजाला अर्मुरा माथिनोऽयस्मयैः पाशैर्ङ्कनो ये चरन्ति । तास्तं रन्धयामि हरसा जातवेदः सहस्रविद्यष्टिः सुपत्नोन् प्रमृश्वन् पाहि वर्षः ॥१॥ [७।१२]

### ा ६७॥

#### 11 56 11

श्विः - ब्रह्मा ॥ देवता - मन्त्रोक्षं कर्म ॥ छन्दः - अनुष्द्वप् ॥ श्राह्यंसश्च व्यचंत्रश्च विज् वि ध्यामि मायया । ताभ्यामुद्ध्य वेद्रमथ् कमाणि कृष्महे ॥१॥ [७।१४]

#### 11 49 11

चि:-- महा ॥ देवता-- आप: ॥ अन्दः-- १ आद्यर्गनुब्दुष्; २ साम्न्य--नुब्दुप्; ३ आद्वरी गायत्री; ४ साम्न्युष्णिक् ॥

जीवा स्थं जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥१४ हुपुजीवा स्थोपं जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥१॥ सुजीवा स्थं जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥१॥ जीवृजा स्थं जीव्यासं सर्वमायुर्जीव्यासम् ॥४॥ [७।१५]

#### 11 00 11

ऋषिः नवा ॥ देवता अन्द्रादयो मन्त्रोक्ताः ॥ खन्दः -- गायत्री ॥

इन्द् जीव सूर्यं जीव देवा जीवा ज़िब्बासंमहस्। सर्वमायुंजींब्यासस्

feld | usu

[8810] 11811

STREET STATE

#### 11 80 11

श्रविः—बद्धा || देवता—गायत्री |। छन्दः—पञ्चपदाऽतिजगती |।
स्तुता सर्या वर्दा वेदमाता प्र चोदयन्तां
पावमानी द्विजानीम ।
खार्युः प्रायां प्रजां प्रश्नं कीति द्रवियां ब्रह्मवर्षसम् ।
अध्य द्रवा ब्रजत ब्रह्मखोकम्

#### 11 65 11

व्यवः-मृत्वःद्विरा वद्या ।। देवता-परमात्मा देवास ।। सन्दः-विष्डुप्।। व्यव्मात् कोशांदुदर्भराम् वेदं तस्मिन्नन्तरवं दश्म प्रम् । कृतिमृष्टं वद्यांयो वीर्वेण तेनं मा देवास्तपंतावतेह

# ्रा १। इत्येकोन्विशं कायहं समाप्तम्।।

national and the second of the second of

to period upwer

end for a star supplement that

con a south of the

the black content

recipion include a de recipios de con

# अथ विंशं काराडम्



#### 11 8 11

ऋषिः—१ विश्वामित्रः, २ गोतमः, ३ विरूपः ॥ देवता—१ इन्द्रः, २ मरुतः, ३ अपिनः ॥ छन्दः—गायत्री ॥

इन्द्रं त्वा वृष्मं वृषं सुते सोमें हवामहे ।
स पाहि मध्वो सन्ध्रेसः ॥१ कि
मह्तो यस्य हि चर्षे पाथा दिवो विमहसः ।
स सुगोपातमो जर्नः ॥२॥
इचाम्राय वृशाम्राय सोमप्रशय वृषसे ।
स्तोमैर्विषेमाप्रये ॥६॥ [१।१]

#### 11711

अ द्रविणेदाः ॥ अन्दः—१, २ विराड् गायत्री; ३ आर्च्युव्यिक्; ४

साम्नी त्रिष्डप् ॥

मुक्तः पोत्रात् सुष्टुर्भः स्वकांद्रत्ना सोमं पिबतु ॥१॥ मामिराग्वीश्रात् सुष्टुर्भः स्वकांद्रत्ना सोमं पिबतु ॥२॥ इन्ह्रों नुष्टा नासेषात् सुष्टुर्भः स्वकांद्रत्ना सोमं पिबतु ॥३॥ देवो द्रविष्टोदाः पोत्रात् सुष्टुर्भः स्वकांद्रत्ना सोमं पिबतु ॥४॥ १।२)

11311 ऋषिः—इरिश्विठिः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ ख्रन्दः—गायत्री ॥ का याहि सुषुमा हि तु इन्द्र सोमं पिना हुमस्। पुदं बहिः संदो मम षा त्वा ब्रह्मयुजा हरी वहतामिन्द्र केशिना । खप ब्रह्मांचि नः श्रुणु 11711 ब्रह्मार्यस्था वयं युजा सोमुपामिन्द्र सोमिनः। NS II [315] स्तावन्तो हवामहे 11811 ऋषिः— हरिग्विठिः ॥ देवता— इन्द्रः ॥ छन्दः — गायत्री ॥ आ नो याहि सुतावंतोऽस्मार्कं सुष्टुतिरूपं। चिवा सु शिभिन्नन्धंसः षां तें सिञ्चामि कुचयोरनु गात्रा वि षावतु । गृथाय जिह्नया मधु स्वादुष्टं बस्तु संसुद्दे मधुमान् तन्वे तर्व । 11 1 [318] सोम: शमस्तु ते हुदे SAS MINIT MAL SER AND ऋषि:-- इरिम्बिठि: ॥ देवता--इन्द्र: ।। छन्द:--गायत्री ।। श्चयमुं रवा विचर्षयो जनीरिवाभि संवृतः । अ सोमं इन्द्र सर्पतु नुविमीवों वृपोईरः सुबाहुर-र्थसो मर्दे । इन्द्री वृत्राणि जिलते इन्द्र प्रेहिं पुरसवं विश्वस्येशांनु श्रोजेसा। नुत्राणि वृत्रहं जहि

| द्वीर्षस्तं असवङ्कुशो येना वसु ध्रयद्वासि ।        |           |
|----------------------------------------------------|-----------|
| यर्जमानाप सुन्वते                                  | 11.811    |
| मुयं त इन्द्र सोमो निर्तो अधि वृहिषि ।             |           |
| प्हींमुस्य द्रवा पिब                               | 11411     |
| शाविगो शाविप्जनार्थ रयाय ते सुतः ।                 |           |
| मासंग्डल प्र हूं यसे                               | usn       |
| बस्ते श्रुक्रवृषो नपात् प्रश्नेपात् कुण्ड्पार्थः । |           |
| न्यास्थन् द्रष्ट्र मा मनेः                         | Usu [six] |

### 11 4 11

| व्यविःविद्वामित्रः ॥ देवताइन्द्रः ॥ कृन्दःगायत्री ॥              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| इन्द्रं स्वा बुष्मं बुषं सुते सोमें इवामहे ।                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स पाहि मध्वो भन्धसः                                              | usp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| इन्द्रं ऋतुविदं सुतं सोमं हवं प्रदष्टत ।                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पिना बुंबस्व तार्त्वपिम्                                         | 11310                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इन्द्र प्र यो धिताबानं युद्धं विश्वेभिद्वेभिः।                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तिर स्तवान विश्यते                                               | HAIR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| इन्द्र सोमाः सुना हुमे तब प्र बन्ति सत्पते ।                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वर्ष चन्द्राम इन्द्रवः                                           | 1.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| वृधिष्या बुठरे सुतं सोमामिन्द्र वर्ष्यम् ।<br>तव युवास् इन्द्रवः | TE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| गिवंबः पाहि नः सुतं मधोर्थारामिश्वतसे ।                          | 11410                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| इन्द्र खादाविमिद् वर्शः                                          | N = 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| मुनि युन्नानि वृतिन इन्द्रं सचन्ते प्रविता।                      | 1140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यीरवी सोमस्य वाबुधे                                              | Ho#                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                  | The same of the sa |

| अव्वावती न आ गंहि परावर्तश्च बन्नहन् ।                     |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| हुमा जुपस्य नो गिरीः                                       | 1 . 2 . 1 & 4 |
| बदंग्तरा प्रावतंमश्रीवतं च हुवसे ।<br>इन्द्रेह तत् भा गंहि | ugu [1]8]     |

#### 11 9 11

| ऋवि:१-३ सुकचः, ४ विश्वामित्रः ॥ देवताइन्द्रः        | ॥ इंन्द:-गायत्री 🖁 |
|-----------------------------------------------------|--------------------|
| बद् धेद्भि श्रुतामवं वृष्मं नवीपसम् ।               | On the same        |
| बहतारमेषि सूर्य                                     | 11911              |
| वव यो नंवति पुरी विभेद बाह्योजसा ।                  |                    |
| षर्हि च बुन्नहावंधीत्                               | lish.              |
| स न इन्द्रेश श्रिवः सस्त्राश्चीवद् गोमुद् वर्वमद् । |                    |
| बुद्धारिव दोहते                                     | 1514               |
| इन्दं ऋतुविदं सुतं सोमं इयं पुरुष्ट्व ।             |                    |
| विवा बुंबस्य तार्वविम्                              | [110]              |
|                                                     |                    |

#### 11611

करि:- १ अरदाजः, २ कुत्सः, ३ विश्वामितः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ सन्दः-- त्रिष्डप् ॥

प्वा पाहि प्रत्नथा मन्दंतु स्वा श्री बह्यं वावृषस्वीत गुमिं: ।

ग्राविः स्य कृण्डि पीपिडीचों जुडि श्रेष्ट्रिम गा हेन्द्र तृन्धि ॥१॥

ग्राविः स्य कृण्डि पीपिडीचों जुडि श्रेष्ट्रिम गा हेन्द्र तृन्धि ॥१॥

ग्राविः हे सोमैकाम स्वाहुर्य सुतस्तरस्य पिवा मदाय ।

हुतृत्यचा जुठर् मा वृषस्य प्रितं नः शृख्डि हुयमानः ॥२॥

ग्रापूर्णी भस्य कृष्ट्याः स्वाहा सेक्षेत् कोशै सिसिचे पिवंधवे ।

सर्ग्ने भिया भावे श्रुत् मद्येय प्रदिक्षिण्यामि

सोमान इन्द्रम्

काषि:—१, २ नोषा:; ३, ४ मेध्यातिथि: ॥ देवता—६न्द्रः ॥ छन्दः—१, २ त्रिष्डुप् (१); [१, २] ३, ४ वार्डतः प्रगाथः (बृहरी + सतोबहती)॥

तं वो द्रममृत्विषडं वसीर्भन्दानमन्त्रसः ।

श्राम वृत्सं न स्वसरेषु घेनव इन्द्रं गीर्भिनैवामहे ॥१॥

श्रुचं सुदानुं ताविधीमरावृतं गिरि न पुरुमोजेसम् ।

खुनं सुदानुं ताविधीमरावृतं गिरि न पुरुमोजेसम् ।

खुनन्तं वाजे श्रातिने सहस्त्रिणं मृचू गोमन्तमीमहे ॥२॥

तत् त्वां यामि सुवीर्थं तद् ब्रह्मं पूर्विचित्तये ।

थेना यातिभ्यो सृगवे धने हिते येन प्रक्लेण्वमाविथ । ३॥

येना समुद्रमस्त्रो मुहीर्पस्तिदिन्द्र वृह्णि ते शर्वः ।

सद्यः सो ष्रस्य महिमा न सुनशे ये चोग्गिरं चुचक्रदे ॥४॥ [११४]

#### 11 90 11

न्द्रवि:—मेध्यातिथि: ॥ देवता—इन्द्र: ॥ छन्द:—बाईत: प्रगाथ: ( बृहती + सतोब्रहती ) ॥

खढु त्ये मर्श्वमत्तमा गिर् स्तोमांस ईरते । सन्नाजितो धनुसा प्रचितोतयो वाज्यन्तो रथा इव ॥१॥ कण्वा इव मृगेवः स्यो इव विश्वमिद् धीतमानशः। इन्द्रं स्तोमेभिर्मुहयन्त श्रायवः प्रियमेशासी श्रस्वरन् ॥२॥ [१।१०]

#### 11 88 11

काषिः—विश्वामितः ॥ देवता—रन्द्रः ॥ खन्दः—त्रिष्टुप् ॥ इन्द्रः पूर्भिदातिरुद् दासंमुकैविद्द्वसुदैयमानो वि शत्रून् । अद्येज्तरत्नवा वावृधानो भूरिदात्र श्राष्ट्रणाद् रोदंसी दुसे ॥१॥

#### ॥ १२॥

ऋषि:--१-६ विसिष्ठः; ७ अति: ॥ देवता---इन्द्रः ॥ अन्दः---त्रिष्ट्रप् ॥

| <b>ब</b> दु ब्रह्मायवैरत अवस्थेन्द्रं समर्थे सहया विष्ठ ।     | 1000         |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| का यो विश्वानि शर्वसा तृतानोपश्चाना मु इंबेती वर्चासि         | 1191         |
| अयामि घोष इन्द्र देवजामिरिर्डयन्त यश्कुरुधो विवाधि ।          |              |
| नहि स्वमार्धु शिकिते जनेषु तानीदं होस्यति पर्वस्मान्          | 11 g II      |
| युजे रथं गुवेष्णं हरिम्यासुप् बद्धाणि जुजुपास्म स्थुः ।       |              |
| वि बाधिष्ट स्य रोदंसी महिस्वेन्द्री वृत्र प्यमुती जघन्यान्    | 11811        |
| आपंक्षित् पिच्यु स्तुव्धे न गावो न इन्नतं निहितारस्त इन्द्र । |              |
| याहि वायुर्ने ानुयुती नो भच्छा स्व हि                         |              |
| भीभिदंयसे वि वाजान्                                           | 11811        |
| से खा मदा इन्द्र मादयन्तु शुध्मियां तुविरार्थसं जरित्रे ।     | e allino     |
| पुकी देवुत्रा दुवसे हि मतीनुहिमम्बूर सवने माद्यस्व            | 11411        |
| यवादन्द्र वृष्यां वस्त्रवाहु वसिष्ठासी सम्यचन्य्यकै:।         | District.    |
| स मं स्तुतो वृश्विद् भातु गोमद् यूर्वं पात                    |              |
| स्वस्तिभिः सरा नः                                             | HER          |
| मुजीबी वृत्री वृत्रमस्तुराषार्खुप्मी राजां बुन्हा सीमुपाबा ।  |              |
| युक्ता इत्मियासुपं बासक्वांक् माध्यंदिने                      | Principle of |
|                                                               | [9112]       |
|                                                               |              |

#### ॥ १३॥

कारि:— १ नामह्त्वः; १ गोतमः; ३ क्रुत्सः; ४ विस्वामित्रः ॥ देवता— १ स्न्द्राबहस्पतीः, २ मस्तः; १, ६ माश्चः ॥ क्रुन्दः— १—३ १८११) १८८ जगती, १ त्रिष्डप् ॥

इन्द्रम् सोमं पिषतं वृहस्पतेऽस्मित् युद्धे मन्द्याना वृषण्वस् । या वो विश्वन्धिनदेवः स्वाभुवोऽस्मे रुपि सर्वेवीर्टेनि पर्वन्मस्

षा वी बहन्तु ससंयो रघुष्यदी रघुपत्वानुः प्र जिगात बाहुसि।। सीद्वा बहिंकुरु वः सद्स्कृतं मादयंध्वं महत्वो मध्वो धन्धंसः nen क्षमं स्तोसमहते जातवेद्से रथमिव सं महेमा मनीषया । अदा हि नः प्रमंतिरस्य संसद्यप्ते सुख्ये मा रिषामा वयं तव 11311 ऐमिरप्रे सुरथं याद्धवांक् नानार्थं वां विभवो द्यार्थाः। प्यरनीवताद्वेशतं त्रीक्षं देवानंतुष्यभा वेह मादयंस्व ॥ ४॥ [१।१३]

#### 11 88 11

अद्यपि:--सीमरि: ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-काकुमः प्रगायः (विदमा-क्कुप् + समा-सतोब्हती )॥ ्वयमु त्वामेपूर्यं स्थूरं न कच्चिद् भरन्तोऽवस्यवः । वाजे चित्रं हवामहे 11911 हप खा कभी बूत्ये स नाे युवाम श्री मा यो भूषत्। -श्वामिद्ध येवितारं ववमहे सर्वाय इन्द्र सानुसिम् 11 2 11

थो न इद्मिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु व स्तुषे । स्वाय इन्द्रम्त्ये USU इविश्वं सरपति चर्वगुतिहं स हि ब्मा यो अमन्दत ।

आ तु नः स वंबति गव्यमद्रव्यं स्तोत्रभी मुघवां शतस् ॥॥॥ [२।१]

#### 11 84 11

ऋषि:-गोतमः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-त्रिण्डुप् ॥ अ मंहिछाय बृहते बृहद्रेये सुरयश्चिष्माय त्वसे मार्ति भरे। न्त्रपामिव प्रवृषो यस्य दुर्भरं राभौ विश्वायु शवसे अपादृतम् अर्थ ते विश्वमत्तं हासदिष्टय जापी निम्नेत सर्वना ह्विष्मतः। व्यव पर्वते न समगीत हर्युत इन्द्रस्य बच्छः अथिता हिर्यपर्यः श्रुसमें भीमाय नर्मसा सर्मध्वर उद्यो न श्रुश्च षा अरा पनीयसे ।

बस्य धाम अबसे नामेन्द्रियं जयोतिरकारि हरितो नायसे ॥श्रुषा

हुमें ते इन्द्र ते व्यं पुंद्रपुत् ये खारभ्य चर्रामसि प्रभूवसो ।
नाहि स्वद्रन्यो गिर्वेणो गिरः सर्घत चोग्रीरिव

प्रति नो हर्य तद् वर्षः

प्रति ने इन्द्र वीर्यं तर्व स्मस्यस्य स्तोतुमेंचवन् कः मुमा पृष्ण ।

श्रुति ते इन्द्र वीर्यं तर्व स्मस्यस्य स्तोतुमेंचवन् कः मुमा पृष्ण ।

श्रुति ते इन्द्र वीर्यं तर्व स्मस्यस्य स्तोतुमेंचवन् कः मुमा पृष्ण ।

श्रुति ते इन्द्र वीर्यं सम ह्यं चे ते प्राध्यवी नेम् ष्रोजेसे ॥५॥

स्वं तमिन्द्र पर्वतं महामुद्रं वज्रेण विज्ञन पर्वश्चश्चकिय ।

श्रवास्त्रो निवृताः सर्तवा श्रुपः सन्ना विश्वं

दिषेषे केवेले सर्दः ॥६॥ (२।२)

#### 11 28 11

ऋषिः-अयारवः॥ देवता-वृहस्पतिः॥ छन्दः-त्रिष्डुप् ॥ ब्दुपुत्रो न वयो रचमाणा वावदतो श्रु भियस्येव घोषाः। गिरिअजो नोर्मयों मदन्तो बृहस्पर्तिम्भयाको धनावन् सं गोमिराङ्गिरसो नचमाणो भग इवेद्युंमणं निनाय। जने मित्रो न दम्पती अनाक्षे बृहरपते बाजयाश्रारिवाजी साध्वयां श्रीतिथिनीरिष्टिरा स्यादाः सुवणी अनव्यक्ष्पाः । बृहस्पतिः पर्वतिस्यो वित्यु निर्गा उपे यवमिव स्थिविस्यः 1130 भ्राप्नुषायन् मधुन ऋतस्य योनिमवाचिपन्नके हरकामित द्योः। बृहस्पतिकुद्धरुमारमंनो गा भूम्या छुद्नेव वि स्वचं विभेद 1 8 1 अपु श्योतिपा तमी अन्तरिचादुद्नः शीपांचिमव वार्त भाजत्। बृह्स्पतिरनुग्रस्या वृत्तस्याभ्रमिव वात भा चक्र भा गाः 1129. यदा वलस्य पीयतो जमुं भेद् इहस्पतिरामितपोभिर्कैः। बुद्धिनं बिद्धा परिविष्टमादंदाविनिधारंक्रयोद्धास्याम् nais

| The state of the s | Contract of the Contract of th |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| बुहुस्पतिरमेत हि त्वदांसां नाम स्वरीणां सदेने गुहु। यद ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | E E LOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ञ्चाण्डवं भिरवा शंकुनस्य गर्भेसुदुक्षियाः पर्वतस्य त्मनाजल                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | llell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| अक्षापिनद्धं मधु पर्यपरयनमस्त्यं न दीन दुदनि चियन्तम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पनिष्ठजनभार चमुसं न वृत्ताद् बृहस्पतिविश्वेषा विकृत्यं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ven.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सोषामंविन्द्रत् स स्वर्रः सो ग्राप्त सो भ्रकेंगु                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| र्गिव बंबाधे तमांसि ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ब्रहस्पतिगीवेषुषो वृत्तस्य निर्मुज्जानं न पर्वयो जभार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| विद्वमेव पूर्या सुधिता वनानि बृह्स्पतिनाकृपवद् वृत्तो गाः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| अन्। नुकृत्यमे पुनर्श्वकार् यात् सूर्यामासा मिथ ड्वरातः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11067                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रुभि इयावं न कृशनेभिरश्वं नच्चेत्रभिः पितरो धामपिशन् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बाज्यां तमा प्रदेषुच्योतिरहन् बृहस्यतिभिनदद्भि विदद् गाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 118811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बुड्मकर्म नमी अञ्चिषाय यः पूर्वीरन्वानीनवीति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| बृहस्पतिः स हि गोभिः सो प्रश्तैः स विरिभिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| स नृभिनी वयो भाव ॥१२।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [518]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स नृभिनी वर्षो धात् ॥१२।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | [318]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11 8011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Total L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ॥ १७॥<br>अद्धिः—कृष्यः (; १२ वसिष्ठः १)॥ देवता—सन्द्रः ॥ छन्दः—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Total L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| थापि:—कृष्यः (; १२ वसिष्ठः १) ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—<br>जगती; ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| था १७॥ १०॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—<br>जगतीः, ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥ छन्दः—<br>जगतीः, ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - <del>1</del> - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ॥ १७॥  ख्रितः—कृष्णः (; १२ विसष्ठः १) ॥ देवता—स्द्रः ॥ छन्दः— जगती; ११, १२ त्रिष्डप् ॥  ख्रिक्षां म इन्द्रं मृतयंः स्वृदिदंः सुश्लीचीविद्यां रुश्वतीरेन्षत । परि व्वजनते जनयो यथा पर्ति मर्थ न शुन्ध्यं मृघवानमृत्ये                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Total L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्राविः—कृष्णः (; १२ विसष्ठः १) ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—<br>जगतीः; ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥<br>धारक्षां म इन्द्रं मृतयः स्वृविदेः सुश्रीचीविश्वां रुश्वतीरंन्पत ।<br>परि ब्वजन्ते जनयो यथा पति मर्यं न श्रुन्ध्यं मृघवानमूत्रये<br>न चा स्वृद्धितपं विति में मनुस्त्वे इत् काम पुरुद्धत शिक्षय ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ñ3#<br>-3-3è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| शि ।। १७॥  खि:—कृष्णः (; १२ विसष्ठः १) ॥ देवता—रःद्रः ॥ छन्दः— जगती; ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥  खिक्षां म इन्द्रं मृतयः स्वृदिदः सुश्रीचीविश्वां वश्वतीरेन्षत । परि व्यजनते जनयो यथा पर्ति मर्यं न शुन्ध्यं मृघवानमृतये न घा स्वृद्धिगपं वेति मे मनस्ते इत् काम पुरुद्धत शिश्रय । राजेव दस्म नि ष्दोऽधि ब्रिंब्युरिमन्स्य सोमेवुपानमस्त ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - <del>1</del> - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्विः —कृष्यः (, १२ विसष्ठः १) ॥ देवता — इन्द्रः ॥ छन्दः — जगती, ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥ छन्दः — जगती, ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥ धन्दां मृहन्द्रं मृतयः स्वृतिदः सुश्रीचीविश्वां दश्वतीरन्यत । परि ब्वजन्ते जनयो यथा पर्ति मर्यं न शुन्ध्यं मृघवानमृत्ये न घा स्वृद्विगपं वेति मृ मनस्ते इत् काम पुरुद्वृत शिश्रय । राजेव दस्म नि ष्दोऽधि बृद्धिमन्स्य सोमेव्पानमस्तु ते विष्वृद्धिन्द्वो समतेवृत जुषः स इन्द्रायो मृष्वा वस्ते इश्वते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-1-19<br>11-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्वादिः—कृष्णः (; १२ विसष्ठः १) ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—<br>जगती; ११, १२ त्रिष्ट्वण् ॥<br>श्वाद्धां म इन्द्रं मृतयः स्वृद्धिः सुश्रीचीविश्वां दृश्यतीरेन्षत ।<br>परि ब्वजन्ते जनया यथा पति मर्यं न श्वाद्धं मृघवानमृतये<br>न चा स्वृद्धिगपं वेति मे मनुस्त्वे इत् काम पुरुद्धृत शिश्वय ।<br>राजेव दस्म नि ष्वोऽधि बार्द्धियिसमन्स्यु सोमेवपानमस्तु ते<br>विव्यवृद्धिन्द्रो धर्मतेष्ठत जुषः स इन्द्रायो मुघवा वस्त्व ईशते ।<br>सस्योद्धेम प्रवृथो सुष्ठ सिन्धवो वयो वर्षानित वृष्मस्य शुद्धिमणेः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ñ3#<br>-3-3è                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| श्विः —कृष्यः (, १२ विसष्ठः १) ॥ देवता — इन्द्रः ॥ छन्दः — जगती, ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥ छन्दः — जगती, ११, १२ त्रिष्ट्रप् ॥ धन्दां मृहन्द्रं मृतयः स्वृतिदः सुश्रीचीविश्वां दश्वतीरन्यत । परि ब्वजन्ते जनयो यथा पर्ति मर्यं न शुन्ध्यं मृघवानमृत्ये न घा स्वृद्विगपं वेति मृ मनस्ते इत् काम पुरुद्वृत शिश्रय । राजेव दस्म नि ष्दोऽधि बृद्धिमन्स्य सोमेव्पानमस्तु ते विष्वृद्धिन्द्वो समतेवृत जुषः स इन्द्रायो मृष्वा वस्ते इश्वते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1-1-19<br>11-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

कृतं न श्रुष्टी वि चिनोति देवने संवर्ष यन्मु घवा सूर्य जयंत्। न तत् ते मुन्यो अर्च वीर्थ शकुत्र पुरायो मंघवन नोत नूतनः 1191 विशंविशं मुघवा पर्यंशायत जनानां धेना अवुचाकेशुद् वृषां। बस्याहं शुक्रः सर्वनेषु रण्यंति स तिने: सोमैं: सहते प्रतन्यतः 11 8.10 आपो न सिन्धुंमाभे यत् समर्चर्न्स्सोमांस् इन्द्रं कुल्या हेव हदस् । वर्षनित विशा मही बस्य सादने यवं न वष्टिविंग्येन दानुना 11045 वृषा न कुद्धः पत्यद् रजःस्वा यो श्रुवंपरन्तिकृषोद्दिमा श्रपः । स सुन्वते मुघवां जीरदानुवेऽविन्द्वरुयोतिर्भनंदे हविष्मते usu. उज्जायता पर्श्वज्योतिया सह भूया ऋतस्य सुदुघा प्रराण्यत् । वि राचतामरुषा मानुना श्राचिः स्व गाँ शुक्रं श्रुश्चीत सर्पतिः HSB गोभिष्टरेमामति दुरेवां यवेन दुर्भ पुरुहूत विश्वाम् । वयं राजांभिः प्रथमा चनान्यस्माकेन वृजनेना जवेम 11901 बृह्स्पतिनुः परि पातु पुश्चादुती त्तरस्माद्धराद्घायोः । इन्द्रः पुरस्तादुत मध्युवो नः सखा सखिश्यो वरिवः कृयोतु 119910 ब्रह्मिते युवमिन्द्रश्च वस्वी दिव्यस्येशाथे उत पार्थिवस्य । धत्तं राथ स्तुवते कीरये चिध्यं पात स्वस्तिभिः सदा नः 113511 [518]

#### 11 86 11

व्यविः - १ - ३ मेधातिथिः प्रियमेधश्च, ४ - ६ वसिष्ठः ॥ देवता - इन्द्रः ह छन्दः-गायत्री ॥

व्यमु त्वा तुदिद्धा इन्द्रं त्वायनतुः सर्वायः । कण्यां हुन्थेभिर्जरन्ते usid न चेमन्यदा पंपन् विज्ञयसो नविष्टी। ववेद स्तोमं चिकेत 1131

| हुच्छुन्ति देवाः सुनवन्तं न स्वत्नाय स्पृह्यन्ति । |                |
|----------------------------------------------------|----------------|
| यन्ति श्रमाद्मतंन्द्राः                            | uşu            |
| वयमिन्द्र खायबोऽसि प्र णोजुमो बुषन् ।              | 4-1-18         |
| विद्धी स्व र्स्य नों वसी                           | 11811          |
| मा नो निदे च वर्कवेडयी रन्धीरराज्ये ।              | a se investiga |
| स्वे अपि ऋतुमें में                                | THE WALL       |
| स्वं वमीसि समर्थः पुरोयोषश्चं वृत्रहन् ।           | ine things     |
| स्वया प्रति हुवे युजा                              | 11 [ 12 19 ]   |

# 11 88 11

ऋषिः—विश्वामित्रः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—गायत्री ॥

| बार्त्रहरयाय शर्वसे प्रतनाषाद्याय च ।         |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| इन्द्र स्वा वर्तयामसि                         | 11 9 18 |
| श्रवांचीनं सु ते मन द्वत चर्छः शतकतो ।        | ***     |
| इन्द्रं कृण्यन्तुं वाघतंः                     | uşu     |
| नामानि ते शतकतो विश्वामिर्गीर्भिरीमहे ।       |         |
| इन्द्रं सिमातिषाद्ये                          | u g D   |
| पुरुष्टुतस्य भामभिः शतेन महयामसि ।            |         |
| हृन्द्रस्य चर्षण्थितः                         | 11811   |
| इन्द्रं वृत्राय इन्तवे पुरुद्द्तमुपं ब्रुवे । |         |
| मरेषु वाजेसातये                               | 11410   |
| वाजेषु सासहिभेव स्वामीमहे शतकतो ।             |         |
| इन्द्रं वृत्राय इन्तेवे                       | HAIP    |
| स्मित्रेषु प्रत्नाच्ये प्रसुत्र्षे अवःसु च ।  |         |
|                                               | [\$13]  |

### 11 30 11

ऋषिः—१-४ विश्वामित्रः, ४-७ गृत्समदः ॥ देवता—श्नदः ॥ छन्दः-गायत्री; [ ४ अनुष्टुप् ] ॥ शुण्मिनतमं न कत्रये छुन्निनं पाहि जागृतिस्। इन्द्र सोमं शतकतो इन्द्रियाथि गतकतो या ते जनेषु पुरुचर्छ । इन्द्र तानि ते था वृंधो 11 5 11 अगोबिन्द्र अवीं बृहद् शुन्ने देविष्व दुष्टरंम् । स्त् ते शुक्मं तिरामधि UBI श्रव्वितों न या गुझथों शक परावतः । य लोको यस्ते महिबु इन्द्रेह तत आ गहि 11811 इन्द्री ख्रङ्ग मुहद् मयमुभी षद्रप चुच्यवत् । स हि स्थिरो विचर्षांगः 11 4 H इन्द्रंश्च मृडयाति नो न नंः पृथाद्वं नंशत्। अदं भवाति नः पुरः HEN इन्द्र पाराम्ध्यस्पिते सर्वाभवी प्रभव करत्। जेता शत्रून् विचर्षि ॥७॥ [३।३]

### 11 28 11

ऋषिः—सन्यः ॥ देवता—सन्दः ॥ अन्दः — १-६ जगतीः, १'०, ६ १

# त्रिष्डप् ॥

न्यूडे पु वाचं प्र महे भरामहे गिर् इन्द्राय सर्वने विवस्तितः। न् चिद्धि रश्नै सस्तामिवाविद्य दुष्ट्रितिद्वैविक्योदेषु शस्यते ॥१॥ दुरो नर्शस्य दुर ईन्द्र गोरीसि दुरो यवस्य वर्षुन हुनस्पतिः। शिक्यानुरः प्रदिक्षो सर्कामकर्यनः सखा सर्विभ्यस्तिमिदं गृंगीमसि ॥२॥

| शचीव इन्द्र पुरुक्तद् शुमत्तम् तवेदिदमुमितं श्रेकिते वसु ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| षतः संगुभ्याभिभूत था भर मा त्वायतो जारेतः काममूनयीः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 3 N   |
| प्रमिश्वामाः सुमना प्रमिरिन्दुमिनिरुन्धानो समित गोमिर्धिना ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Han      |
| इन्द्रेण दस्यु दरपन्त इन्दुंभियुतद्वेषम्ः समिषा रभेमहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0 TH     |
| समिन्द्र राया समिषा रभेमहि सं वाजीभिः पुरुश्चनद्वरभिष्यभिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.81     |
| में देरता प्रमास केरणात्मा को ने नाम ने ने निया प्रमास केरणा कारणात्मा केरणात्मा केरणा |          |
| सं देव्या प्रमत्या वीरश्रवमया गोष्रम्याश्रीवस्या रमेमहि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11411    |
| ते खा मदा अमदुन् तानि वृष्ण्या ते                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 200 CONT |
| नानाना वृत्रहत्यपु सत्पत ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1        |
| यत् कारवे दश वृत्राण्येष्ठिति बहिंदमते नि सहस्राणि बहुये:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11811    |
| युषा युध्मुप् वेदेषि घटणुया पुरा पुरं सिमदं हंस्योजसा ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | D DE     |
| नस्या यदिन्द्र सक्या परावति निवृद्देयो नमुचि नाम माथिनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Hell     |
| स्वं करंअमुत पूर्वं वं वधिस्तोजिष्ठयाति थिग्वस्यं वर्त्तनी ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
| स्वं शाता बङ्ग्यंदस्याभिन्त् पुरोडनानुदः परिपूर्ता ऋजिसेना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11611    |
| स्वमेतां जनराज्ञो हिदेशाबन्धनां सुश्रवंतीपज्ञासुर्यः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 73 155   |
| पृष्टि सहस्रा नविति नवे श्रुतो नि चक्रेण रथ्यां दुःपद्रश्चित्रक्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |
| 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11811    |
| santan dana dana dana dana dana dana dana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | E B III  |
| स्वमंस्मै कुरसंमतिथिग्वमायुं महें राज्ञे यूने बरन्धनावः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13011    |
| य बुदर्चीन्द्र देवगोपाः सर्वायस्ते शिवतंमा श्रसाम ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tills.   |
| स्वी स्तीषाम् स्वयां सुवीरा द्रावीय व्यापना व्यापना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| ब्रायुः प्रतुरं दर्भानाः अञ्चितिकाति । ११॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | [\$18]   |
| 11.77 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.03     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

ऋषिः-१-१ त्रिशॉकः, ४-६ त्रियमेषः ॥ देवतः-इन्द्रः ॥ अन्दः-गायत्री ॥

भूमि रवा बुषमा सुते सुतं संजामि पीतवे । तुरपा व्यश्तुद्दी मर्दम्

| मा स्वा मरा श्राविष्यवो मोपुहस्वान था दंभन्।      |       |         |
|---------------------------------------------------|-------|---------|
|                                                   |       | UBL     |
| माकी ब्रह्माहिषों वनः।                            |       | 11811   |
| हुइ खा गोपरीणसा मुद्दे मन्दन्तु राषसे ।           | -     |         |
| सरों गौरो यथा पिव                                 |       | บรุน    |
| श्चामि प्र गोपंति गिरेन्द्रमचे यथा विदे ।         |       |         |
| सृद्धं सत्यस्य सत्पतिम्                           |       | 11.811  |
| मा हरयः सस्बिरेडर्षीरिषं बहिषि । यत्रामि संनवामहे |       | 11 211  |
| इन्द्रीय गाव श्राशिर दुदुहे वृज्जिणे मधु ।        |       | RITIES. |
|                                                   | 11811 | [414]   |
| यत् सीसुपह्नरे विदय                               |       | 14.7    |

# ॥ २३॥

| ऋषिः-विश्वामित्रः ॥ देवता-रन्द्रः ॥ खन्दः-गायत्री ॥                                                            |         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| आ त् नं इन्द्र मद्रथग्छुवानः सोमंपीतये । हरिभ्यां याद्यद्रिवः<br>सत्तो होतां न ऋत्वियंस्तिस्तिरे बहिरांनुषक् । | 11 9 11 |
| अर्थु जन् मातरहेयः                                                                                             | usu     |
| इमा मह्म महावादः क्रियन्त था वृद्धिः सीद् ।                                                                    |         |
| बीहि शूर पुरोदाराम्                                                                                            | uan     |
| रार्नित्र सर्वनेषु या एषु स्तोमेषु वृत्रहत् । युक्थेब्विनद् गिर्वेषः                                           | 11811   |
| मृतपः सोमुपामुदं रिहन्ति प्रावसस्पतिम् ।                                                                       |         |
| इन्द्री वृत्सं न मातर्रः                                                                                       | . 40    |
| स मन्दरवा सन्धरी राष्ट्रेत तुन्वा मुद्दे ।                                                                     |         |
| म स्तोतार निदे करः                                                                                             | NEU     |
| व्यमिन्द्र खायवी हविष्मन्तो जरामहे । हत स्वमस्मुयुर्वसो                                                        | Hell    |
| मारे बुस्मद् वि सुसुची हरिप्रियावीक् याहि ।                                                                    |         |
| इन्द्रं स्वधावो मास्वेह                                                                                        | 06      |

श्रुवीन्चं खा सुखे रथे वहताप्रिन्द्र केशिना । भृतस्नू बहिरासदे

मना [३।६]

#### 11 38 11

महाभि:--विश्वाभित्रः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ खन्दः--गायत्री ॥ हर्प नः सुतमा गहि सोमीमन्द्र गर्वाशिरस्। इत्मियां यस्ते ब्रह्मयुः त्तिनद्व सहमा गंहि बर्हिष्ठां प्रावंशिः सुतम्। क्विन्न्वस्य तृष्यावः usn इन्द्रिया गिरो समाच्छापुरिष्टिता इतः। श्रावृते सीमपीतवे ugu इन्द्रं सोमंस्य पीतये स्तोमैरिह ह्वामहे । हुक्येमिः क्विट्रागमत् 1181 इन्द्र सोमाः सुता हुमे तान् दंबिष्व शतकतो । जठर बाजिनीवसी UYD विचा हि रवा घनं वर्षेषु द्रष्टृषं कवे । स्रभा ते सुन्नमीमहे । 11 4 11 इममिन्द्र गर्वाशिरं यवशिरं च नः पिव । श्रागत्या वृष्मिः सुतम् lal नुश्येदिन्द्व स्व श्रोक्ये सोम चोदामि पीतवे । .एव रारन्तु ते हिंद HEE श्वां सतस्य पीतये पुरन्मिन्द्र हवामहे। कुशिकासी शबुस्यवं: 19 [310]

#### 11 3411

·अवि:-१-१ गोतमः; ७ अण्डकः ॥ देवता-श्नदः ॥ अन्दः-१-१ जगती, ७ त्रिष्ट्रप् ॥

श्रमावति प्रथमो गोषु गण्डति सुपावीहिन्द्र मध्यस्तवोतिर्मिः। समित् प्रवाचि वसुना भवीयसा सिन्धुमापो यथाभितो विचेतसः ॥१॥

| आपो न देवीरुप यान्त होन्नियमुवः पश्यन्ति वितंतं यथा रजः       | 1            |
|---------------------------------------------------------------|--------------|
| माचैद्वातः प्र यायन्ति देव्युं ब्रह्मप्रियं जोषयन्ते वृशा ईव  | usn.         |
| अधि द्वयारद्वा उक्थ्यो वची युत्तमुचा मिथुना या संपूर्वतै:।    |              |
| पर्संयत्ती वृते ते चेति षुष्यंति मदा शक्रियंजीमानाय सुन्वते   | n g m        |
| आदक्षिराः प्रथमं देशिहे वर्ष दृद्धाप्रयः शम्या ये सुकृत्यया । |              |
| सर्व पृथेः समीवन्दन्त मोजन्मश्रीवन्तं गोमन्त्मा पुर्श नर्।    | 11816        |
| युंजैरथंबी प्रथमः पथस्तंते ततः सूर्यी बतुपा बेन प्राजंति ।    |              |
| भा गा श्राजनुशनां काव्यः पचां युमस्यं जातमसृतं यजामहे         | 11411        |
| बहिंबा यत स्वपत्थाय वृज्यतेऽकी वा श्लोकमाधायते दिवि ।         |              |
| मावा यत्र वहति काक्क्रस्था स्तर्वेदिनद्वी अभिष्रितेषु रण्यति  | 1144         |
| मोंगां पाति बुक्ण इयमि सत्यां ध्रथे सुतस्य हर्यश्च तुक्षम् ।  | TO           |
| इन्द्र भेनाभिरिह मदियस्य धीमिविश्वाभिः शक्यां गृगानः ॥७॥      | [.16]        |
|                                                               | AL PROPERTY. |

## ॥ २६॥

क्षिः—१-१ शुनाशोषः; ४-६ मधुच्छन्दाः ॥ देवता—दन्दः ॥ छन्दः—

# िंा गार्देशी शिक्षी के विकास

श्रीगियोगे त्वस्तं वाजेवाजे हवामहे। सर्खाय हन्द्रमृतये ॥१॥
भा घा गम्द् यदि अर्वत् सह्तिगितिम्हिति ।
भा घा गम्द् यदि अर्वत् सह्तिगितिम्हिति ।
भा घा गम्द् यदि अर्वत् सह्तिगितिम्हिति ।
भा घा प्रश्निकंप नो हवम्
भा प्रश्निकंप ने हवे त्विम्ति नरम् । यं ते प्रवि पिता हुवे ॥३॥
भुजनित व्यनमंत्रवं चरन्तं परि त्यथुवं:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥
भुजनित व्यनमंत्रवं चरन्तं परि त्यथुवं:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥
भुजनित व्यनमंत्रवं चर्रम्तं परि त्यथुवं:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥
भुजनित व्यनमंत्रवं चर्रम्तं परि त्यथुवं:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥
भुजनित व्यनमंत्रवं चर्रम्तं परि त्यथुवं:। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥
भुजनित व्यन्ति काम्या हित्री विपंत्रसा रथे। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥
भूजनित व्यन्ति काम्या हित्री विपंत्रसा रथे। रोचन्ते रोचना दिवि ॥४॥

### ॥ २७ ॥

कवि:--गीवृतस्यदवस्तिनी ।। देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri

| यदिन्द्राहं यथा त्वमीशीय वस्तु एक इत् ।                        |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| स्तोता में गोषेखा स्याव                                        | 11 9 11    |
| शिच्यमस्मै दिस्संयं शचीपते मनीवियों । यद्वहं गोपंतिः स्याम्    | 11311      |
| धेनुष्टं इन्द्र सूनृता वर्जमानाय सुन्वते । गामखं पिप्युषी दुहे | nen        |
| न तें वृतांस्ति राष्ट्रस इन्हें देवो न मध्यैः। 😂 😅 😅           | p          |
| यद् दिःसंसि स्तुतो मुधम्                                       | 11.811     |
| यज्ञ इन्द्रंभवधेयद् यद् भूमि व्यवतियत् ।                       | 10 May     |
| चकारा भ्रोपुशं दिवि                                            | 11211      |
| वावृधानस्य ते वयं विश्वा धनानि जिग्युषः।                       | si ba      |
| जुतिमिन्द्रा वृंगीमहे ॥६॥ [                                    | इ।१०]      |
| garden romani III Re III in a data da a                        | <b>小</b> 角 |

ऋषिः—गोपूनत्यश्वस्तिनौ ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छुन्दः—१, २ गायत्री

३, ४ तिष्ठुप् ॥

दर्शृन्तरिषमितर्नमेद सोमेस्य रोष्ट्रना । इन्द्रो यदमिनद् वृत्तम् ॥१॥

सद्रा प्रांजदिक्तरोभ्य श्राविष्कृयवन् गुहा स्तीः ।

प्रवांभ्यं जुनुदे वृत्तम् ॥२॥

इन्द्रिया रोष्ट्रना दिवो द्वानि दंहितानि च । स्थिराणि न प्राण्यदे ॥३॥

श्राम्भिमेदेशिव स्तोमे इन्द्राजिरायते ।

वि ते मदा श्रराजिषुः

# 11 39 11

स्विः—गोष्वत्यस्वयक्तिनी ॥ देवता—रन्द्रः ॥ छम्दः—गायत्री ॥
स्वं हि स्तोम् वर्षेन् इन्द्रास्युक्यवर्षेनः । स्तोतृयाः मृत संद्रकृतः ॥ १॥
इन्द्रमित् केशिना इरी सोमुपेबाय वस्तः । उपं यूजं सुरार्थसम् ॥ २॥
श्रापो फेनेन् नमुन्तेः शिरं इन्द्रोदंवतयः । विश्वा यद्रजय स्प्रचः ॥ १॥
मायाभिकृत्तिसं पत् इन्द्र बामारुक्वतः । सन् इस्यूरभ्तुयाः ॥ १॥

ज्रुसुन्वामिन्द्र संसर्दे विष्रूची व्यनाशयः। स्रोमुपा वर्त्तरो भवन्

[seis] uen

### 11 30 11

ऋषि:-- वर: सर्वहरियां ॥ देवता-- श्रद्र: ॥ अन्द:-- जगती ॥ म ते मुद्दे विदये शंसिष् हता प्र ते वन्वे वनुषी हर्युतं मद्म । वृतं न यो हरिभिश्वाष्ट्र सेचतु आ स्वां विशन्तु हरिवर्षेमं गिरः 8.10 हरि हि योनिमामि ये समस्वरन् हिन्बन्तो हरी दिव्यं यथा सदः । मा यं पृणानित हरिभिनं धेनव इन्द्राय श्र्षं हरिवन्तमर्चत 11 5 11 स्रो बस्य बच्चो हरितो य बायसो हरिनिक मो हरिरा गर्भस्योः। युम्नी युशियो हरिमन्युसायक इन्द्रे नि रूपा हरिता मिमिचिरे 11211 द्विवि न केंतुरार्थि धायि हर्युतो विष्यसुद् बच्चो हारिती न रहा। तुदद्धि हरिशियो य प्रायुषः सुहस्रशोका श्रमवद्धरिभुरः 118 11 स्वंश्वमहर्यथा सर्वस्तुतः पूर्विभिरिन्द हरिकेश यज्वाभिः। रवं ह्यंसि तव विश्वम्बय्य मसामि राषों हरिजात हुर्यतम् 1141 [3138]

### 11 38 11

श्विः—वहः सर्वहरिनं ।। देवता—रन्द्रः ।। इन्द्रः—जगती ।।

ता वृक्षिणं मुन्दिनं स्तोर्ग्यं मद्र इन्द्रं रथं वहतो हर्यंता हरीं ।

पुरूष्यंस्में सर्वनानि हर्यंत इन्द्रांग्य सोमा हर्रयो दश्वनिवरे ॥१॥

वर्षं कार्माय हर्रयो दश्वनिवरे स्थिरापं हिन्वन् हर्रयो हरीं तरा ।

वर्षेद्वियों हरिभिन्नोंष्मीयंते सो अस्य कार्म हरिवन्तमानशे ॥२ः

हरिदेमगाड्हेरिकेश बायसस्तुरस्येये यो हरिता पारिष्द्वरीं ॥३॥

खुवेव मस्य हरियी विपेततुः शिमे वार्जाय हरियी दाविष्वतः। प्र यत् कृते चमिले मस्रैज्ञद्धरी पीत्वा मदस्य हर्यंतस्यान्धेसः ॥॥॥ हत स्म सम्रे हर्यंतस्य पुरस्योवेरत्यो न वार्जे हरियाँ भविकदत्। मही चिद्धि धिषया।हेर्येदोजेसा बृहद् वयी दिधिषे हर्यंतिश्चदा ॥५॥ [३।१॥]

# ॥ ३२॥

वाधिः— वकः सर्वहरिवा ॥ देवता— इन्द्रः ॥ छन्दः— १ जगतीः, २,

बा रोर्द्सी हर्यमाणो महित्वा नव्यंनव्यं हर्यसि मन्म नु विषय । प्र प्रस्थमसुर हर्युतं गोराविष्क्षेषि हर्त्ये सूर्याय ॥१॥ बा त्वां हर्थन्तं नृयुन्तो जनानां रथे वहन्तु हरिशिप्रमिन्द । पित्वा यथा प्रतिश्वतस्य मध्यो हर्षेत् युन्नं संघमादे दशोंणिस् ॥२॥ बापाः प्रवेषां हरिवः सुतानामथो हुदं सर्वनं केवेलं ते । मुमुद्धि सोमं मधुमन्तमिन्द्व सुत्रा वृषं जुठर बा वृषस्य ॥३॥ (३।१५)

#### 11 33 11

बिशः—अध्यकः ।। देवता—श्दः ॥ बन्दः—त्रि दुष् ॥
अध्य धूतस्य हरिवः पिवेह नृभिः सुतस्य जठरं प्रणस्य ।
मिमिषुयमप्रेय इन्द्र तुम्यं तेभिवंधस्य मदमुक्थवाहः ॥१॥
प्रोप्तां पृथ्वि बृष्णं हयमि सुर्गा पृये सुतस्य हयेश्व तुम्यम् ।
इन्द्र धेनामिश्हि मादयस्य धीभिविधामिः शब्या गृणानः ॥२॥
स्ती श्रेचीवस्त्वं वृथिंण वयो द्धांना दृशितं ऋतुष्ठाः ।
प्रजावंदिन्द्र मर्जुवो दुर्गेण तुस्थुर्गृण्यन्तः स्धुमाणांसः ॥३॥ [३।१६]

### 11 38 11

ऋषि:--गृत्समद: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:---त्रिन्दुप् ।। यो जात पुत्र प्रथमो सर्नस्वान देवो देवान् ऋतुना पुर्वभूवत् । यस्य शुन्माद् रोदसी अभ्यसेता हुम्णस्य 113 1 सहना स जनास इन्द्रंः यः पृथिवी व्यथमानामद्देद् यः पर्येतान् प्रकृषिता धरम्यात् । यों ग्रन्तरिर्च विमुमे वरीयो यो धामस्त्रेश्वात स जनास इन्द्रः 11 7 11 यो हत्वाहिमरियात् सुप्त सिन्धून् यो ना हदार्जदपुषा वुलस्य । यो अइमेनोर्न्टर्सि जुजाने संबुक् समासु स जनास इन्हें: UBU येनेमा विश्वा दयवंना कृतानि यो दासं वर्णुमधरं गुहाकः। खुद्दीव यो जिग्वां जुदमादंदुर्यः पुष्टानि स जनास इन्द्रः 11811 थं स्मा पुरुष्ठनित कुह सेति घोरमतेमाहुनैयो श्रस्तीत्येनम् । सी श्रमः पुष्टीविंजं ह्वा मिनाति श्रदंश्मे धत् स जनास इन्द्रः 11411 यो रुधस्य चोदिता यः कृशस्य यो ब्रह्मणो नार्धमानस्य कीरे: 1 युक्रमांच्या योडविता सुशिषः सुतसीमस्य स जनास इन्द्रीः i & H यस्वाश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य आमा यस्य विश्वे स्थांतः। यः सूर्यं य उपसं जुजान यो श्रूपां नेता स जनास इन्द्रं: ll v ll यं कन्दंसी संयती विद्वयते परेऽवर दमयां श्रामत्राः। सुमानं चिद्रथमातस्थिवांसा नानां हवेते स जनास इन्द्रः U.GH यस्मास ऋते विजयनते जनांसी यं युध्यमाना अवंसे इवन्ते । यो विश्वस्य प्रतिमानं वभूव यो अच्युत्च्युत् स जनास इन्द्रः U Q 11 यः शर्मतो मद्योनो दशानानमञ्चयमानाञ्चनी ज्ञान । यः शर्भेते नानुदद्वित शृथ्वां यो दस्योर्डन्ता स जनास इन्द्रः

| यः शम्बरं पर्वतेषु चियन्तं चरवार्द्रिशां शरब्दन्वविन्दत् ।              |
|-------------------------------------------------------------------------|
| श्रीजायमानं यो श्रिष्टं ज्वान दानुं शर्यानं स जनास इन्दंः ॥१९॥          |
| यः शम्बरं पुर्वतपुत् कसीमियोऽच रुकास्नापिबत् सुतस्य ।                   |
| श्रुन्तर्गिरौ यर्जमानं बहुं जनुं यस्मिन्नामूर्छेत् स जनाय इन्द्रः ॥ १२॥ |
| यः सुप्तरंशिमवृष्यमस्तुविष्मानवासंज्ञा सत्तेवे सप्त सिन्धून् ।          |
| बो रैविह्यामम्फुट्द वर्जनाहुवामारोहन्तं स जनास इन्द्रः ॥१३॥             |
| बावां चिद्दमै पृथिवी नमेते शुक्माचिद्दय पर्वता भवनते ।                  |
| यः सोमुपा निचितो वर्ज्ञबाहुर्यो वर्ज्ञश्रस्तुः स जनास इन्द्रः ॥१४॥      |
| बः सुन्वन्त्मविति यः पचन्तं यः शंतन्तं यः शंशमानम्ती ।                  |
| यस्य ब्रह्म वर्धनं यस्य सोमी यस्येदं राष्ट्रः स जनाम इन्द्रः ॥१५॥       |
| जातो व्यव्यत् ।पुत्रोह्पस्ये भुनो न वेद जिन्तुः परस्य ।                 |
| स्तुविष्यमाणो नो यो श्रुसमद् ब्रुना देवानां स जनास इन्द्रः ा।१६॥        |
| बः स्रोमकामी इयेशः सुरिवंस्म द् रेजन्ते अवनानि विश्वा                   |
| यो जुवान शम्बरं पश्च शुक्यां य एक कीर: य जनास इन्द्रः ११७॥              |
| बः सुन्त्रते प्रचते दुर्धे था चिद् वाजं ददीष्ट्रे                       |
| स किलासि सत्यः।                                                         |
| वृषं तं इन्द्र विश्वहं विषासं सुनीरांसी विद्युमा वदम ॥१८॥ [४।१]         |

#### 11 34 11

# क्रिशः — ने थाः ॥ देवता — इन्द्रः ॥ छन्दः — त्रिष्टुप् ॥

श्रासा इदु प्र त्वसे तुराय प्रयो न होर्से स्तोमें माहिनाय ।
श्राभीवमःयाधिगद भोहिमिन्द्रिय बद्याया राततमा ॥१॥।
श्रास्त्रा इदु प्रयंद्द प्र ये सि भरोम्यः ङ्गूषं वार्षे सुदृति ।
इन्द्रांय हुदा मनेदा मनेवा प्रताय पर्ये भिषी मजवन्त ॥२॥।
श्रास्त्रा इदु स्वसुप्र स्वषी भरोम्याङ्ग्यमास्येन ।
श्राहिष्ठमण्डोकिभिमेशीनां द्विकिभिः सूरि वाष्ट्रभूषे

| श्रुस्मा इंदु स्तोमें सं हिनोमि स्थं न तप्टेंव तस्तिनाय ।      |           |
|----------------------------------------------------------------|-----------|
| किन्छ शिवाहमें सवक्षीन्द्राय विश्वामन्त्र आधराय                | 080       |
| श्चरमा इटु साप्तिमिव अवस्थेन्द्रायार्थं जुहु उसम्बे।           |           |
| नीतं हानरकमं वन्द्रध्ये पर्श गतेश्रवस हमाण्य                   | ॥५॥ नु    |
| श्चरमा इदु स्वष्टा तच्यू वज्रं स्वपस्तमं स्वथी रणाय।           |           |
| वत्रस्य चिद् विदद् येन मर्म तुजन्नीशानस्तुज्ञता कियेधाः        | 11 8 11   |
| श्रम्बेद्धं मातुः सबनेषु सुद्यो महः वितुं परिवाद्यावेत्वा ।    |           |
| मुषायद् विष्णुः पचतं सहीयान् निष्यद् बराहं तिरो अद्भिमस्ता     | llen      |
| श्रसा इंडु प्राश्चिद् हेवपरनीरिन्द्रायाकमाहिहरथं उत्तुः।       |           |
| परि बाव शिथेवी जम्र हवीं नास्य ते महिमानं परि छः               | ueu       |
| श्रुस्थेदेव प्र शिरिचे महिस्वं दिवस्पृथिक्वाः पर्यन्तरिचात् ।  |           |
| स्वराळिन्द्रो दम् या विश्वगृतैः स्वरिरमन्नो ववचे रणाय          | 11911     |
| श्रद्वेव शबसा शुचन्तं वि वृश्चद् वज्रेण वृत्रमिन्दः।           |           |
| गा न बाबा अविद्युक्चढमि अवी दावने सचेताः                       | usen      |
| श्रुस्येदुं खेषसां रन्त सिन्धंवः परि यद् वर्ष्रेण सीमयंष्कृत्। |           |
| इंशानकृद् दाश्चर दशस्यन् तुर्धातये गार्थ तुर्वाचिः कः          | HIIR      |
| श्रुस्मा इदु प्र भरा त्तुजानी वृत्राय वज्रभीशानः कियेषाः ।     |           |
| गोर्न पर्व वि रदा तिरुश्चेष्यस्य श्री चराये                    | usen      |
| श्चास्येदुं प्र बूहि पूर्वाणि तुरस्य कमीश्चि नव्यं बन्धेः।     |           |
| युषे बर्दिष्णान बार्युधान्यृष्ट्यायमायो निहिषाति शत्रून        | Hadu      |
| श्चरवेहुं । भुवा गिरवेश्च हुढा बावां च भूमां जुनुवस्तुजेते ।   | 170-14    |
| अस्य हु । भूषा शिर्वा के विषय मुद्र के विषय ने विषय            | 11991     |
| उपा बुनस्य जार्रवान जार्थ तथा खन्य वानान गाना                  | LEGIF     |
| श्रुस्मा हृद् स्यद्तुं दारुथेषामेको यद् वृद्धे सूरेशियानः।     | 4.330     |
| भेत्रेशं सूर्ये परपृथानं सीवंश्वयं सुविनमावृद्धिः              | 155 a 157 |
| प्वा ते हारियोजना सुवक्रीन्द्र बद्धाणि गोतमासो अक्रन् ।        | n [815]   |
| चेषुं विश्वपेशसं थियं थाः प्रातमंषु धियावसुर्जगस्यात ॥ १६      |           |

# ॥ ३६ ॥

| ऋषिः—भरदाजः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ खन्दः—त्रिण्डप् ॥                                                                |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| व एक इद्धर्यक्षर्भुनि॥मिन्द्रं तं गुनिर्म्यर्च ख्रामिः ।                                                       |          |
| न्यः परवेते बुषुभो वृष्ण्यावान्यस्यः सरवा पुरुमावः सर्दस्वान्                                                  | usn      |
| तसु नुः पूर्व वितरो नवंग्वाः सुप्त विप्राप्तो श्रामि वाजपन्तः।                                                 |          |
| नुचहु। मं ततुरि पर्वतेष्ठामद्रोघवाचं मृतिमिः शविष्ठम्                                                          | 1150     |
| तमीमह इन्द्रमस्य रायः पुंठ्वीरस्य नृवतः पुठ्वोः।                                                               |          |
| यो प्रस्क्षेत्रायुर्जरः स्ववान् तमा भर हिरवो माद्यध्ये                                                         | uşu      |
| तब्रो वि वीचो बदि ते पुरा विजारितार बान्छः सुन्नामिन्द्र ।                                                     |          |
| कस्ते मागः कि वयो दुध खिद्धः पुरुद्देत पुरुवसोऽधुरमः                                                           | 11811    |
| तं पुच्छुन्ती वर्ष्रहस्तं रथेष्ठामिन्द्रं वेषी वर्ष्क्ता यस्य न् गीः।                                          | UNB      |
| तुविद्यामं तुविकूमि रमोदा गातुमिषे नचेते तुज्ञमच्छे ।<br>अया ह स्यं माययां वावधानं मेनोज्ञवां स्वतवः पर्वतेन । | TE IEU   |
| अव्याह त्य मापपा वाष्ट्रवान नगाश्चरा रवण्डा वर्षा व्याह्म                                                      | 11511    |
| तं वो भ्रिया नन्यस्या शविष्ठं प्रत्नं प्रत्नवत् परितंस्यर्थे ।                                                 | M. W. M. |
| स तो वचदिनमानः सुवझेन्द्रो विश्वान्यति दुर्गहां थि                                                             | 11011    |
| आ जनाय हुई से पार्थिवानि दिव्यानि दीपयोऽन्तरिया।                                                               |          |
| तपा वृषन् विश्वतः शोचिषा तान् ब्रह्महिषे शोचव चामपश्च                                                          | nen      |
| अवो जनस्य दिन्यस्य राजा पार्थिवस्य जगतस्रवेषसंदक् ।                                                            |          |
| धिक्व वज्रं दिवंश इन्द्र हस्ते विश्वा अज्ञुधं दयसे वि मायाः                                                    | 11811    |
| मा संयत्मिन्द्र शः स्वस्ति शत्रत्याय बृह्तीमस्धाम् ।                                                           |          |
| ज्या दासान्यायाचा वत्रा करो विज्ञासतुका नाहुंबाण                                                               | 11 3011  |
| म में नियात्रीः पुरुष्टत वेशो विश्ववाराभिरा गोह प्रयज्या ।                                                     | THE TO   |
| न या अदेवो वरते न देव माभियांहि त्यमा मंगूदिक् ॥११                                                             | 1 [815]  |

## 11 30 11

म्हावि:--विसष्ठः ॥ देवता--श्नदः ॥ छन्दः-- त्रिब्डप् ॥ यस्तिगमश्रको बृष्मो न मीम एकः कृष्टीश्च्यावयति प्र विश्वाः। यः शश्रतो अदाश्रपो गर्वस्य प्रयुन्तासि सुध्वितराय वेदः रवं ह त्यादिनद्व कुरसमावः गुश्रंषमायास्तन्वा समर्थे । दासं यच्छुच्यं क्रयंवं नयस्मा अर्रन्थय आर्थंनेयाय शिचंन् . 11 5 IL स्वं धृंग्यो धृषता वीतहब्यं प्रावो विश्वाभिक्तिभिः सुदासम् । प्र पौरंकुति त्रसद्स्युमावः चेत्रसाता वृत्रहत्येषु प्रम् 115 % रवं नृमिन्मणो देववीती भूरीणि वृत्रा हर्यश्व हंसि। रवं नि दस्युं चुसुरिं छुनि चास्वापयो दमीतये सुहन्तु तवं च्यानानि त्रष्ठहस्त तानि नव यत पुरी नवति च सुधः निवेशने शतत्माविवेषीरहं च वृत्रं ममुचिमुताहन् सना ता तं इन्द्र भोजनानि रातहं व्याय दाश्चे सुदासे । बृष्यों ते हरी वृष्या युनितम् स्यन्तु ब्रह्माणि पुरुशाक् वाजम् मा ते श्रुस्यां सहसावन् परिष्टाव्यायं मूम हरिवः परादे । त्रायस्य नोऽवृकेभिवं स्थैस्तर्व भियासः स्रिषु स्याम प्रियास इत् ते मधवज्ञासिष्टी नरों मदेम शर्यो सस्तायः। नि तुर्वशं नि याहै शिशीसतिथिग्वाय शस्य करिव्यन् सुराश्चितु ते मचवान्मिष्टी नरः शंसन्त्युर्थशासं हुक्या । ये ते हवेभिवि प्रणिरद्वाशस्मान् वृणीव्व युज्याय तस्मै पते स्तोमा नुरा नृतम् तुम्यमस्मृद्रथम्चो ददतो मुचानि । तेषामिनद्र वृत्रहरये शिवो मूः सखा च श्रराँडविता च नृयाम् न् इंन्द्र शूरु स्तवमान खती ब्रह्माज्तस्तन्या वावृधस्य। डपं नो वाजांत् मिमीह्युप स्तीन यूवं पांत स्वास्तिभिः सदा नः 113311 [818],

# 113611 काषि:-१-३ इरिन्विठि:, ४-६ मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः—गायत्री ॥ आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोम् पिना हुमम् । जुदं बहि: सदो मम था स्वा बह्ययुजा हरी वहतामिन्द्र केशियन। रप ब्रह्मािया नः श्रय ब्रह्मायस्या व्यं युजा सोमुपामिन्द्र सोमनः। 1917 15 - 151 स्तावन्तो हवामहे इन्द्रिमिद् गाथिनो बृहदिन्द्रमकेभिरिकेणः । इन्द्रं वाणीरन्यत ॥॥ इन्द्र इद्धर्योः सचा संमिश्च भा वचोयुजा । इन्द्रों बुद्री हिर्ण्ययः इन्हों श्रीषाय चर्च मा सूर्य रोहयद् दिवि । 🌎 🎋 ॥व॥ [५११] वि गोभिरद्रिमैरयत् 11 38 11 क्रिका १ मधुच्छन्दाः, २-४ गोष्नस्यमसूर्किनौ ।। देवता—इन्द्रः ।। छन्द:--गायत्री ।। इन्द्रं वो विश्वत्रत्रि हवामहे जनेम्यः । श्रुस्माकंमस्तु केवंतः क्य १ न्तरिक्मातिरन्मदे सामध्य रोचना । इन्हो यद्भिनद् वृत्तम् ॥२॥ हद् गा मांजुद् किरोध्य माविष्कृण्वन् गुहा सुती: I uall श्रवान्चं जुनुदे वलम् इन्द्रें या रोचना दिवो द्वानि दंहितानि च । स्थिराणि न पराण्दें ॥ इ॥ श्रुपामूमिमद्क्षिव स्तोमं इन्द्राजिरायते ।

वि ते मदा अराजिषु:

#### 11 80 11

व्यविः—मधुक्यन्दाः ॥ देवता— १, इन्द्रः मरुतश्चः २ ३ मरुतः ॥ छन्द गायत्री ॥

ह्न्द्रेण सं हि हचसे संजग्मानो धविंश्युषा । मुन्दू समानवंचसा ॥१॥।
श्रुन्वयैद्भिष्यभिमंत्रः सहस्वद्चेति । गुणैरिन्द्रंस्य कारवैः ॥२॥।
श्राद्दं स्वधामनु पुनर्गभंत्वमेरिहे ।
द्र्षाना नामं धृज्ञियम् ॥६॥ [५।३]

#### 11 88 11

ऋषि:-गोतम: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-गायत्री ॥

हुन्द्रों द्वीचो मुस्थितिवृंत्राण्यप्रतिब्कुतः । जुवाने नव्तीनेवं ॥१॥ हुब्हुमर्थस्य यश्किरः पर्वतेब्वपश्चितम् । तद् विद्व्हुर्य्याविति ॥२॥ स्रताह गोरमन्वत् नाम स्वर्षुरपृथ्यम् । हुस्था चुन्द्रमेतो गुहे ॥३॥ [५।४]

#### 11 85 11

वािः - कुरुखातिः (१, कुरुस्त ते: ) ॥ देवता - इन्द्रः ॥ छन्दः -

#### गायत्री ॥

वार्षम्ष्टापर्दामहं नर्बस्नक्रिमृत्स्पृशम् । इन्द्वात् परि तुन्दं ममे ॥१॥ धर्चु खा रोदंभी दुमे कर्षमाणमक्रपेताम् । इन्द्व बद् दस्यहामेवः

बुच्छिकोर्जसा सह पीन्वी शिव्रे श्रवेपयः । सोमीमन्द्र चुमू सुतम्

112 414

#### 11 83 11

ऋषि:-- । त्रशोकः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः-- गायत्रा ॥

| मिनिष विश्वा अपु द्विषः पीर बाधों जुद्दी मूर्धः।                  |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| वर्सु स्पार्ध तदा भर                                              |    |
| AB CAID AND ALC                                                   |    |
| यद् वीलाविंग्द्र यत् स्थिरे यत् पर्शाने पराश्वतम् ।               |    |
| all tale and at                                                   |    |
| यस्य ते विश्वमानुषो भूरें देत्तस्य वेदति ।                        |    |
| वसुं स्पार्ह तदा भर                                               |    |
| 11 88 11                                                          |    |
| ऋषिः—दारिम्बिठिः ॥ देवता—दन्द्रः ॥ इन्दः—गायणी ॥                  |    |
|                                                                   |    |
| अ सम्मानं चर्षस्थानामिन्दं स्ताता नव्यं गुीर्भिः ।                |    |
| नर नेषाह माइष्ठभ्                                                 |    |
| यहिम बुक्यानि रचर्यानित विश्वानि च अवस्या ।                       |    |
| श्रुपामवो न संमुद्दे                                              |    |
| तं सष्टाचा विवासे प्रयेष्ट्रराजं भरे कृत्वुम् ।                   |    |
| मुहो वाजिन सनिभ्यः                                                |    |
| 11 84 11                                                          |    |
|                                                                   |    |
| अधि:-शुनःशोपो देवरातापरनामा ॥ देवता-इन्द्रः ॥ अन्दः-पायत्री ।     |    |
| श्रवसु ते समतिस क्योते हव गर्मधिम्। वचस्तिबिस बोहसे ॥१।           | 0  |
| हतात्रं राजानां पते गिव हो वीर् यस्य ते । विभूतिरस्तु सूनुतां ॥२। | 0  |
| क्रवंश्तिष्ठा न जनयेऽस्मिन् वाजे शतकतो ।                          |    |
| जस्वीस्त्रष्ठा न जनवंद्रास्तर् याच राज्या                         | 1  |
| सम्मार्षु व्रवावह                                                 |    |
| ॥ ४६ ॥                                                            |    |
| अवि:-शरिन्विठि: ।। देवताश्द्र ।। अन्दःगावनी ।।                    |    |
| प्रयोगार् वस्यो अव्का कत्तीरं व्यंतिः समस्त ।                     |    |
| प्रमानार् वर्षाम् वर्षाम् ।                                       | 11 |

| स नः पात्रः पारवाति स्वस्ति नावा पुंचहृतः । | ही एक कार्य स्थान |
|---------------------------------------------|-------------------|
| इन्द्रो विश्वा अति द्विषः                   | ।।२।।             |
| स स्वं न इन्द्र वाजेभिदेशस्या च गातुवा च ।  | FP WHILE S        |
| भन्छ। च नः सुम्रं नेषि                      | ॥३॥ [५।९]         |

| II 80 II 340 ME 210                                             | 100      |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| ऋषि:१-३ स्त्रचः, ४-६, १०-१२ मधुच्छन्दाः, ७-६ शरि                | म्बिठिः; |
| १६-२१ प्रस्कण्यः ॥ देवता१-१२ रन्द्रः, १३-२१ स्                  |          |
| *** ** * * * * * * * * * * * * * * * * *                        |          |
| छुन्द:—गायत्री ।।                                               |          |
| त्रिम्द्रं वाजयामसि मुहे वृत्राय इन्तंवे । स वृषां वृष्को सुवत् | Hell     |
| इन्द्रः स दार्मने कृत भीजिष्ठः स मदे हितः।                      | MAN IN   |
| बुन्नी श्लोकी स सोन्य:                                          | 11211    |
| गिरा बच्चो न संस्तृतः सबना सम्पन्युतः। वृवच ऋष्वो सस्तृत        |          |
|                                                                 |          |
| इन्द्रमिद् गाथिनो बृहदिन्द्रमकें सिर्किणः । इन्द्रं वाश्रीरन्षत | 181      |
| इन्द्र इस्योः सचा संमिश्च मा वेचीयुजा ।                         |          |
| इन्द्री वुद्धी हिर्वर्ययः                                       | 1141     |
| इन्द्रों दीर्घाय चर्च सा सूर्य रोहयद् दिवि ।                    |          |
| वि गोभिरद्विमेरयंत्                                             | HPH      |
|                                                                 |          |
| मा महि सुपमा हि तु इन्द्र सोमं पिवा इमम् ।                      |          |
| एई बृहिः संदो सम                                                | 11011    |
| मा त्वां ब्रह्मथुजा इरी वहतासिन्द्र हेशिना ।                    |          |
| रुप ब्रह्मांग् नः श्रुषु                                        | UGA      |
| मुद्धार्थस्त्वा वृथं युवा सीमुपामिन्द्र सोमिनः                  |          |
| सुवावन्तो हवामहे                                                | 11411    |
|                                                                 |          |
| युक्जनित ब्रामम्बर्ष चरन्तं परि तस्थुषः। रे।चन्ते रोचना दिवि    |          |

| युक्जन्त्यंस्य काम्या हरी विपेचसा रथे ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19.910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11924                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 119211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 113811                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>धरंश्रतस्य</b> केतवो वि रुश्मयो जनाँ श्रेतुं । (१) १८८० ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1341                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ALTERNATION OF THE PROPERTY OF | 1980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| प्राचीविश्वदेशया वर्गाप्तिकाताल दीन । तन्त्रा साम साम                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रत्यक् देवानां विशं: प्रत्यक्कुदेषि मार्जुषी: ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18/42/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्रत्यक विश्वं स्वर्देशे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 119911                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| बेना पावक चर्चसा अरुण्यन्तं जनाँ अनु । स्वं वहण परपंति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 113611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| वि बामेषि रजस्पृथ्वहमिमानी श्रुक्तुमिः । पश्यक्षनमानि स्पे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1968                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| सुष्ठ त्वां हरिता रथे वह नित देव सूर्य । शांचिक्वेशं विचच्याम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 20,0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| manage grit auten agin.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | The state of the s |
| तासियांति स्वयंक्तिमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | पा१०]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 11.88 11.08                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ऋषिः—१-३ खिलम् (?); ४-६ उपरिवन्नवः सर्पराज्ञी वा ।। दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | वता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| १-३ स्थै: (?), ४-६ गौ: ।। छन्दः—गायंत्री ।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 107 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| of Control of the Con | BID III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्राम खा वर्षमा गिरः सिम्चन्द्रीराचाण्यवः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रुमि वृत्सं न धेनवं।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3- 19-3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ता अर्थिन्त शुक्रियः पृष्टचन्तीवंचैता प्रियः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | HŽII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| चार्च जार्यायथा हरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ज्ञापवसाध्यः कीतित्रियमाणमावंहन् । महामायुष्टुत प्यः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . ॥३॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| बावं गौ। प्रश्निरकमोदसंदन्मातरं पुरः । वितरं च प्रवन्स्वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nsn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

मन्तर्भरति रोचना प्रस्य प्रायार्थपानृतः । ब्येष्ट्यन्महिषः स्वः ॥५॥ विश्वयद् धामा वि राजिति वाक् पैतृक्षो प्रशिक्षयत् । प्रति वस्तोरहशुंभिः ॥६॥ (५।३३)

#### 11 88 11

चितः—१-३ खिलम् (१); ४, ५ नोधाः; ६, ७ मेध्यातियिः ॥ देवता— इन्द्रः ॥ छन्दः—१-६ गायत्री; ४-७ वाईतः प्रगाथः (समा—इहती + विषमा—सतोबहती) ॥

यञ्चका वासुमार्वहत्रुन्तरिषं सिवासथः। सं देवा अमदुन् वृषा n s n शको वाचमर्षष्ट्रावोदवाचो षधृष्यहि । मंहिष्ट षा मंद्रदिवि 11511 शको वाचमर्थणाहि भामभर्मन् वि राजिति । विमद्न बहिरासरन् 11 2 11 तं वो दुस्मर्खतीषहं वसीमैन्द्रानमन्धंसः। श्रमि वृश्तं न स्वसंरेषु धेनव इन्द्रं गुगिर्मिनवामहे 11811 युषं सुदानुं वविषीभिरावृतं गिरि न पुढ्मोजतम् । युमन्तं वाजं शतिनं सहावियां मुचू गोर्मन्तमीमहे 11211 तत् स्वां यामि सुवीयं तद् बद्धा पूर्वाचेत्तये । येना यतिम्यो स्तावे धने हिते येन प्रस्केण्वमाविध 11 € 11 येना समुद्रमस्त्रों मुहीर्पस्तिहिन्द्र वृष्णि ते वार्वः। सुबः सो अस्य महिमा न सुनशे यं चे। यीर जुचक्रदे 11011 [2135]

#### 11 40 11

क्रिक्षः—मेण्यातिथिः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—नाईतः प्रगाथः ( इहती + सतीबहती ) कन्नव्यो श्रत्सीनां तुरो रीयीत् मर्थः। नहीं न्वस्य महिमानीमिन्द्रियं स्वगुणन्तं श्रानुशः ॥१॥ कर्दुं स्तुवन्तं श्रतयन्त देवत् ऋषिः को विश्रं श्रोहते। कृदा हवं मधवन्निन्द्र सुन्वतः कर्दुं स्तुवत श्रा गमः ॥२॥ (५।१३)

### 11 48 11

म्हाभिः-- १,-२ प्रस्कण्वः; ३, ४ पुष्टिग्रः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ व्यन्दः--वार्हतः प्रगाथः (विषमा बहती + समा सत्तोबहती)॥

म्राभि प्र वं: सुरार्थस्मिन्द्रं मर्च वथां विदे ।
यो जेरित्रभ्यों मुघवां पुरूवसुं: सहस्रें येव शिचिति ॥१॥
यातानी केव प्र जिंगाति भृष्णुया हिन्ते वृत्रार्थि दाशुर्वे ।
गिरोरिव प्र रस्ते प्रस्य पिन्विरे दत्रांथि पुरूभो जेसः ॥२॥
प्र सु श्रुतं सुरार्थस्मचाँ श्रुकम् मिष्टेये ।
यः सुन्वते स्कृति काम्यं वस्तं सहस्रे येव मंहते ॥३॥
यातानी का हेत्यों प्रस्य दुष्टरा हन्द्रस्य समिषों मुहीः ।
गिरिनं सुदमा मुघवरस् पिन्वते यदीं सुता श्रमनिद्युः ॥४॥

#### 114711

म्हावः-मेध्यातिथिः ॥ देवता-श्नदः ॥ झन्दः-बहती ॥

व्यं घे त्वा सुतावेन्त आपो न वृक्तवेहिषः ।
प्रित्नेस्य प्रस्वेणेषु वृत्रह्न परि स्तोतारं आसते ॥११।
स्वरंनित त्वा सुते नरो वसी निरेक ड्विथनंः ।
कृदा सुतं तृषाण ओक आ गम इन्द्रं स्वुब्दीव वंसंगः ॥२॥
क्यवेभिर्ण्डण्वा धृषद् वार्जं दिष सहस्रिणम् ।
प्रिश्चक्रं मधवन् विचर्षणं मुचू गोमन्तमीमहे ॥३॥ [५।१५]

### ॥ ५३ ॥

ऋषिः-मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-वृहती ॥

क हैं वेद सुते सचा पिवंन्तं कद् वयों दर्भ ।

श्रुथं यः पुरों विभिन्तस्योजेक्षा सन्दानः श्रिप्रयन्त्रंसः ॥ १॥

दाना मृगो न वार्याः पुरुत्रा च्रथं दर्भ ।

निक्ष्ट्वा नि यमदा सुते गमो सहाश्चरस्योजेसा ॥ २॥

य हुमः सन्निष्टृत स्थिरो रणाय संस्कृतः ।

यदि स्तोतुर्मुष्वां शृणावृद्धदं नेन्द्रो योष्ट्रया गमत् ॥ ३॥ [४। १६]

#### 11 48 11

ऋषिः—रेभः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१ श्रातिजगतीः, २, ६

# उपरिष्टाद् बृहती ॥

विश्वाः प्रतेना षामिभूतं नरं सुजूस्तेतचुरिन्द्रं जजुनुश्च गुजसे।
ऋत्वा वरिष्टं वरं श्वामुरिमुत्रोग्रमोजिष्ठं त्वसं तग्रिवनंम् । १॥
समी रेमासो अस्वग्रिन्द्रं सोमस्य पात्रयं।
स्वपति यदी वृषे घुतर्वतो स्रोजेसा समूतिभिः ॥२॥
नेमि नमन्ति चर्चसा मेषं विभी श्रीमस्वरी।
सुद्रीतयो वो श्रद्धहोऽपि कर्ये तग्रिवनः समूक्तिः ॥३॥ [५।१७]

#### 11 44 11

ऋषि:—रेम: ॥ देवता—इन्द्र: ॥ छन्द:— १ अति जगती; २, ३

#### बृहती ॥

तमिन्द्रं जोहवीिम मुघवानमुषं सुत्रा द्रधानुम्प्रतिःकृतं शवांसि । मंहिष्ठो गुीर्भिरा च युज्ञियो ध्वतिद् राये नो विश्वा सुपर्था कृणोतु बुद्धी या हैन्द्र अज श्रामरः स्ववा श्रमुरेम्यः । स्तोतार्मिन्मधवसस्य वर्षय ये च स्व वृक्कविहिषः ॥२॥ यमिनद्र दिष्टेषे स्वमर्थं गां भागमवर्षयम् । यर्जमाने सुन्त्रति दिचियावित तस्मिन् तं धेष्टि मा पृथौ ॥३॥ [५।१८]

#### 11 48 11

श्विपः--गोतमः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः-- त्रिन्डप् (?; पङ्कि:) ॥ **इन्द्रो मदांय वाबृधे शर्वसे वृत्र**हा नृभिः। त्तिमम्बह्यस्वाजिषूतेमभे हवामहे स वाजेषु प नोंडविषत् 11 9 H असि हि बीर सेन्योऽसि भूरि परावृदिः । असि एअस्य चिद् वृधो यर्जमानाय शिइसि सुन्वते भूरि ते वसं ॥२॥ अवुदीरत श्राजयो भृष्यावे भीयते भना । म्युच्या संरुच्युता हरी कं हनः कं वसी द्धोऽस्मा इन्द्र वसी द्धः HEI अदेमदे हि नी दृदिर्यथा गर्वामृजुकतुः ? सं गृभाय पुरु शतोभयाहस्त्या वर्स शिशीहि राय आ भर N 8 N मादयस्य सुते सचा शवंसे शूर राधसे। विया हि त्वा पुरुवसुमुप् कामान्ससमुज्महेडथा नीडविता भव 11 41 खते तं इन्द्र जनतवा विश्व पुष्यनित वार्यम् । श्चन्ति हैं क्यो जनानामुयों वेदो अदां श्रुपा तियां नो वेद आ भर 11 6 11 [4199]

#### 11 40 11

अद्धिः—: —३ मधुच्छन्दाः, ४—७ विश्वामित्रः, ८—१० गृतसमदः, ११—१६ अन्यातिथिः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ अन्दः—१—६, ८—१० गायत्री, ७ अनुष्ट्रपः, ११—१६ पथ्या पंक्तिः ॥

| सुद्भुकृश्तुम् तथे सुदुर्घामिव गोदुहै । जुहूमास चार्विद्यवि | 11 2 11            |
|-------------------------------------------------------------|--------------------|
| हर्ष नः सवना गृष्टि सोमस्य सोमपाः पित्र ।                   |                    |
| गोदा इद् रेवतो मर्दः                                        | 11511              |
| अया ते अन्तमानां विधामं सुमतीनाम् ।                         |                    |
| मा नो भर्ति रूप श्रा गंहि                                   | 1130               |
| शुब्मिन्तमं न छतमें चुन्निनं पाहि जागृविम् ।                |                    |
| इन्द्र सोमं शतऋतों                                          | 1810               |
| हृन्द्रियाणि शतकतो या ते जनेषु पुरुचर्षु ।                  |                    |
| इन्द्र तानि ते आ वृषे                                       | 11 05 11           |
| म्रगीनिन्द्र अवो बृहद् युन्नं दांधिष्व दुष्टरंम् ।          |                    |
| डत् ते शुक्मं तिरामिस                                       | 11 4 11            |
| श्रुवांवतो नुषा गुद्धथी शक परावतः।                          |                    |
| ष्ठ लोको यस्ते श्रद्भित् इन्द्रेह तत् था गहि                | ilet               |
| इन्द्री श्रुङ्ग महद् भयमभी षद्रपं जुन्यवत् ।                |                    |
| स हि स्थिरो विचर्षीयाः                                      | 11611              |
| इन्द्रश्च मृडयाति नो न नः पृक्षादुर्घ नशत् ।                |                    |
| मुद्रं भवाति नः पुरः                                        | 11911              |
| इन्द्र प्राशाम्यस्परि सर्वीभ्यो समयं करत् ।                 |                    |
| जेता शत्रूच् विचर्षियः                                      | 11803              |
| क हैं वेद सुते सचा पिबंन्तुं कद् वयों दधे।                  | THE REAL PROPERTY. |
| श्चर्यं यः पुरो विभिनत्योजसा मन्दानः शिप्रयन्थसः            | 11991              |
| द्वाना मृगो न वार्णः पुंच्त्रा चरथं दश्वे ।                 |                    |
| निष्मुदा सुते गमा महाश्रदस्योजसा                            | 192U.              |
|                                                             | a 5 £ m.           |
| य द्याः सन्नानिष्ट्रत स्थिरो रणाय संस्कृतः।                 |                    |

वयं घं त्वा सुतादेन्त आपो न वृक्कवंहिषः। प्वित्रस्य शुस्तवंशेषु वृत्रह्न् परि स्तोतार आसंते 118811 स्वरंन्ति स्वा सुते नरो वसी निरेक उक्षियनः। कदा सतं तृपाण घोक या गम इन्द्रं स्वब्दीव वसनः 11261 कण्वेभिर्धृष्णवा ध्रषद्वाजं दर्षि सहस्रिणम्। पिशक्केर भघवन् विचर्षेयो मुचू गोर्मन्तमीमहे ॥ १६॥ [पा२०]

#### 1146 11

खिषः- १, २. नृमेधः; ३, ४ जमदक्षिः ॥ देवता- १, २ इन्द्रः ३, ४ स्यं: ।। छन्दः वाहतः प्रगायः (विषमा बहती + समा

सतोबृहती )॥

आयन्त इव सूर्यं विश्वेदिनदस्य भन्त । वस्नि जाते जनमानु भोजसा प्रति मागं न दीविम 11 6 11 ष्मनर्शराति वसुदासुपं स्तुहि मुद्रा इन्द्रंस्य रातयः। सो ब्रस्य काम विध्वो न रोषति मनी दानाव चोद्वेन 11911 बण्महाँ श्रीस सूर्वं बडादिश्य महाँ श्रीस । महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽदा देव महाँ श्रास ॥३॥ बट् सूर्यं अवंसा महाँ श्रंति सुत्रा देव महाँ श्रंति । महना देवानामसुर्यः पुरोहितो विभु व्योतिरदाम्यम् 11811 [2153]

#### 11 49 11

काषि:- १, २ मेध्यातिथि:, ३, ४ वासिष्ठः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ अन्दः-बाईत: प्रगाथ: ( विषमा वृहती + समा सतीबृहती ) 11 बहु स्वे मधुमत्तमा गिर् स्तोमांस ईरते। सुत्राजिती भनुता प्रचिनोतयो वाज्यन्तो स्था इव HBH

CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection.

कण्वा इव स्रगेवः स्पाँ इव विश्वामिद्धीतमानशः ।
इन्द्रं स्तोमोभिर्मृह्यंन्त श्रायवंः प्रियमेषासो श्रस्वरन् ॥२॥
शिद्रन्वंस्य रिच्युतेंऽशो धनं जि्रयुषं।।
य इन्द्रो हरिवान देमन्ति तं रिपो दर्चं द्धाति सोमिनि ।३॥
मन्त्रमर्ख्यं सुषितं सुपेशसं द्धात यज्ञियेष्वा।
पूर्वाश्चन प्रसित्तयस्तरन्ति तं य इन्द्रे कभैणा सुवेत् ॥४॥[५।२२]

#### 11 60 11

ऋषि:- १-३ स्ततकवः सक्ते वाः, ४-६ मधुच्छन्दाः ॥ देवता-इन्द्रः ॥

### छन्द:--गायत्री ॥

एवा द्वासि वीध्युरेवा शूर उत स्थिर: । एवा ते राध्यं मनः 11910 एवा रातिस्तुवीमघ विश्वीभिर्धायि धातृभिः। अर्था चिदिन्द्र में सर्चा 11310 मो षु ब्रह्मेवं सन्द्रयुर्भुवीं वाजानां पते । मस्वा सुतस्य गोमतः 11311 एवा इस्य स्नुता विरुष्शी गोमती मुही । पुरुवा शाखा न दाशुषे 11811 प्वा हि ते विभूतय क्तयं इन्द्र मार्वते । सचाश्चित्र सन्ति दाशुषे 11411 पुवा द्वास्य काम्या स्ताम छक्थं च शंस्य! इन्द्रांगु सोमंपीतथे ॥६॥ [५।२३]

### 11 89 11

ऋषिः—गोष्क्रयश्वस्राक्तेनौ ।। देवता—इन्द्रः ।। अन्दः—अध्यिक् ।। तं ते मदं गृणीमसि वृषेगं पृःसु सांसिहिम् । यु लोक्कृश्तुमीदिवो हरिश्चियम् येन ज्योतीं ध्यायवे सनंवे च विवेदिय ।

मन्दानी श्रस्य वृहिषो वि रांजिस ॥२॥

तद्या चित्त द्विथनोऽत्ते प्रविवेदिवे ॥३॥

तम्वाभ प्र गांयत प्रहृतं प्रहृतम् ।

इन्द्रं गुभिस्ते विषमा विवासत ॥४॥

यस्ये द्विवहैं सो बृहत् सही दाषार् रोदंसी ।

गिरींरख्रां श्रमः स्ववृष्यत्वना ॥५॥

स रांजिस पुरुष्ठुतुँ प्रकी वृत्राणि जिन्नसे ।

इन्द्र जैत्रां श्रवस्या च यन्तेवे ॥६॥ [५।२४]

#### ॥ ६२ ॥

ऋषिः—१-४ सोमरिः; ५-७ नृमेषः; ८-१० गोष्कत्यश्वस्तिनौ ।।

देवता—इन्द्रः ।। छन्दः—१-४ काकुमः प्रगाथः (विषमा ककुप् + समा सतीबृहती ); ५-३ ७ जिलक ॥ व्यम् स्वामपूर्व्यं स्थ्रं न काचिद् भरंन्तोऽवृस्यवेः। वाजें चित्रं हवामहे fi G. ib छपं खा कमन्त्रतये स नो युवोपश्चंकाम यो धृषत्। स्वामिद्ध यविवारं ववुमहे सर्वाय इन्द्र सानुसिम् 11517 यो न हदमिदं पुरा प वस्य भनिनाय तमु व स्तुषे। 日多品 सखाय इन्द्रम्त्य हर्यश्वं सत्पति चर्षणीसहं स हि ब्मा यो अमन्दत । मा तु नः स वयति गन्यमश्रम् स्तात्रभ्यो मुघवा शुतम् 11811 इन्द्राय सामं गायत विश्राय बृह्ते बृहत् । धुमुक्ते विपुश्चिते पनुस्यवे 11416

| स्विमन्द्राभिभूरंसि स्वं सुर्थमरोचयः ।    |                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------|
| विश्वकर्मा विश्वदेवी महाँ भंसि            | пфп                                    |
| विस्रानं ज्योतिषा स्वर्रगंदछो रोचनं दिवः। |                                        |
| देवास्त इन्द्र संख्याप येमिरे             | गुरु॥                                  |
| तम्बुमि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम् ।   | ************************************** |
| इन्द्रं गुीभिस्त विषमा विवासत             | 11611                                  |
| यस्य द्विवहैतो बृहत् सहों दाधार रोदंती।   |                                        |
| गिरीरक्रा श्रपः स्ववृंधस्वना              | 11911                                  |
| स राजासि पुरुष्टुत् एको वृत्राचि जिल्लसे। |                                        |
| इन्द्र जैत्रा अवस्या च यन्तेवे            | ॥१०॥ [यारप]                            |

# ॥ ६३ ॥

ऋषिः—१-२, ३ (पूर्वार्थस्य) भुवनः साधनो वा, ३ ( उत्तरार्थस्य) मरद्वाजः, ४-६ गोतमः, ७-९ पर्वतः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः-१-३ त्रिष्टुप्, ४-६ डिग्यिक् ॥

हुमा चु कुं भुवना सीषधामेन्द्रश्च विश्वं च देवाः ।

युजं चे नस्तुन्वं च मुजां चांदिरयेरिन्द्रंः सह चीक्लुपाति ॥१॥

श्चादिरयेरिन्द्रः सर्गणो मुरुद्धिर्स्मार्कं भूखितता तुनूनाम् ।

हुखायं देवा अर्धुरान् यदायेन् देवा देव्यमिभिरचमाणाः ॥२॥

प्रत्यक्चमकंमनेयं छुचीभिरादित् स्वधामिषिरां पर्यप्रयन् ।

श्चया वार्जं देवहितं सनेम् मदेम श्वाहिंमाः सुवीराः ॥३॥

य एक् हद् विदयते वसु मतीय दाशुवे ।

हैशोनो धर्मतिष्कृत हन्द्री श्रुक्त ॥॥॥

कदा मतीमराधसं पदा चुरुपमित स्फुरत् ।

कदा नः शुश्रवद् गिर् हन्द्री श्रुक्त ॥५॥

| यश्चिद्धि स्वां बहुम्य मा सुतावाँ ग्राविवासित ।<br>बुमं तत् परयते शव इन्हों भुक्क | nam             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| य इन्द्र सोमुपातमो मदः शविष्ठ चेतित ।                                             |                 |
| येना हंसि न्यादित्रणं तमीमहे                                                      | llell           |
| येना दश्रयमधिगुं वेपयन्तुं स्वर्णरम् ।                                            | 494             |
| येन समुद्रमाविधा तमीमहे                                                           | 11.41           |
| येन सिन्धं महीरपो रथा इव प्रचीदर्यः।                                              | uen             |
|                                                                                   | uan funct       |
|                                                                                   | ॥९४ [५।२६]      |
| ॥ ६४ ॥                                                                            | Charles and the |
| व्यक्ति:- १-३ नृमेधः; ४-६ विश्वमनाः ॥ देवता-श्न्द्रः                              | ॥ बदः—          |
| ड•िंखक् ।।                                                                        | A SEPTEMBER     |
| पुन्द्रं नो गिष श्रियः संब्राजिदगाँद्यः ।                                         |                 |
| गिरिन विश्वतंसपृथः पतिर्दिवः                                                      | USU             |
| श्रीम हि संश्य सोमपा डुमे बुमूथू रोदंसी।                                          |                 |
| इन्द्रासि सुन्वतो वृषः पतिर्दिवः                                                  | 1211            |
| स्वं हि शर्मतीनामिन्द्रं दुर्ता पुरामासे ।                                        | 1-1-100         |
| इन्ता दस्योभेनी वृष्यः पाती द्वितः                                                | uşu             |
| एडु मध्वो मुद्रिन्तरं सिङ्च वाध्वयो मन्धसः।                                       |                 |
| प्वा हि वीर स्तवंते सदावृषः                                                       | 11811           |
| इन्हं स्थातहरीणां निकष्टे पूर्वस्तुतिम् ।                                         | 7 992           |
| उद्गंतंश शर्वसा न मन्द्रना                                                        | 11411           |
| तं वो वाजानां पतिमहूमहि अवस्यवः।                                                  |                 |
| अप्रायुभिर्यं जैभिर्वां वृषेन्यम्                                                 | ॥६॥ [५१२७]      |
| ्रभ्रमाश् <del>वासवायुवन वर्</del> ग                                              |                 |
| अधिः—१-३ विश्वमनाः ॥ देवता—श्नद्रः ॥ अन्दः-                                       | –डिप्पिक ॥      |
| #141-1-5 (242) (1                                                                 | A STATE OF LAND |

पुतो निवन्द्रं स्तवाम सर्खाय स्तोम्यं नरंस् ।
कृष्टीयों विश्वां श्रम्यस्येक हत् ॥१॥
श्रमांरुधाय ग्विषे द्युचाय दस्म्यं वर्चः ।
धृतात स्वादीयो मर्धुनश्च वे।चत ॥२॥
यस्यामितानि वीयां चे न राधः पर्यंतवे ।
ध्योतिन विश्वं मम्यस्ति द्विया ॥३॥ (५१८८)

#### 11 88 11

ऋषि:-१-३ विश्वमना: ।। देवता-इन्द्र: । छन्द:-छाध्यक् ।।

स्तुद्दीन्द्रं व्यश्ववदन्तिं वाजिनं यमम् ।

श्रुपो ग्यं मंहमानं वि दृश्युषे

प्वा नूनमुपं स्तुद्धि वैर्यश्व दश्मां नर्वम् ।

सुविद्वांसं चुक्रंरयं चरणीनाम्

वेरथा हि निन्धितीनां वर्ष्रहस्त परिवृज्ञम् ।

सहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥३॥ [५१२९]

## ॥ ६७ ॥

राष्ट्रि:--१-१ परुच्छेपः; ४-७ गृतनमदः !। देवला--१, ६ इन्द्रः;, २, ४ महतः; ३, ४ अक्षिः; ७ द्राविणोदाः ॥ छन्दः--१-३ श्रत्यिग्टः;

#### १-७ जगती ॥

वनोति हि सुन्वन् चयं परीगासः सुन्वानो हि स्मा यज्ञायव द्विषो देवानामव द्विषः । सुन्वान इत् सिषासति सहस्रा वाज्यवृतः । सुन्वानायेन्द्रो ददारयाभुनं रुषि दंदारयाभुनं स् मो सु वो श्रस्मद्राभ तानि पौस्या सर्गा भूवन् सुन्नानि मोत जारिषुरस्मत् पुरोत जारिषः ।

11910

यद् वश्चित्रं युगेयुंगे नन्यं घोषादमर्थम् । श्रासासु तन्मेरुतो यचे दुष्टरं दिधृता यचं दुष्टरंस् 11 2 11 श्रुप्ति होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सृतुं सहसो जातवेदसं विष्टं न जातवेदसम्। य जध्वैयां स्वध्वरो देवो देवाच्यां कृपा। घृतस्य विश्राष्ट्रिमनु वष्टि शोचिषानुद्धानस्य सुर्विषः 1316 युज्ञैः संमिश्चाः पृषतीभि श्वेष्टिभियां सं खुआसी श्रक्तिष् प्रिया द्ता । श्रासयां बहिंभीरतस्य सूनवः पोत्रादा सोमं पिवता दिवो नरः 11811 मा विचि देवाँ हुह विष्यु याचे चोशन् होताने चदा योनिषु त्रिषु । प्रति वीहि प्रस्थितं सोम्यं मधु पिबाग्नीधात् तर्व मागस्यं तृष्यहि ॥५॥ पुष स्य ते तुन्वो नृम्यावर्षनुः सह भोजः प्रदिवि बाह्रोहितः। तुर्यं सुती मेघवृत् तुर्यमार्श्वतृरत्वमस्य बाह्यणादा तृपत् पिंब 11811. यमु पूर्वमहुने तमिदं हुने सेद इन्यों दिस्यों नाम प्रस्वते । अध्वयुंभिः प्रस्थितं सोम्यं मधुं पे। त्रात् सोमं द्रविणोदः पिनं ऋताभैः 1101 [419]

# ॥ ६८ ॥

श्रवि:— मधुच्छन्रः ।। देवता— रुद्रः ।। खन्दः— गयशी ॥

सुद्ध्पकृरनुमूत्रये सुदुर्घामिव गोदुद्धे । जुद्दमस् धाविधावि ॥ १॥

छप नः सब्ना गंद्धि सोमंस्य सोमपाः पित ।

गोदा इद् रेवतो मर्दः ॥२॥

सर्घ ते अन्तमानां विद्यामं सुमदीनाम् ।

मा नो अति ख्य भा गंद्धि ॥३॥

परिद्वि विग्रमस्तृतमिन्दै पृच्छा विपश्चित्तम् ।

सस्ते सिखिश्य भा वरम् ॥ ४॥

खुत श्वन्तु नो निर्ो निर्न्यतंश्चिदारत । दघाना इन्द् इद् दुवः 11411 ञ्चत नेः सुभगाँ श्वारिवीचियुदैस्म कृष्टयः । स्यामेदिनद्रस्य शभीण 11 4 11 प्माशुमाशवे भर यज्ञक्षिये नृमादेनम् । प्तयनमेनद्वयत् संखम् 1101 श्चास्य पीरवा शतकतो घुनो वृत्र।यामभवः । प्रावो वाजेषु वाजिनम् 1164 तं खा वाजेषु वाजिनं वाजयामः शतकतो । धनानामिन्द्र सातये 11911 यो रायो विनिर्महान्स्युपारः सुन्वतः सखा । तस्मा इन्द्राय गायत 1904 षा खेता नि षीड्तेन्द्रमुभि प्र गायत । सखाय स्तोमंबाहसः 118811 पुरुतमं पुरुषामीशानं वायायाम् । :इन्द्रं सोमे सर्चा सुते ॥१२॥ [६१२]

### 11 89 11

ऋषि:--मधुच्छन्दाः ॥ देवता--१-११ इन्द्रः, १२ मस्तः ॥ छन्दः--

#### गायत्री ।।

स घो नो योग था मुंबत स राये स प्ररेध्याम् ।

गमद वाजेंभिरा स नः

गर्म संस्थे न वृण्वते इरी समरसु शत्रंवः ।

त्तरमा इन्द्रांय गायत

भूतपालें सुता हुमे श्रुचंथो यन्ति वीतर्थे ।
सोमांसो दध्याशिरः

गर्म सुत्तस्य पीतर्थे सद्यो वृद्धो भंजायथाः ।

इन्द्र वैष्ठयांय सुकतो

॥४॥

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri था रवा विशन्खाशवः सोमांस इन्द्र गिर्वणः । शं ते सन्त प्रचेतसे 11411 रवां स्तोमा अवीवृध्न स्वामुक्था श्रीतकतो । स्वां वर्धन्तु नो गिर्रः १६॥ श्रवितोतिः सनेदिमं वाजुमिन्द्रः मह्विष्मम् । यहिमन् विश्वानि पौर्या i (9:3 मा नो भर्ता अभि दुंहन् तन्नामिन्द्र गिर्वणः । ईशानी यवया वधम् He U युक्जनित ब्रधमें इबं चरेन्तुं पीरं तुस्थुषं:। रोचंन्ते रोचना दिवि 191 युक्जन्त्यस्य काम्या हर्री विपन्नसा रथे । 110 11 शोणा घृष्णा नृवाहसा केतुं कृयवन्नकेतवे पेशों मर्या अप्रेशसे । समुपद्गिरजायथाः 119911: जादह स्वधामनु पुनर्गमेखमेरिरे । ॥१२॥ [६।३] दर्भाना नाम युज्ञियंम् 11 00 11 न्नाविः—मधुच्छन्दाः ॥ देवता—१, २ शन्द्रमचताः, ३-५ मकतः, ६-२०-इन्द्रमरुतः ( ?; इन्द्रः ) ॥ छन्दः--गायत्री ॥ वील चिदारजातु।मृगुंहां चिदिनद् वहिनाभेः।

वीलु चिद्दारजारता मेगंहा चिद्दिन्द्व वहिनामेः ।

श्राविन्द द्वित्रया श्रात्रं ॥१॥
देवयन्तो पर्था मृतिमच्छा विद्द् वंसुं गिरः । मृहामन्षत श्रुतम् ॥२॥
इन्द्रेण सं हि दचसे संजग्मानो श्रविम्युषा । मृन्दू संमानवंचेसा ॥३॥
श्रान्वचैरुभिद्यं मिर्मुखा सहस्वद्चेति । गुणैरिन्द्रस्य काम्पैः ॥॥॥
अतः परिजमुबा गहि दिवो वा रोचनाद्धि ।
समेरिमञ्जन्तते गिरः
इतो वा सातिमीमेहे दिवो वा पार्थिवाद्धि ।
इन्द्रं मृहो वा रजसः

| इन्द्रं वृद्धी: सचा संभिक्ष बा वेचोयुजा ।<br>इन्द्री वृद्धी हिरुण्यये।<br>इन्द्री द्वीर्घाय चर्चस बा सूर्य रोहयद् दिवि । |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                                                                          |   |
| वि गोभिरद्रिमेरयत् ॥१॥                                                                                                   |   |
| इन्द्र वाजेषु नोडव सहस्त्रप्रधनेषु च। ब्रम ब्रमासिक्तिमिः ॥१०॥                                                           |   |
| इन्हें वर्ष महाधन इन्द्रमभे हवामहे । युन वृत्रेषु वृद्धिणाम् । ११॥                                                       |   |
| स नी बुबब्रुमुं चुरं सन्नादावन्नपा वृधि । श्रुस्मभ्युमप्रतिब्कुतः ॥ १२॥                                                  | 1 |
| तुझ्जेतुंझ्जे य हत्तरे स्तोमा इन्द्रस्य वित्रिणः।                                                                        |   |
| न विन्धे अस्य सुष्टुतिम्                                                                                                 | l |
| वृषां यूथेव वंसगः कृष्टीरियरथीजेसा । ईशाने। अप्रतिष्कृत: ॥ ५४॥                                                           | l |
| य पुक्रश्रर्थश्रीनां वस्तामिर्डयति । इन्द्रः पञ्च चित्रीनाम् ॥ १५॥                                                       | l |
| इन्द्रं वो विश्वतस्परि हवामहे जनेभ्यः । श्रस्माकमस्तु केवेताः ॥ १६॥                                                      | 1 |
| पुन्द्रं सान् सि र्थि सजित्वानं सदासहं स्। विषेष्ठमूत्ये सर ॥१७॥                                                         | ı |
| नि येन मुहिहरथया नि वृत्रा ठ्यायांमहै । स्वीतांसी न्यवैता ॥१८।                                                           | 1 |
| ्रहुन्द्व स्वोतास् आ वयं वर्षं घना दंदीमहि ।                                                                             |   |
| जवम् सं युधि स्प्रधः                                                                                                     | U |
| बुषं ग्रूरेश्चिरस्तृभिरिन्द्र स्वया युजा वयम् ।                                                                          |   |
| सास्द्रामं प्रतन्यता ॥२०॥ [६।४                                                                                           | ) |

# 11 98 11

श्रां श्रिक्त न्या ।। देवता—श्रन्तः ।। अन्दः —गायत्री ।।
-मुद्दाँ इन्ह्रेः पुरश्च तु महित्वमंस्तु वृज्ञियों । योर्न प्रथिना शर्वः ॥१॥
समोद्दे वा य आश्रोत नर्रस्तोकस्य सनित्।।
विप्रासी वा थियायवैः

|                                                                  | C 110 P1145.C. 140 |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| यः कृचिः सोम्पातमः समुद्र इव पिन्वते । ख्वीरापो न काकुदः         | ugu ·              |
| प्वा ह्यंस्य सूनृता विरुष्ती गोमेती मही ।                        |                    |
| पुका शाखा न दाश्चर्य                                             | 11.8.11            |
| युवा हि ते विभूतय छत्ये इन्द्र मार्वते ।                         |                    |
| स्यश्चित् सन्ति दाशुषे                                           | 1, 43,11           |
| युवा ह्यांस्य काम्या स्तोमे डक्थं च शंस्या ।                     | - THE              |
| इन्द्राय सोमंपीतये                                               | 1141               |
| इन्द्रेहि सरस्यन्धंसो विश्वीमेः सोमुपवीमः । मुहाँ श्रीमेष्टिरोजस | I Hell L           |
| युमेनं स्जता सुते मुन्दिभिन्द्राय मुन्दिने ।                     | Paix.              |
| चिक्कि विश्वानि चक्रेपे                                          | 11911              |
| सस्यां सुशिप्र मान्दिम् स्तामिभिधिश्वचर्यो । सचैषु सर्वनेष्या    | 11811              |
| अस्प्रामिन्द्र ते गिरः प्रतित्वासुद्हासत ।                       |                    |
| अजीवा बुषमं पतिम्                                                | 11 3011            |
| सं चोदय चित्रमुवांग् राघ इन्द्र वरेण्यम् ।                       | 119911             |
| असदित ते विसु प्रमु                                              |                    |
| श्रमान्यस तत्र चोद्येन्द्र राये रमस्वतः । तुर्विधुम्न यशस्वतः    | 11 3 5 10          |
| सं गोमदिनद्व वाजवहस्मे पृथु अवी बृहत् । विश्वायुर्धेद्वाचितम्    | 100                |
| श्रुरमे चेहि अवी बृहद् धुम्नं सहस्रपातमम्                        | 113811             |
| इन्द्र ता रथिनीरिषः                                              | 100 4              |
| वसोरिन्दं वसुपति गोभिगुणन्तं ऋरिमयम् ।                           | 11 9411            |
| होम गन्तारमृत्ये                                                 | 1000               |
| सुते हुते न्योकसे बृंहद् बृह्त एद्रिः।                           | 1 [ [ 8   4 ]      |
| द्भन्द्राय श्वमंचीत                                              | AN 12              |

11 92 11

ऋषिः—परुच्छेपः ॥ देवता—रन्द्रः ॥ छन्दः—अत्याध्दः ॥

विश्वेषु हि खा सर्वनेषु तुन्जते समानमेकं वृष्मपयवृः प्रथक् स्वः सनिष्यवः प्रथंक् । तं खा नावं न पूर्वाण शूषस्य धुरि धीमहि। इन्द्रं न युज्ञेश्चितयन्त श्रावव स्तोमिभिरिन्द्रमायवः 11 1 10 वि स्वां ततस्रे मिथुना श्रंवस्थवों ब्रजस्यं साता गर्वस्य निःसजः सर्चन्त इन्द्र निःसर्जः । यद् गुन्यन्ता द्वा जना स्वर्धन्तां धमूहसि। श्राविष्करिकृद् वृष्णं सचासुवं वज्रमिन्द्र सचासुवंस MISH ष्ठतो नो श्रस्या दुषसी जुधेत इर्विस्य बोधि हविषो हवीमामः स्वर्णता हवीमामः । यदिन्द्र हन्तवे मुधो वृषां वाज्रिन्चिकंतिस । मा में श्रस्य वेषसी नवीयसी मन्मे श्रुधि नवीयसः ॥३॥ [७१४]

#### ॥ ७३ ॥

ऋषिः—१-३ वसिष्ठः; ४-६ वस्रुकः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः— १-३ विराडतुष्डप् ; ४, ५ जगती; ६ अभिसारिणी त्रिष्डप् ॥ तुभ्वेद्दिमा सर्वना श्रूर विश्वा तुभ्यं ब्रह्माण्यि वर्धना कृष्णोमि । त्वं नृभिईव्यो विश्वषासि 11 9 18 नू चित्र ते मन्यमानस्य दुस्मोदेशनुवन्ति महिमानंसुप्र । न बीयंभिन्द्र ते न राष्ट्र 11711 प्र वी महे मोहिव्षे भरध्वं प्रचेत्से प्र सुमृति क्रंणुध्वम्। विश: पूर्वी: प्र चंरा चर्षाणिप्राः 11 3 11 युदा बच्चे हिरण्यभिद्या रथं हरी यमस्य वहता वि स्रिमि: । मा विष्ठति मुघवा सनेशुत हन्द्रो वार्जस्य दीर्घश्रवसस्पतिः 11811 सो चित्र वृष्टिर्यृथ्या स्वा सचा इन्द्रः इमश्रूषि इतितामि पुष्यते अवं वेति सुचर्यं सुते मधूदिद्धूनोति वातो यथा वनम् 11411 यो वाचा विवाचो मृश्रवांचः पुरू सहस्राशिवा ज्ञानं। तत्तिदेदस्य पौरवं गृयीमासि पितेव यस्तविषी वावृधे शर्वः

11411 [017]

#### 11 80 11

ऋषि:-शुन:शेपः ॥ देवता-श्रन्दः ॥ खन्दः-प्रकृति : ॥ यश्चिद्धि संस्य सोमपा श्रनाशस्त इव स्माति । मा त् न इन्द्र शंसय गोव्वश्वेषु शुभिषु सहस्रेषु तुवीमघ 11 9 10 शिपिन् वाजानां पते शचीवस्तवं दंसनां। मा त् न इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुश्रिषु सहस्रेषु तुवीमघ 1120 नि द्वापया मिथ्इशां मुस्तामर्बुध्यमाने । मा त् न इन्द्र शंसय गोष्वश्चेषु शुन्निषु सहस्रेषु तुवीमघ 11811: सुसन्तु स्या अरातयो बोधन्तु शूरु रातयः । द्या त् नं इन्द्र शंसय गोध्वश्चेषु शुन्निषु सहस्रेषु तुवीमव 11811 समिन्द्र गर्दमं स्था नुवन्तं पापर्यामुया । मा तू नं इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ 11411 पताति कुण्डुणाच्या दूरं वातो वनादाधे । मा तू नं इन्द्र शंसय गोव्वश्नेषु शुन्निषु सहस्रेषु तुवीमघ 11811. सवं परिक्रोशं जहि जम्भया कुकदाश्वम् । मा त्नं इन्द्र शंसय गोष्वश्रेषु शुभिषुं सहस्रेषु तुवीमघ ॥७॥ [७।३]

#### 11 64 11

क्षिः—परुच्छेपः ॥ देवता—रुद्रः ॥ अन्दः—अत्याध्ः ॥ वि व्यं ततस्रे मिथुना अवस्यवी व्यजस्य साता बुद्धंस्य निःस्जः सर्चन्त इन्द्र निःस्जः ।

# गाविः—वसुक्तः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—त्रिष्टुप् ॥

बने न वा यो न्यंधायि चाकञ्छुचिन् स्तोमो अरणावजीगः। बस्येदिन्द्रेः पुरुदिनेषु होता नृत्यां नर्यो नृतमः चुपावान् 11911 अ ते श्रुस्या बुषसः प्रापरस्या नृतौ स्वाम नृतंपस्य नृयास् । अर्च त्रिशोक : श्रातमानंहनून् कुरसेन रथा यो असत् सलवान् 130 कस्ते सर इन्द्र रन्त्यों भूद् दुरो गिरों ख्रभ्यु पो वि धाव। कदं वाहीं श्रवांगुपं मा मनीवा आ खां शक्यामुप्मं राष्ट्रो अनैः 11211 कर्दु गुम्निनद्व स्वावेतो नृन् कर्या ध्रिया करसे कन्न धार्गन् । मित्रो न सुत्य उदगाय भृत्या बन्ने समस्य यदसंन्मनीषाः 181 वेरेय सूरो अर्थं न पारं ये बह्य कार्म जिन्धा ईव स्मन् । गिरश्च ये है तुविजात पूर्वीनर इन्द्र प्रतिशिचन्त्यकैः 11411 मात्रे तु ते सुमिते इन्द्र पूर्वी छौमुंडमना पृथिवी काव्येन। बराय ते घृतवंनतः सुतासः स्वाधन् भवन्त पीतथे मधूनि II & II मा मध्वो स्था सिच्यम् हानिन्द्रीय पूर्णं स हि स्त्यराधाः। स वाह्रधे वरिस्ता पृथिन्या द्वाभि ऋत्वा नर्यः प्रोस्येश्व ॥७॥ न्यान्किन्द्रः प्रतेनाः स्वोचा स्रास्त्रे यतन्ते सुख्यायं पूर्वीः। स्या स्मार्थं न प्रतेनासु तिष्ठ यं सुद्ध्यां सुमृत्या चेाद्यांसे ॥८॥ [१।४]

# 11 00 11

ऋषिः-वामदेवः ।। देवता-इन्द्रः ॥ छुन्दः-त्रिष्टुप् ॥ था सुरयो यातु मुघवाँ ऋजीषी द्रवन्त्वस्य हर्रयु छपं नः। तस्मा इदन्धः सुषुता सुद्रचमिहासिष्टितं करते गृणानः श्रवं स्य शूराध्वंनो नान्तेऽस्मिन् नी श्रव सर्वने मुन्दध्ये शंसात्युक्थमृशानेव वेशाश्चिकितुषे असुर्यायु मन्म क्विनं निण्यं विद्यानि साधन वृषा यद सेकं विविपानो अर्चीत्। द्विव इत्था जीजनत् सप्त कारूनहुनां चित्रक्र्वेयुनां गृयान्तः स्व यद् वेदि सुदर्शीक मुकैमीह ज्योती कर चुर्य ख वस्ती: । श्रन्या तमाँ सि दुर्घिता विचचे नृभ्येश्वकार नृतमो श्रमिष्टौ 1811 ववच इन्द्रो आर्मितमृजीब्यु में आ पंत्री रोदसी महिस्वा। अतंश्चित्स्य महिमा वि रेच्यमि यो विश्वा सुवना बुमूर्व 1141 विश्वानि शुक्रो नयाँथि विद्वानुषो रिरेच सर्विमिनिकाँमैः। अरमानं चिद् ये विभिदुवंचोभिर्वंजं गोमन्तमाशिजो वि चनुः HEB श्रुपो वृत्रं वंत्रिवांसं पराहुन् प्रावंत् ते वर्ष्नं पृथिवी सर्वेताः । प्राणींसि समुद्रियांचयेनोः पतिमंत्रकृतसा श्रूर घरणो 1101 ब्रुयो यद्दि पुरुह्त दद्गाविश्वेवत् सरमा पूर्वं ते । स नो नेता वाजमा देखि भूरि गोत्र। ठजनाङ्गरोभिगृंखानः 1164 [014]

#### 11 00 11

ऋषिः-श्रंयुः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-गायत्री ॥

तद् वो गाय सुते सर्घा पुरुदूताय सर्वने ।

शं यद् गवे न शाकिने ॥१॥

न षा वसुनि येमते दानं वार्जस्य गोर्मतः ।

यत् स्तिसुप् श्रवद् गिर्रः ॥२॥

कुविरसंस्य प्र हि ब्रुजं गोर्मन्तं दस्युद्दा गर्मत् ।

श्राचींभिरपं नो वरत् ॥३॥

#### 11 68 11

व्यवि:- १ (पूर्वार्थस्य ) शक्तिः; १ ( उशरार्थस्य ), २ वसिष्ठः ( शाठया-यनके ); १-२ वसिष्ठः ( ताण्डके ) ।। देवता-हन्दः ।। छन्दः-वार्हतः प्रगाथः ( बृहती - सतोबृहती ) ।।

इन्ह् कर्तुं न था भर पिता पुत्रेम्यो यथां। शिषां यो श्राहिमन् पुंरुहृत थार्मनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥१॥ मा नो धर्माता वुजनां दुराध्यो श्रे प्राधिवासो अर्व कसुः। स्वयां वृषं प्रवतः सर्वतीरुपोऽति श्रूर तरामसि ॥२॥ [७।८]

#### 11 60 11

किषः—श्रंयुः ॥ देवता—श्नदः ॥ छन्दः—नाईतः प्रगाथः (ब्रहती + सतोश्वहती ) ॥

इन्द्र विषेष्ठं न या भर्षे योजिष्ठं पर्याते श्रवीः।
योनेमे चित्र वन्नहस्त रेहिसी योभे स्वीशिष्ट प्राः
यामुप्रमवेसे वर्षणीसहं राजेन् देवेषुं हुमहे।
विश्वा सु मो विश्वरा पिंटरना वसोऽमित्रांन् सुषहांन् कृषि ॥२॥ [७१९]

#### 11 68 11

खाषि:--- पुरुहन्मा ।। देवता:--- हन्द्रः ॥ झन्दः--- बाईतः प्रगायः ( इहती +-सते।बृहती ) ॥

यद् धाव इन्द्र ते शतं शतं मूर्मीहत स्युः।
न स्वां विज्ञिन्सम्हलं सूर्यां श्रनु न जातमंष्ट्र रोदंसी
धा पंत्राय महिना वृष्यां वृष्न् विश्वां शविष्ट शर्वसा।
श्रम्भा श्रवं मध्यन् गोमिति वृजे विज्ञिन्द्रिशमिक्तिसिः ॥२॥ [७।९०]

#### 11 67 11

परि:--वासिष्ठः ॥ देवता--श्न्द्रः ॥ छन्दः--वार्डतः प्रगाथः (बहती + सतोवृहती ) ॥

बहिन्द्व यावतस्त्वमेतावेद्दमीशीय।
स्तोतार्मिद् हिंधिवेय रदावसो न पांपुत्वायं रासीय ॥१॥
शिचेयमिनमहयते दिवेदिवे राय मा कुँहिचिद्दिदे।
नहि स्वहन्यनमघवन् न आप्यं वस्यो
ससित पिता खन

# 11 63 11

क्कृषिः—शंयुः ।। देवता—इन्द्रः ॥ अन्दः—बाईतः प्रगाथः ( बहती + सतोबहती ) ॥

इन्द्रं त्रिषातं शर्यां त्रिवस्थं स्वस्तिमत् ।

खुद्विष्ट मुघवं स्यक्ष मद्यं च यावयां दिशुमेश्यः

ये गांध्यता मनसा शत्रुमाद्भुरंभिमुह्नन्ति एष्णुया ।

अर्थ स्मा नो मघवज्ञिन्द्र गिवंगस्तन्ता भन्तमो भव ॥२॥ [७।१२]

#### 11 68 11

ऋषिः--मधुच्छन्दाः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--गायत्री ॥

इन्द्रा याहि चित्रभानो सुता हुमे खायवं: । प्रण्वीभिस्तनो पृतासं: १९॥ इन्द्रा याहि ध्रिथेषितो विप्रज्यः सुतावंतः । उप ब्रह्मीणि वाघतं: १२॥ इन्द्रा याहि त्रुजान वप ब्रह्मीणि हरिवः । सुते देधिष्व नुश्चनं: १३ [७।१३]

#### 11 64 11

वार्षः-१, २ प्रगाथः; ३, ४ मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बार्षतः प्रगाथः ( बहती + सतीबृहती ) ॥

मा चिंदुन्यद् वि शंसत् सर्वायो मा रिषण्यत ।

इन्द्रमित् स्तोता वृषेणं सर्चा सुते सुहुं हुन्था च शंसत ॥१॥

शृत्कृषिणं वृष्मं यथाज्ञरं गां न चर्षणिसहेम् ।

विद्वेषणं सर्वनेनोऽभयंक्रं मंहिष्ठमुभयाविनेम् ॥२॥

यश्चिद्धि खा जनां हुने नाना हर्वन्त ऊतथे ।

श्रस्माकं ब्रह्मेदमिन्द्र मृतु तेऽहा विश्वां च वर्षनम् ॥३॥

वि तेत्र्यंन्ते मघवन् विप्श्चितोऽयों विषो जनानाम् ।

हपं क्रमस्व पुरुक्ष्ममा भेर वाजुं नेदिष्ठमूत्ये ॥४॥ (७।१४)

#### 11 64 11

कर्षः—विश्वामित्रः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—ात्रिन्द्वप् ॥ नद्यांणा ते नद्यायुर्जा युनिष्म हर्रा सखीया सधमादं श्राश्चा स्थिरं रथं सुखमिनदाधितिष्ठेन् प्रजानन् विद्वा वर्ष याद्वि सोमेम्

#### 11 60 11

र्खांषे:—वसिष्ठः ।। देक्ता—१-६ इन्द्रः; ७ इन्द्रावृहस्पती ॥ झन्दः— त्रिन्हप् ॥

अध्वर्षवोऽठ्यां दुग्धमं छुं जुहोत्तेन वृष्मार्यं चित्रीनाम्। गुरिराद् वेदीयाँ अव्पान्तिन्द्री विश्वाहेद्याति सुतसीमामुब्द्रन् यद् देधिषे प्रदिवि चार्वज्ञं हिवेदिने प्रीतिमिर्दस्य विच । द्युत हृदीत अनेवा खुपाया खुशांचेन्द्र प्रस्थितान् पाहि सोमान् जुज्जानः सोमं सहसे पपाथ प्र से माता महिमानमुदाच। एन्द्रं पराधोदं नति चं युधा देवेश्यो वरिवश्रकर्थ यद् योधया महतो सन्यमान्।न् साचाम् तान् बाहुभिः शाशंदानान् । बहुा नृभिनृतं इन्द्राभियुध्यास्तं त्वयाति सौश्रवसं जैयेम 11811 प्रेन्द्रस्य बीचं प्रथमा कृतानि प्र नूतना मुघवा या चकार । अदेददेवीरसहिष्ट माया श्रथाभवत् केवेलः सीमी मस्य 11411 तवेदं विश्वमिताः पश्चव्यं यत् पश्यासि चर्चसा सूर्यस्य । गवामासि गोपितिरेक इन्द्र मचीमहि ते प्रयतस्य वस्तः 1 6 H बृहंस्पते युवमिन्दंश्च वस्वों दिव्यस्वेशाधे युत पार्थिवस्य । खुत्तं गुर्थि स्तुवृते कीरवे चिद् यूर्य पात 1 9 1 9 1 9 4 ] स्विस्तिभिः सदा नः

# 11 66 11

श्चिः—वामदेवः ॥ देवता—वृहस्पतिः ॥ अन्दः—त्रिन्द्वप् ॥ श्वस्तस्तम्भ सहसा वि उमो अन्तान् बृहस्पतिस्विषध्स्थो रवेण । स्ति प्रत्नास् ऋषयो दीध्योनाः पुरो विमा दिश्वरे मुन्द्रजिद्धम् ॥ १ धनेतयः सुप्रकृतं मद्दन्तो बृह्हस्यते श्राभ ये नस्तत् से ।

पृष्ठनतं सुप्रमद्वधमूर्वं बृह्हस्यते रच्चतादस्य योनिस् ॥२॥

बृह्हस्यते या पर्मा परावदत् आ त श्रात्रस्य योनिस् ॥३॥

तुभ्यं खाता अवता अदिदुग्धा मध्यं श्रोतन्त्यमितो विर्ष्वाम् ॥३॥

बृह्हस्यतिः प्रथमं जायमानो महो ज्योतिषः पर्मे व्योमन् ।

स्माह्यस्तुविजातो रवेषा वि स्मर्राप्टमस्यम् तम्मिः ॥४॥

स सुष्टुमा स ऋकता गुणेनं वृद्धं वर्षोज फिल्नां रवेषा ।

बृह्हस्यतिकृतियो हृज्यसूरः कनिकदृद् वावंशतिकृत्वात् ॥५॥

एवा पित्रे विश्वदेवाय वृद्धं युक्तैविधेम नमेश हृविधिः ।

बृह्हस्यते सुम्रजा वीरवन्तो वयं स्याम पत्रयो स्योगाम् ॥६॥ [७।१७]

#### 11 69 11

# कावि:-कृष्णः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ खन्दः-निरुद्धप् ॥

अस्तेव सु प्रतरं जायमस्यन भूषिन्नित् प्र भरा स्तोममस्ते। बाचा विप्रास्तरत् वार्चमयों नि रामय जरितः सोम इन्द्रंस् 11 9 11 दोहेन गामुप शिचा सखाय प्र बोधय जारतजारमिन्द्रम् । कोशं न पूर्ण वसुना न्यृष्टमा च्यावय मघ्देयांय शूरम् 川マル किमुक्त स्वा मघवन् भोजमाहुः शिश्वीहि मा शिश्यं त्वां श्र्योमि । अमस्वती मम भीरस्त शक वसुविदं भगमिन्द्रा भरा नः 11311 स्तां जनां ममसुरवेदिवन्द्र संतस्थाना वि ह्वंयन्ते समुकि। अत्रा युर्ज कृणुवे यो हुविष्मानाधुन्वता सुरूपं वृष्टि शूर्रः 1181 धनं न स्पन्दं बहुतं यो श्रंसमे वीबान्स्सोमाँ श्रामुनोति प्रयस्वान् । तस्मे शत्रून्रसुतकान् पातरह्नो नि स्वष्ट्रीन् युवित हिनत वृत्रम् 1141 यस्मिन् वृषं देषिसा शंसिमन्द्रे यः शिक्षार्थ मघवा कार्मम्स्मे ।
श्वाराष्ट्रित् सन् भयतामस्य शत्रुव्यंस्मे श्रुश्चा जन्या नमन्ताम् ॥ ६ ॥
श्वाराष्ट्रित् सन् भयतामस्य शत्रुव्यंस्मे श्रुश्चा जन्या नमन्ताम् ॥ ६ ॥
श्वाराष्ट्रश्चुमपं वाधस्व दूरमुप्रो यः शस्यः पुरुहृत् तेनं ।
श्वाराष्ट्रश्चुमपं वाधस्व दूरमुप्रो यः शस्यः पुरुहृत् तेनं ।
श्वारमे धेहि यवम् द् गोमंदिन्द्र कृशी धियं जिन्ते वाजेरस्नाम् ॥ ७ ॥
प्र यमन्तर्वृष्वस्वास्ते श्वारमेन् तीत्राः सोमां बहुज्ञान्तास इन्द्रम् ।
नाहं द्वामानं मुघवा नि येसन् नि स्नुन्वते वहित् भूरि वामम् ॥ ८ ॥
श्वत प्रहामविदीवा जयाति कृतिमेव श्वष्टी वि चिनोति कृति ।
श्वत प्रहामविदीवा जयाति कृतिमेव श्वष्टी वि चिनोति कृति ।
यो देवकांस्रो न धनं कृत्यद्धि समित् तं त्रायः संजति स्वधामिः ॥ ९ ॥
गोमिष्टदेनामिति दुरेवां यवन वा द्वर्धं पुरुहृत् विश्वं ।
वृदं राजंसु प्रथमा धनान्यरिष्टासो वृज्नांभिकंयेम ॥ ९० ॥
श्वहस्पतिनुः परि पातु पृक्षादुतोत्तरस्माद्धराद्धायोः ।
इन्द्रः पुरस्तादुत संध्यतो नः सखा सार्विभ्यो
वर्शनः कृत्योतु ॥ १० ॥

#### 119011

श्वविः-अरद्वाजः ॥ देवता-बृहस्पतिः ॥ झन्दः-त्रिष्डप् ॥

यो श्रीद्विभित् प्रथमुका ऋतावा बृह्स्पतिराङ्गिरुसो हृविष्मान् ।
दिवहैंक्मा प्रावमें भत् पिता न आ रेर्दिसी वृष्मो रोरवीति ॥ १ ॥
कर्नाय चिद् य ईवंत व लोकं बृह्स्पतिदेवहूंती चुकारं ।
झन् वृज्जाणि वि पुरो दर्दरीति जयुष्ट श्रूरिमित्रांच पृश्च साहेन् ॥ २ ॥
बृह्स्पति: समेजयद् वर्स्ति महो ब्रजान् गोमेतो देव पृषः ।
अपः सिषां सुन्तस्वर्गरप्रतीतो बृह्स्पतिहं स्यमित्रम् मुकेंः ॥ ३ ॥ [७।१९]

#### 11 98 11

भरवि:--अयास्य: ॥ देवता--- इहस्पति: ॥ खन्द:--- त्रि•द्वप् ॥

| हुमां थियं सुप्तश्री विता न ऋतप्रजातां बृह्तीमविन्दत्।       |     |     |    |
|--------------------------------------------------------------|-----|-----|----|
| तुरीयं स्विज्ञनयद् विश्वजन्योऽयास्य उत्थमिनद्राय शंक्षेत्    | H   | 9   | v  |
| ऋतं शंसन्त ऋज दीध्यांना दिवस्पत्रासी असुरस्य वीराः ।         |     |     |    |
| विश्र पुरमित्रसो द्धांना यज्ञस्य धाम प्रथम मेनन्त            | u   | ?   | 11 |
| हुँसैरिव सर्विभिवाबद्धिरश्मन्ययानि नहुना व्यस्यन् ।          |     |     |    |
| बृहस्पतिरभिकनिकट्द् गा उत प्रास्ते दुर्च विद्वा श्रमायत्     | u   | B   | II |
| श्रुवो द्वाश्यां पुर एक्या गा गुहा तिष्ठंन्तीरनृतस्य सेता ।  |     |     |    |
| बृहस्पतिस्त्रमामि ज्योतिहिच्छ् झुनुस्ता आकर्षि हि तिस्त आवे। | u   | 8   | u  |
| विभिन्ना पुरं शुर्यथे व्याची निकाणि साक्षेत्र वेर्रकृत्तत् । |     |     |    |
| बृहस्पतिकृष्तं सूर्यं गामकं विवेद स्तुनयीतितृ थीः            | H   | 4   | u  |
| इन्द्री बर्क रेजितार दुर्घानां क्रेस्य व वि चकतां स्वेण।     |     |     |    |
| स्वेद किज भिराशिर्ममच्छमानोऽरीदव्त पृथिमा गा श्रमुख्यात्     | 11  | 8   | u  |
| स ही सायोभिः सार्विभिः शुचाद्भावींधायसं वि धनुसैरंददंः।      |     |     |    |
| महोगुस्वात्वर्षं भिर्वराहें धुंभैस्वेदीभिदंविंगुं ब्यानट्    | u   | 0   | U  |
| से सुरवेन मनसा गोपर्ति गा ह्यानासं इवणवन्त धीति: ।           |     |     |    |
| बृह्दपतिर्मिथोश्रवधपश्चिरुदुश्चिश्रां श्रस्तुतत स्वयुग्निः   | u   | 6   | u  |
| तं वर्षयन्तो मातिभिः शिवाभिः सिंहमिव नानंदतं स्वषस्ये।       |     |     |    |
| बृह्स्पति वृष्णं श्रुंसावी भरेंभरे अर्च मदेम जिल्लुम्        | 11  | 9   | 11 |
| युदा वाज्यमसंनद् विश्वरूपमा चामर्रज्ञदुत्तराणि सम्रा         |     |     |    |
| बृहस्पति वृषंगां वृषंगन्तो नाना सन्तो विश्रंतो व्यातिरासा    | W S |     | 15 |
| म्रामाशिषं कृषुता वयोषे कीरि चिद्धयवय स्विभिर्वेः।           |     |     |    |
| पुत्रा मुधो अप भवन्तु विश्वास्तद् रोदसी शृणुतं विश्वमिनवे "  | •   | . 9 | D  |
| इन्द्रों मह्ना मह्तो प्रणुवस्य वि मूर्शनमभिनद्रबुद्दर्य ।    |     |     |    |
| षह्काह्मरिणात् सम्र सिन्ध्त् देवैद्यावाष्ट्राय्वी            |     |     |    |
| श्रावतं नः ॥ १२॥ [                                           | 4   | 1 5 | 1  |
|                                                              |     |     |    |

#### 11 97 11

क्छिषिः—१—१२ प्रियमेघः; १६-२१ पुरुद्दन्मा ॥ देवता—इन्द्रः ॥. क्षन्दः—१-६ गायत्रीः; [ ४-७, ९-१२ अतुष्टुण्; ८, १३ पङ्किः; १६, १५ बृहती ]; १६-२१ बाईतः प्रगथः (समा— बृहती + विवमा—सतीबृहती )॥

| श्रुमि प्र गोपति गिरेन्द्रमर्च यथा विदे ।         |          |
|---------------------------------------------------|----------|
| बु जुं सायस्य सार्पातिम्                          | 0 9 0    |
| श्रा हर्यः सस्बित्रेऽरुषीरिं बुहिंपि ।            |          |
| अञ्चाभि सुनवामहे                                  | 0 2 0    |
| इन्ह्रीय गार्व आशिरं दुरुहे विश्विषे मर्छ ।       | T F F    |
| यत सीमुपहुरे विदत्                                | пэп      |
| खद् यद् ब्रुप्तस्य विष्ठपं गृहमिन्द्रश्च गन्वहि । |          |
| अध्वः पीत्वा संचेविह त्रिः सुप्त सक्तुः पुदे      | 11811    |
| अर्चेत प्रार्चेत प्रियमेषासो अर्चेत ।             |          |
| वार्चन्तु पुत्रका छत पुरं न भृष्णवर्चत            | 11 7 11  |
| अर्व स्वराति गर्गरी गोधा परि प्रानेष्वणत् ।       |          |
| विद्या परि चनिष्कद्दिन्द्राय महो। चतम्            | 11 4 4   |
| का यत् पर्तन्त्वेन्यः सुदुष्ठा धनपस्फरः ।         | E TON OF |
| अपस्फ्ररं गुमायत सोमुमिन्द्राय पार्तवे            | 11 - 11  |
| अपादिः हो अपाद्मिभि देवा चमासत ।                  |          |
| बर्ग इतिह चयत् तमाया अभ्यन्यत वस्त सांश्रेषरीरिव  | HPR      |
| सुदेवो श्रीस वरुण यस्प ते सप्त सिन्धवः।           | 100      |
| सन्दर्गित काकुई स्मर्थ सुधिरामिव                  | 11 9 11  |
| को व्यतिरकाणयुत् सुयुक्ता छपं दाश्चरे।            |          |

| तक्वो नेता तदिद् वर्षरपुमा यो असंच्यत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ll do ll                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| अतीदुं शुक्र मोहत इन्द्रो विश्वा अति द्विषः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |
| मिनत् कृतीन श्रोद्धनं पुच्यमानं पुरो गिरा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 99 10                |
| ग्रमंको न कुमारकोऽधि तिष्ठुचन रथम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |
| स पन्नमहिषं मृगं पित्रे मात्रे विभुक्ततस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11 35 11                |
| मा त सुशिप दंपते रथं तिष्ठा हिर्ण्ययम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |
| धर्म युवं सचेवहि सहस्रपादमकुषं स्वेश्तिगामनेहसंस्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 38 13                |
| तं घेमिस्था नमस्विन् छपं स्वराजमासते ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| अर्थ चिद्रयु सुधितं यदेतव त्रावृत्यिन्त दावने                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 8.8 11               |
| अर्थ । पदस्य छात्र ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | F 17 18                 |
| पूर्वामनु प्रयति वृक्षविहिषो हितर्प्रयस श्राशत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 9.4 11               |
| पूर्वामन् प्रयात वृक्षवाह्या विकायस अस्ति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | BE THE                  |
| यो राजा चर्षसूनितं याता स्थेमिरभ्रिताः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 98 15                |
| विश्वासां तक्ता प्रतनानां क्येष्ट्रो यो वृत्रहा गुणे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 14                    |
| इन्द्रं तं शुक्स पुरुहनमुखनेसे यस्य द्विता निध्तीरे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |
| हस्ताय बच्चः प्रति धायि दशैतो महो दिवे न स्यैः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11 9 9                  |
| निकृष्टं कर्मणा नशुद् यश्चकारं सदावृधम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AND THE                 |
| इन्द्रं न युजैविश्वगूर्वसम्बद्धमध्यं धृष्णवीजसम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11 38 11                |
| अवीवमुमं प्रतेनासु सामहिं यस्मिन् महीरुं छ्रायः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| सं धेनवी जार्यमाने अनीनवुर्धावः चामी अनीनवुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 88 11                |
| यत् यार्थ इन्द्र ते शतं शुतं भूमीकृत युः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |
| न स्वा विज्ञन्सम्हलं सूर्यो अनु न जातमष्ट्र रोदसी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 30 11                |
| मा प्राथ महिना बुख्यां वृपन् विश्वा शविष्ठ शवसा।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |
| श्रुसमा अव मघवन गोमति वजे वर्जिन्चित्रामिक्तिमिः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 39 1 613              |
| 118711                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |
| ऋषिः—१-३ प्रगाथाः, ४-८ देवजामयः ॥ देवता—इन्द्रं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ।। छन्दः                |
| A MARIE A PORT OF THE PARTY OF | A STATE OF THE PARTY OF |

गायत्री ॥

| हत रवा मन्द्रवर निर्मार सम्बद्ध नार्थ -                | 1            | 3 |    |
|--------------------------------------------------------|--------------|---|----|
| हत् स्वां मन्द्रन्तु स्तामाः कृणुष्व राधां प्राद्भवः । | ne den s     |   |    |
| अवं वह्यद्विषों जहि                                    |              | 9 | u. |
| पुदा पुणीर्रेश्वस्यो नि बाधस्य महाँ स्रीति।            |              |   |    |
| नृहि त्वा कश्चन प्रति                                  |              | 3 | u  |
| स्वमीशिषे सुतानामिनद्व स्वमसुतानाम् ।                  | Contract of  |   |    |
| रवं राजा जनानाम्                                       |              | ą | 11 |
| र्देञ्जयन्तीरपुर्युव इन्द्रं जातसुपासते ।              |              |   |    |
| भेजानासंः बुवीयम्                                      |              |   |    |
|                                                        |              | 8 | u  |
| रविमन्द्र बलावधि सहसी जात ओजंसः।                       | THE STATE    |   |    |
| रवं वृष्य वृषेद्रि                                     | in hims in   | 4 | U  |
| ्वमिन्द्रासि वृत्रहा व्यक्तरिक्रमितरः।                 | Prison ton   |   |    |
| खुद् चार्यस्तभ्ना श्रीजंसा                             |              | Ę | u  |
| स्वमिन्द्र सुजोष्द्रमुकं विमर्षि बाह्याः ।             | French State |   |    |
| बज्रं शिशानु भोजेसा                                    | b            | 9 | IL |
| स्वमिन्द्राभिभूरसि विश्वा जातान्योजसा ।                |              |   |    |
|                                                        | 0 - 0 [ - 1  |   | -  |
| स विश्वा सुव श्रामवः                                   | n e n [ e 1  | 4 | 1  |
|                                                        |              |   |    |

#### 11 88 11

न्द्रविः—कृष्णः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—१-३, १०, ११ त्रिष्डुप्; ४—६ जगती ॥

श्रा यारिवन्द्रः स्वपंतिर्मदाय यो धर्मणा त्तुजानस्तुविध्मान् । प्रत्वृत्वायो श्रति विश्वा सहास्यप्रियं महता वृष्ययेन ॥ १ ॥ सुष्ठामा तथेः सुयमा हरी ते मिन्यक वन्नो तपते गर्मस्तो । श्रीभै राजन्तसुपथा योद्यवाङ् वधीम ते पुष्ठे वृष्ययानि ॥ २ ॥ पुनद्भवाही नृपति वर्ष्रवाहुमुप्रमुप्राधेस्तिविषासं पुनम्। H B H प्रतिवृद्ध वृद्ध स्थ्यश्चाममें स्मूत्रा संघमादी वहन्त पुवा पर्ति द्रोगुसाचं सचेतसमूर्ज स्कुम्भं घुरुणु धा वृषायसे । बोजः कृष्य सं गृमाय स्वे अप्यक्षो यथा केनियान मिनो वृधे 41 8 11 गमंब्रस्मे वसून्या हि शंतिषं स्वाशिषं भर्मा याहि सोमिनः। स्वमीशिषु सास्मिद्धा संरित बहिंद्यनाधृत्वा तब पान्नां शि धर्मणा पृथुक् प्रायंन् प्रथमा देवहूत्योऽकृरवत अवस्यानि दुष्टरा । न ये शुकुर्यक्षियां नावमारुहंमीभैंव ते न्यंविशन्त केर्पयः HED प्वेवापागपरे सन्तु दूबचोश्वा येशी हुर्युन आयुयुक्रे । हृत्था ये प्रागुपरे सनित दावने पुरुश्यि यत्र मुयुनानि भोजना गिरीरँकान् रेजमानाँ अधारयद् थीः ऋन्ददुन्तरिचाणि कोपयत्। सुमीचीने धिष्यो वि कंभायति वृष्णः पीत्वा मदं उपथानि शंसति। மा हुमं विभिन्ति सुरुतं ते श्रङ्कुशं येनां हुजासि मघवन्छुफारजः। महिमन्रसु ते सर्वने भरावोक्षंसुत इष्टी मध्वन बोध्यार्थाः गोमिष्टरेमामति दुरेवा यवेन दुर्ध पुरुहूत विश्वाम्। बुयं राजिशः प्रथमा धर्नान्यस्माकेन वृजनेना जयेम बृहस्पतिनैः परि पातु पुक्षादुतोत्तरस्माद्घराद्घायोः । इन्द्रं: पुरस्तांदुत मंध्यतो ने सखा सार्विभ्यो वरिवः कृषोत्र 1 99 11 [618]

#### 11 94 11

क्रिः—१ गृश्समदः, २—४ सुदाः ॥ देवता—दन्द्रः ॥ ख्रन्दः—१ क्रिटिःहः २—४ शक्वरी

त्रिकंदुकेषु माहेषो यवांशिरं तुविशुध्मंस्तृपत् सोमंमिपबद् विष्णुंना सुतं यथावंशत्। स है ममाद्र मिं कर्म कर्ति महामुह सेनं

सश्चद् देवो देवं सुरयिमन्द्रं मुख्य इन्दुं:

प्रो व्यंस्मे पुरोर्थिमन्द्रं य शूवमंचंत ।

मुभीकें चिद्र लाक्कृत् मुंगे समरस् वृत्रहास्माकं

बोधि चोदिता नर्भन्तामन्युकंषा ज्याका अधि धन्वं मु ॥ २ ॥

स्वं सिन्ध्रवास्त्रोऽधराचो श्रह्माहेंम् ।

ग्रुश्त्रुश्निद्र जिल् विश्वं पुष्यसि वार्थु

तं खा परि व्वजामहे नर्भन्तामन्युकंषा ज्याका स्विध धन्वं सु ॥ ३ ॥

वि षु विश्वा अरांतयोऽया नंशन्त नो धियः ।

ग्रस्तां मि शत्रं व वृधं यो नं इन्द्र जिल्लां सित्रे

बा ते रातिवंदिकं सु नर्भन्तामन्युकेषां

व्याका अधि धन्वं सु

#### 119811

मारि:—१-१० पूरणः; ६-९ महा च, भृवःक्तिराखः; १० महा च; ११-१६ रचोहाः; १७-२३ महा; २४ प्रचेताः ॥ देवता—१-५ ६न्द्रः; ६-१०, १७-२३ यहमनाशनम्, १११-१६ गर्भदोषनाशनम्, १४ दुःध्यनगशनम् ॥ छन्दः—१- त्रिष्टुप्, १ शक्वरीगर्भा खगती; १०-१८ अनुष्टुप्, १६ सक्-स्मत्यनुष्टुप्, २० चतुष्पदा मुरिगुरियाक्; २१ वपरिष्टाद् विराद् बृहती; २२ विणिग्गर्भा निवृदनुष्टुप् २३ पथ्यापङ्किः; [२४ अनुष्टुप्]

तृत्रिस्याभिवयसो ग्रस्य पाहि सर्वन्था वि हरी इह सुन्त । इन्द्र मा स्वा पर्जमानायो श्रन्थे नि रीरम्न तुम्यमिमे सुतार्तः ॥ १ ॥ तुभ्यं सुतास्तुभ्यंमु सोस्वासस्यां गिरः श्राज्या चा ह्रीयान्त । इन्द्रेदमुख सर्वनं जुषायो विश्वस्य विद्वा इह पाहि सोमम् ॥ २ ॥

| य उद्याता मनसा सोममस्मै सर्वहृदा देवकामः सुनाति ।             | May 3 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नं गा इन्द्रस्तस्य परा ददाति प्रशस्तामचारंमस्म कृणोति         | 11 15 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| बर्नुस्पष्टो अवस्येषो श्रंस्य यो बंस्मै रेवान् न सुनोति सोमस् | r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| निरंद्रनी मुघवा तं दंषाति ब्रह्मद्विषों हुन्ध्वनानुदिष्टः     | 11 8 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रृश्वायन्ती गुब्यन्ती बाजयन्ता हवामहे खोपगन्तवा है।         | de Tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्राभूषंन्तरते सुमृतौ नवायां व्यमिन्द्र स्वा शुनं हुवेम       | 11.411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मुखामि स्वा हुविषा जीवेनाय कर्मज्ञातयुक्षादुत राजयुक्मात्     | j de la companya de l |
| माहिज्याह यद्येतदेनं तस्यां इन्द्रामी प्र सुंसुक्रमेनव        | uşıı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| यदि चितायुर्वेदि वा परेतो यदि मृत्योरंन्तिकं नीत एव ।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| तमा हंरामि निऋतिकृपस्यादस्पार्शमनं शुत्रशारदाय                | 11 0 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| सहसाचेया शतवीर्थेया शतायुंचा हविवाहार्षमेनम्।                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| इन्द्रो यथैनं शुरदो नयात्यति विश्वंस्य दुरितस्य पारम्         | n e n                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्वतं जीव श्रहो वर्धमानः श्वतं हेम्नतान्छ्तम् वस्नन्तान्।     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुतं तं इन्द्रों अपिः संविता बृहस्पतिः                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रुतायुंषा हाविषाहार्षमेनम्                                  | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| आहार्षमविद स्वा पुन्रागाः पुनर्यावः।                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| सर्वीङ्ग सर्व ते चचुः सर्वमायुंश्च तेऽविदम्                   | 11.06 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ब्रह्मणाद्भः संविदानी रचिहा बांधतामितः।                       | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अमीवा यस्ते गुनी दुर्गामा योनिमाशये                           | n 3 3 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यस्ते गर्भममीवा दुर्णामा योनिमाशवे ।                          | Je gra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| श्रुप्तिष्टं ब्रह्मेषा सुद्द निष्कृत्याद्मेननीनशत्            | # 92 II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| यस्ते इनित पुतर्यन्तं निष्त्रस्तुं यः संशिव्षयम् ।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| जातं यस्ते जिर्घासति तमितो नाशयामसि                           | 11 45 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| यस्तं ऊरू विहर्रस्यन्त्रा दर्गती शर्वे ।                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| योनि यो श्रम्तरारेळि्ह तमितो नाशयामसि                         | 11 88 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                               | - Face   40 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

यस्वा आता पतिभै्रवा जारी भ्रवा निपर्यते । प्रजां यस्ते जिघांसति तमितो नांशयामसि 11 94 11 यस्त्वा स्वप्नेन तमसा मोहियस्वा निपर्धते । श्रुजां बस्ते जिघीसति तमितो नौशयामसि 11 38 11 अवीभ्यां ते नातिकाभ्यां कशीभ्यां छुर्नुकृद्धि । यदमं शीर्थेययं महितकाजिजहाया वि बृहामि ते H 08 H. श्रीवाश्यंस्त छार्वेग्रहाभ्यः कीकंसाभ्यो श्रन्वयात्। यचमं दोषण्या मंसांस्यां बाह्म्यां वि बृहामि ते 11 96 H हृद्यात् ते परि क्लोक्नो हलिक्यात् पार्श्वाम्याम् । यचम मत्राम्यां प्लाहुनो यक्नस्ते वि बृहामसि 11 98 11 श्रान्त्रेभ्यहते गुद्दाभ्यो विश्वष्ठेहदुगद्धि । अवम कुचिभ्या प्लाशे गाँभ्या वि वृहामि ते 11 05 11 कुरुम्या ते अष्ठीवज्ञयो पार्चियम्या प्रपंदाम्याम् । यदमें असुर्धा श्रीसिंग्यां भासदं असमी वि वृहामि ते 11 88 11 ब्रास्थिम्यस्ते मुजम्यः स्नावम्यो धुमनिम्यः। यचमै पाणिभ्यामङ्गुलिभ्यो नुखेभ्यो वि वृहामि ते 11 55 11 श्रङ्गेश्रङ्गे लोश्निलोम्नि यस्ते पर्वणिपर्वाणि । यवमें त्वच्ह्यं ते व्यं कृइयपस्य वीब्हेंस् विष्वं म्युं वि वृहामसि ॥ २६॥ अपेंहि मनसस्पतेऽपं काम पुरश्चर । पुरो निश्चीरया या चंचन बहुधा जीवेतो मनः 1 38 11 [3 | 4]

# 11 900 11

न्धिषः—कालिः ॥ देवतः—श्नदः ॥ अन्दः—१, २ वाईतः प्रगाथः (ब्रहती + सतोब्रहती); ३ ब्रहती ॥ ष्वयमेनामिदा श्रोपियमेह वृज्जिषेष् ।

तस्मां च ख्रव सम्मा सुतं भरा नूनं भूषत श्रुते ॥ १ ॥

पृकंश्चिदस्य वार्षा उरामिथ्रा वृथुनेषु मूर्षात ।

सेमं नः स्वोमे जुजुषा था गृहीन्द्र प्र चित्रया ॥ २ ॥

कद् न्वं स्वाकृतिमन्दं स्वास्ति पास्येष् ।

केनो जु के श्रोमतेन न श्रुश्चवे जुनुषः पारं वृत्रहा ॥ १ । (९ । १ )

#### 11 96 11

क्विः--शंयुः ॥ देवता--इन्द्रः ॥ छन्दः--वाहैतः प्रगाथः इ० + स० इ०

स्वामिद्धि हवामहे साता वार्जस्य कारवेः । स्वां वृत्रेष्टिनद्ध सापेद्धि नर्स्यां काष्टास्ववैतः ॥ १ ॥ स स्वं नश्चित्र वज्रहस्त छ्रयुया मुद्द स्त्रं वानो श्रोद्धियः । गामर्थं रूथ्यमिन्द्ध सं किर सुत्रा वार्जु न जिग्युषे ॥ २ ॥ [९ । २ ]

# 1199 11

द्धितः—मेच्यातिथिः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ इन्दः— वाहंतः प्रगाथः ब्र० + स०वृ०

मि त्वां पूर्वपीतम् इन्द्व स्तोमेमिर्।यवः । समीचीनासं ऋभवः समस्वरन् कृदा गृंगान्त पूर्वम् अस्वेदिन्द्रों वावृष्टे वृष्णम् शबो मदे सुतस्य विष्णावि । अया तमस्य महिमानमायवोऽनुं दुवनित पूर्वथां ॥ २ ॥ [ ९ । ३ ]

#### 11 900 11

मानः नृमेषः ।। देवता — रन्द्रः ॥ अन्दः — राध्यक् माना हीन्द्र गिवैया उपं रवा कामान् महः संसूजमहे । इदेव बन्तं बुद्धिः वार्यं स्वां युग्याभिवंश्वीन्त शूर् ब्रह्मायि । बावुश्वासं चिदद्विवो द्विदिवे ॥ २ ॥ युम्जन्ति हरी हष्टिरस्य गार्थयोरी स्थं टुरुयुगे । हुन्द्ववाहां बच्चायुजां ॥ ३ ॥ [ ९ । ७ ]

# 11 808 11

श्रवि:-मेध्यातिथि: ॥ देवता-अन्नि: ॥ छन्द:-गायत्री ॥

माप्त दूर्त वृंगीमहे होतार विश्ववेदसम्।

मार्य युज्ञस्य सुक्रतुम्

माप्तिमिति हवीमितिः सदौ हवन्त विद्यातिम्।

हुद्यवाहं पुरुश्चियम्

माप्ते देवा हुद्दा वह जज्ञानो वृक्कवेदिने।

मात्ति होता न हुँदयः

| १०२॥

ऋविः-विश्वामित्रः ॥ देवता-श्रीः ॥ वन्दः-गायत्री ॥

हुँकेन्यो नम्ह्यस्त्रस्तमांसि दश्तः ।

सम्प्रितिरंथते वृषां

वृषां श्रीः समिध्यतेऽश्वो न देववाहेनः ।

ए ह ॥

र हुविस्मन्त ईकते

वृष्यां स्वा वृषं वृष्यु वृष्याः समिधीमहि ।

श्री १०२ ॥

करि:- १ सदीतिपुरमीटी; २, ३ मर्गः ॥ देवता-अधिः ॥ कन्दः- १, रू

#### 11 808 11

न्द्रितः प्रगाथः ( विषमा-इहती + समा-सतोबहती )।।

्ड्मा ड त्वा पुरुवतो गिरो वर्धन्तु या मर्म ।

पावकर्वणाः श्चर्यो विपश्चितोऽभि स्त्रोमैरन् वत ॥ १॥

श्चर्यं सहस्त्रमुर्विभिः सहस्कृतः समुद्र ह्वं पप्रथे।

सुत्यः सो श्रम्य माहिमा गृंगो शवी युजेर्षु विप्रदाज्ये॥ २॥

श्चर्यः सो श्रम्य माहिमा गृंगो शवी युजेर्षु विप्रदाज्ये॥ २॥

श्वा नो विश्वास हब्य हन्द्रः समरस्र भूवतु।

हपु ब्रह्माणि सर्वनानि वृत्रहा परमुज्या ऋचिषमः॥ ३॥

स्वं दाता प्रथमो रार्षसामुस्यसि स्रय ह्यानुकृत्।

तुवियुस्नस्य युज्या वृंगीमहे पुत्रस्य श्वंसो मुद्दः॥ ४॥ [९। ८]

#### 11 804 11

न्द्रवि:--१-३ नृमेधः; ४, ५ पुरुहन्मा ॥ देवता--- इन्द्रः ॥ अन्दा---१, २, ४, ५ बाईतः प्रगाधः (१, ४ बृहती २, ५ सतीबृहती ); ३ बृहती।।

खामिन्द्र प्रत्ति वृथि विश्वा श्रास रहता । अग्रहित्हा जीनेता विश्वत्रीसे स्वं त्यं तरुष्यतः

11 9 11

अनुं ते शुक्मं तुरयंन्तमीयतुः चोणी शिशुं न मातरो ।
विश्वास्ते स्प्रधः श्नथयन्त मन्यवं वृत्रं यदिन्द्र त्वैसि ॥२॥
इत ऊती वो श्रजरं प्रदेतार्मप्रहितम् ।
श्राश्चं जेतारं हेतारं र्थीतममत्तं तुप्रयावृष्यम् ॥३॥
यो राजां चर्षणीनां याता रथेभिरश्चिगः ।
विश्वासां तक्ता प्रतनानां ज्येष्टो यो वृत्रहा गुणे ।
इन्द्रं तं श्चेम्म पुरुहन्मन्नवं यस्यं हिता विश्वतीरं ।
इस्ताय वज्रः प्रति धायि दश्तां महो हिवे न स्यैः ॥ ५॥ [ ९ । ९ ]

#### 11 808 11

वि:-गोपूनत्यश्व स्किनी ॥ देवता-श्नद्र: ॥ छन्द:-डाध्यक् ॥

तव् स्यितिह्र्यं बृहत् तव् शुष्ममुत कर्तुम्। वर्ष्नं शिकाति धिषणा वरेण्यम् ॥ १ ॥ तव् चौरिन्द्र पौर्धं प्रथिवी वेषेति श्रवेः। स्वामापः पर्वतासम्ब हिन्विरे ॥ २ ॥ स्वां विष्णुंबृहन् चर्षा भिन्नो गृंगाति वर्षणः। स्वां शर्षों मद्दयनु मार्रतम् ॥ ३ ॥ [९ । १०]

#### 11 800 11

व्यवि:—१-३ वरसः, ४-१२ ब्रह्मितोऽधर्वाः, १३, १४ मधाः, १४ क्रसः ॥ देवता—१-१२ वन्द्रः, १३-१४ सूर्यः ॥ छन्दः—१-३ गायत्रीः, ४-१२ १४, १५ त्रिष्ट्रपः, १३ आर्थी पङ्किः॥

समस्य मन्यवे विश्वो विश्वो नमनत कृष्टर्यः । समुद्रायव सिन्धेवः

| षाज्ञस्तदंस्य तिात्विष दुसे यत् समवर्तयत् ।                  |      |     |    |
|--------------------------------------------------------------|------|-----|----|
| इन्द्रश्रमें वे रोदंसी                                       | u    | \$  | 11 |
| वि चिंद् वृत्रस्य दोषतो वर्ष्रेण शुतपर्वणा।                  |      |     |    |
| शिरों बिभेंद वृद्धियानां                                     | 11   | 1   | 1  |
| न्तदिदाम अवनेषु व्येष्टं यती जुझ दुप्रस्ते पर्नुग्णः ।       |      |     |    |
| सुधो जेजानो नि रिगाति शत्रूननु यदेनु सद्दित विश्व अमा:       | u    | 3 1 | 10 |
| बावृधानः शर्वसा भूगीताः शत्रुद्दीसार्थ भिषसं दथाति ।         |      |     |    |
| क्षडवनम्ब ब्युनम्ब सस्ति सं ते नवन्त प्रश्तेता सदेषु         | ע י  | 4   | u  |
| स्वे कतुमपि एवचनित् सूरि द्विषेते ति भेतुनस्यूमाः।           |      |     |    |
| स्वादोः स्वादीयः स्वादुनां स्त्वा समुदः सु मधु               |      |     |    |
| मधुनामि योंधी।                                               | 11   |     | H  |
| बहि चिस्रं खा धना जयन्तं रणेरणे धनुमदन्ति विप्रार ।          |      |     |    |
| बोजीयः छिडिमान्स्स्यरमा तजुदन मा स्वा इमन्                   |      |     |    |
| ्दुरेवांसः क्शोकाः                                           | II   | 9   | u  |
| रवया वर्ष शाशकाहे रखेषु प्रवहवनती युजेन्यानि भूरि ।          |      |     |    |
| चोर्यामि तु पार्थुधा वचीभिः सं ते शिशामि ब्रह्मणा वयासि      | H.   | 6   | u  |
| नि तद् दंधिवेडवरे परे च यास्मिलाविधावसा दुरांगा ।            |      |     |    |
| ना स्थापयत मातरै जिन्तुमतं इन्वत् कवैराणि भूरि               | U    | 9   | ti |
| स्युष्य वंदमेन् पुरुवस्मीनं                                  |      |     |    |
| सम्भवाषिम् नतमम्। प्रयमाध्यानाम् ।                           |      |     |    |
| चा देशंति शर्वमा भूवींजाः                                    | *    |     |    |
|                                                              | 11 9 | •   | H  |
| हुमा ब्रह्म बृहाइवः कृष्णविदिन्द्रांष शूपमाधियः स्त्रवाः ।   |      |     |    |
| महो गोत्रस्य प्रयति स्वराजा तरिश्चद् विश्वमणंबुत् तपस्वात् । | 1 9  | 9 1 | ı  |
| प्वा महान् बृहार्देशे अथवांबाच्य स्वां वन्वश्मिन्द्रमेव ।    | -    |     |    |
| स्वसारी मार्त्तरम्बरी कर्िये हिन्दनित चेनु शर्वता वर्धवनित च | 111  | 31  | 1  |

चित्रं देवानां केतुरनीकं ज्योतिष्मान् पदिशः सुर्थं दृधन् । द्विवाकरोऽति सुम्नैस्तमांसि विश्वातारीद् दुदितानि सुकः u 23 n चित्रं ट्वानासुरगादनीकं चर्चित्रह्य वर्रणस्यारने। बाह्याद् धार्वाप्रथिवी श्रुन्तरिनं सूर्यं ब्रात्मा जर्गतस्तुस्थुषंश्र स्यों देवीमुषसं रोचमानां मर्यो न योषाम् स्वेति पुत्रात्। यत्रा नरों देवयन्ते। युगानि वितन्वते प्रति अद्वाय भद्रम् 1 34 1 [ 6 1 33 ]

#### 11 306 11

्न्द्रवि:--नृमेधः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ छन्दः- १ गायत्री, २ ककुबुष्णिक्, ३ पुरवाध्यक ॥

थवं न हुन्द्रा संर् घोजों नुम्यां शतकतो विवर्षयो । था वीरं प्तनाषहम् वर्व हि नः पिता वसो स्व माता शतकतो बम्बिय। अभा ते सुम्नभीमहे 11 8 11 श्वां श्रीकेन पुरुद्दृत वाज्यन्त् सुपं सुवे शतकवो । 18 1 [81 18] अ नो रास्व स्वीवैम् 11 809 11

# मानि:--गोतमः ॥ देवता-- इन्द्रः ॥ स्वन्दः--पङ्क्तिः ॥

स्वादोदिस्या विष्वतो मध्वः पिबानेत गौर्यः। या इन्द्रें स्यावृशि हृष्णा मद्नित शोम हे बस्त्रित् स्त्राव्यंस् ॥ १ ॥ ता भरव प्रानायुवः सोमी श्रीणानित प्रनंगः। प्रिया इन्द्रस्य धेनवो वर्ष्न हिन्दान्त सार्यक बस्वीरचे स्वराव्यम्

ता श्रह्य नमस् सहैः सप्यानित प्रचेतसः । वतान्यस्य सिश्चरे पुरूषि पूर्वचित्तये वस्वीरतु स्वराज्येम्

H B H [ 3 1 9 8 ]

#### 11 880 11

श्चिषः -- श्रुतकत्तः सुकत्तो वा ॥ देवता -- इन्द्रः ॥ छन्दः --- गायत्री ॥

इन्द्रं यु मद्रेने युतं परि ष्टांभन्तु नो गिर्गः ।
श्रकंमचंन्तु कारवः
श्रकंमचंन्तु विश्वासं युज्ञमंग्नुतः।
तिमद् वर्षंन्तु नो गिर्गः
श्रह्माय् मद्रेन युव्चित्रं वर्षंन्तु नो गिर्गः

#### 11 888 11

# श्वाधिः—पर्वतः ॥ देवता—श्न्द्रः ॥ खन्दः—जिल्याम् ॥

यत् सोमंभिनद् विष्णीव यहां च त्रित श्राप्त्ये।
यहां मुक्त्यु मन्देसे सभिन्दुंभिः
यहां श्रक्त परावतिं समुद्रे अधि मन्देसे।
अस्माकृमित् पुते रेणा सभिन्दुंभिः
यहासि सुन्वतो वृथो यजमानस्य सर्पते।
उद्ये वा यस्य रण्यसि समिन्दुंभिः
॥ ३॥ [२। १५]

# ा ११२ ॥

ऋषिः-- मुक्तकः ॥ देवता---इन्द्रः ॥ अन्दः---गायत्री ॥

यद्य कर्च वृत्रहजुरगां स्राभि सूर्य। सर्वे तिरिन्द ने वशें ॥ १ ॥ यद्घा प्रवृद्ध सत्पते न सरा इति सन्यसे। इतो तत् स्रयमित् तर्व ॥ २ ॥ ये सोमांसः परावित ये र्षवाविति सुन्विरे। सर्वास्ता इन्द्र गच्छसि ॥ ३॥ [९। १६]

#### 11 883 11

ऋषिः—भर्गः । देवता—इन्द्रः । छन्दः—वार्हतः प्रगाथः ( वृहती + सत्तोवृहती )।।

ष्ट्रमयं श्रुणवेच न इन्हों श्रुवांगिदं वर्षः ।

सन्नाच्यां मुघवा सोर्मपीतये धिया शविष्ट श्रा गमत् ॥ १ ॥
तं हि स्वराजे वृष्मं तमोजेसे धिष्यों निष्टत्चतुः ।
द्वतोपमानां प्रथमो नि षांदक्षि सोर्मकामं हि ते मनेः ॥ २ ॥ [९।१७]

#### 11 888 11

व्यवि:--सौभरि: ॥ देवता -- इन्द्र: ॥ अन्द:--गायत्री ॥

श्रुश्चातृब्यो श्रमा ध्वमनापिरिन्द्र जुनुषा स्वादंसि । युधेद्रिष्टियमिन्छ् से ॥ १ ॥ नकी रेवन्त्रं स्ख्यायं विन्द्से पीयन्ति ते सुराधः । श्रदा कृणोषि नद्नुं समूहस्यादित् पितेवं ह्यसे ॥ २ ॥ [९ । १८ ]

# ॥ ११५॥

ऋषिः बत्सः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः—गायत्री ॥

श्रहमिद्धि पितुःपरि मेधामतस्य ज्ञामं। 11 9 11 अहं सूर्यहवाजनि श्रहं प्रानेन मन्मेना गिरं: श्रम्भामि कण्ववत्। येनेन्द्रः शब्मिमद् दधे 11 3 11 ये स्वामिन्द्र न तुष्ट्युर्भषयो ये च तुष्ट्युः। 11 3 11 [ 9 1 99] ममेद् वर्धम्य सुष्तः 11 888 11

क्षि:-मेध्यातिथि: ॥ देवता-इन्द्र: ॥ छन्द:-यहती ॥

मा भूम निष्ट्या इवेन्द्र खदरेगा इव । वनानि न प्रजिद्वितान्यदिवो दुरोशांसी समनमिष्ठ 11 9 11 श्रमनमहीदनाशवींऽन्यासश्च वृत्रहन्। सुकृत् सु ते महता शूर् राध्यानु स्तोमं सुदीमहि ॥ २ ॥ [ ६ । २० ]

# 11 880 11

ऋषि:-विसष्ट: ।। देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-विराट् [ त्रिपदा गायत्री ]

पिबा सोमीमन्द्र मन्देतु खा यं ते सुषावं हर्यशादिः। सोतुबांहुम्यां सुयतो नावी 11 P U यस्ते मदो युज्यश्चाक्रस्ति येन वृत्राणि हर्षश्च हंसि । ्स खामिन्द्र प्रभूवसो ममतु N S N बोषा सु में मघवन् वाचमेमां यां ते वसिष्टो अचीति प्रशस्तिम्। हुमा बद्यं सध्मादे जुबस्व 1 2 11 [ 9 1 29 ]

# 11 286 11

श्वावि:-:- २ मर्गः; ३, ४ मेध्यातिथिः ॥ देवता-इन्द्रः ॥ छन्दः-बाईतः प्रगाथः (विषमा-बृहती + समा-सतीबृहती ) ॥

श्राच्यू श्रेष श्राचीपत् इन्द्र विश्वामिक् तिमिः।

अगं न हि स्वां य्यासं वसुविद्रमत् श्रूर् चरामिस ॥१॥
पौरो अश्वस्य पुरुकृद् गर्वामस्युरसो देव हिर्ण्ययः।

चिक्रि दि त्वां पित्मिषिष्त् स्वे यद्यद्यामि तदा मेर ॥२॥
इन्द्रमिद् देवतातय इन्द्र प्रयुर्व्यश्वरे।
इन्द्रं समीके विनिने हवामह् इन्द्रं धर्नस्य सातये ॥३॥
इन्द्रं मह्ना रोदेशी पप्रथच्छव इन्द्रः सूर्यमरोचयत्।
इन्द्रं ह विश्वा सुर्वनानि येमिरे इन्द्रं सुर्वानास इन्द्रंवः॥॥॥ [९।२२]

# 11 888 11

क्काभिः— १ अगुद्धः, २ श्रुष्टिग्रः ॥ देवता—इन्द्रः ॥ व्यन्दः—वाहेतः प्रगाधः ( बहती + सतीबहती ) ॥

ब्रस्तां वि मन्मं पृव्यं ब्रह्मेन्द्राय वोचत । पूर्वीर्द्यंतस्यं बृह्तीरं नूषत स्त्रोतुर्मेषा श्रेसचत ॥ १॥ बुर्ण्यवो मधुंमन्तं धृतुश्चुतं विश्रासो श्रुकंमांनृजुः । श्रुस्मे रुषिः पेत्रथे बृष्ण्यं श्रृवोऽस्मे सुवानास इन्दंवः ॥ २॥ [९।२३]

#### 11 830 11

PRIES S PRIPE

न्द्रिः—देवातिथि: ।। देवता—श्नद्रः ।। अन्दः—नार्दतः प्रगाथः ( बृहती — सतोवृहती ) ।।

बिद्ग्ह प्रागपागुद्रक्त्यावा हूयसे नृभिः ।
, तिमा पुरू नृष्तो श्रस्यानवेऽसि प्रशर्भ तुर्वशे ॥ १ ॥
यहा रुमे रुशमे स्थावके कृप इन्द्रं माद्यसे सची ।
कृण्वासस्त्वा ब्रह्मामे स्तोमवाहस इन्द्रा येच्छ्नस्या गीहि ॥ २ ॥[९।२४]

#### 11 828 11

ऋषिः—देवातिथिः ॥ देवता—श्नद्धः ।। खन्दः—बाईतः प्रगाथः ( बहती न्-सत्तोबहती ) ।।

श्रामि त्वां श्रूर नोनुमोऽद्वंग्या इव धेनवेः। इंशानमस्य जर्गतः स्वदंशमीशानामिनद्र तस्थुर्यः॥ १ १० न त्वावां श्रुन्यो दिव्यो न पार्थिवा न जातो न जनित्यते। श्रुश्वायन्तो मघवश्चिनद्र वाजिनो गुन्यन्तस्त्वा हवामदे ॥ २ ॥ (९१२ ५)

#### ॥ १२२ ॥

ऋषिः-शुनः श्रेपः ॥ देवता-इन्द्रः ।। छन्दः-गायत्री ॥

देवतीनैः सधुमाद् इन्हें सन्तु तुविवाजाः ।

खुमन्तो याभिर्मदेम ॥ १ ॥

भा वु स्वावान् समनाप्त स्तोतृभ्यो ए॰णवियानः ।

श्रूष्णोरखं न चुक्रयोः ॥ २ ॥

भा यद् दुवैः वातकत्वा कामै जरितृणाम् ।

श्रूष्णोरखं न श्रवीभिः ॥ ३ ॥ [ ९ । २६ ]

### ा। १२३॥

श्विः -- कुरसः ॥ देवता -- सूर्यः ॥ झन्दः -- त्रिष्डंप् ॥

तत् स्यैस्य देवावं तन्महित्वं मध्या कतोवितेतं सं अभार । यदेद्युक्त हृतितं: स्थस्थादादात्री वासंस्तत्तते सिमस्में ॥ १ ॥ तिम्मत्रस्य वर्षणस्याभिचने स्यो रूपं क्रेयते चोक्पस्य । सन्नतमन्यद् ररादस्य पार्जः कृष्णमन्यद्वितः सं मेरन्ति ॥२॥[९।२७]

# 11 828 11

ऋषिः—१-३ नामदेवः; [ ४-६ सुबनः ] ॥ देवता—इन्द्रः ॥ छन्दः— १, २ गायत्री; ३ पादानिचृद् गायत्री; [ ४-६ त्रिण्डप् ]

कयां नश्चित्र था संवद्ती सदावृधः सखां।
कया शाविष्ठया वृता
प्रित्र शाविष्ठया वृता
प्रदेश सदी सदावो मेहिष्ठो मरसदन्धंसः।
इता चिदारुजे वर्स्व
श्रमी श्र णः सखीनामविता जरितृयाम्।
श्रमा तु कं सुवेना सीषधामेन्द्रश्च विश्वं च देवाः।
श्रमा तु कं सुवेना सीषधामेन्द्रश्च विश्वं च देवाः।
श्रमा तु कं सुवेना सीषधामेन्द्रश्च विश्वं च देवाः।
श्राद्विषिरिन्द्रः सगयो मुरुद्धिरुस्माकं भूरविता तुन्नाम्।
श्रमाविष्ठियो स्वा ससुरान् यदायेन् देवा देवस्वमिम्रचंमायाः
श्रम श्रम्यव्यम् कंमनयुञ्ज्वीभिरादित् स्वधामिष्रिरां पर्यपदयन्।
श्रमा वार्ज देवहितं सनेम महेम श्रवहिमाः सुवीराः॥ ६॥ [९।२८]

#### 11 824 11

व्यक्तिः—सुकीितः ॥ देवता—१-३, ६, ७ इन्द्रः, ४, ५ अभिनी ॥ अन्दरः— १-३, ५-७ त्रिष्ट्रप्, ४ अनुष्ट्रप्॥

खरेन्द्र प्राची मघवज्ञमित्रानपापीचो श्रमिसूते तुद्द्व । भपोदीचो श्रप श्रूराध्राचं उरी यथा तव शर्मुन् मदेम ॥ १ ॥ कृविदुङ्ग यवपन्तो यव चिद् यथा दान्त्येनुपूर्व वियूर्य । इहेहैंचा कृश्राहि भोर्जनानि ये बहिंखो नमीवृद्धि न ज्युः ॥ २ ॥ नृहि स्थूर्यृतुथा यातमस्ति नात अवी विविदे संग्मेषु ।

गुरुवन्ति इन्द्रं सुरुवाय विद्रां स्रश्चायन्तो वृष्यं वाजयन्तः ॥ ३ ॥

युवं सुराममिश्विना नर्स्रचावासुरे सर्चा ।

विपिपाना श्रमस्ति इन्द्रं कमस्तावतम् ॥ ७ ॥

पुत्रमिव पितराविश्वनोभेन्द्रावथुः काव्येद्वंसनाभिः ।

यत् सुरामं व्यपिवः शचीभिः सरस्वती स्वा मघवस्रक्षिणक् ॥ ५ ॥

इन्द्रं सुन्नामा स्ववा त्रवोभिः सुमृद्धीको भवत विश्ववेदाः ।

बार्षतां हेष्वो स्रमयं नः कृणोत सुविधिस्य पत्तया स्वाम

स सुन्नामा स्ववा इन्द्रो श्रस्मदाराचिद् हेषः सनुतर्थुयोत ।

तस्य व्यं सुमृतौ यहियुस्वापि भद्रे सीमन्ते स्वाम ॥ ७ ॥ [९।२९]

#### ॥ १२६॥

श्वापि:--वृषाकिपिरिन्द्राणी च ॥ देवता--इन्द्र: ॥ छुन्द:--पङ्क्तिः ॥

वि हि सोतोरसंचत नेन्द्रं देवमंसत ।

यत्रामंदद् वृषाकंपिर्यः पुष्टेषु मरसंखा विश्वरमादिन्द् ष्ठत्तरः ॥ १ ॥

परा द्दान्द् भावसि वृषाकंपरिति व्यथिः ।

नो मह प्र विन्दस्यन्यत्र सोमंपीतये विश्वरमादिन्द् ष्ठत्तरः ॥ २ ॥

किम्यं त्वां वृषाकंपिश्वकार् द्दितो मृगः ।

यस्मा इरस्यसीदु न्वर्थों वा पुष्टिमद् वसु विश्वरमादिन्द् ष्ठत्तरः ॥ ३ ॥

याममं त्वं वृषाकंपि प्रियमिन्द्रामिरचंसि ।

श्वा न्वर्य जिमम्बद्धि कर्थे वराह्युविश्वरमादिन्द् ष्ठत्तरः ॥ ॥ ॥

भिया तृष्टानि मे कृपिर्यक्षा व्यदूदुषत् ।

शिरो न्वस्य राविष् न सुगं दुष्कृते सुवं विश्वरमादिन्द् ष्ठत्तरः ॥ ॥ ॥

न मरस्वी सुमसत्तरा न सुयाद्यतरा सुवत् ।

न मत् प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युर्यमीयसी विरवरमादिन्द् ष्ठत्तरः ॥ ६॥

न मत् प्रतिच्यवीयसी न सक्थ्युर्यमीयसी विरवरमादिन्द् ष्ठत्तरः ॥ ६॥

खुवे अम्ब सुलामिक यथेवाङ्ग अविष्यति । असनमें अम्ब सर्विथ में शिरों में वीव हृष्वि विश्वंस्मादिनद्र वर्त्तरः

कि सुबाहो स्वङ्गुरे पृथुष्टो पृथुजावने । किं शूरपरिन नुस्वमुभ्य मीषि वृषाकेपु विश्वस्मादिनद्व उत्तरः

श्रवीरांमिव मामुयं शुरारंगुमि मन्यते ।

बुताइमंस्मि बीरियान्द्रंपरनी मुरुर्सखा विश्वस्मादिन्द्र उत्तरः

संहोत्रं समं पुरा नारी समनं वावं गड्छति ।

वेषा भूतस्य वीरियान्दिंपरनी महीयते विश्वस्मादिनद्व हत्तरः ॥ १० छ

इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहम्भवम् ।

नुद्धस्या अपूरं चन जरमा मरते पतिविद्यस्मादिन्द् कत्तरः ॥ ११ ॥

नाहमिनदााणि रारण सख्युं वृंषाके रे ऋते ।

यस्येदमर्पं हवि: प्रियं देवेषु गर्इति विश्वस्मादिन्द् उत्तरः ॥ १२ ॥

वृषांकपायि रेवति सुपुत्र बाहु सुन्तुंवे ।

वसंत् त इन्द्र उचणाः भिषं कांचित् इतं हाविविश्वसमादिन्द्र उत्तरः॥१३॥

बुद्यो हि मे पन्चंदश मार्क पचनित विश्वतिम्।

ब्रुताहमां में पीव हदुमा कुची पृषानित मे विश्वसमादिनद् उत्तरः ॥१४७

वृष्मो न तिरमशृङ्गोऽन्तर्थेषषु रोदेवत् । मन्यस्त इन्द्र शं हुदे यं ते सुनोति भावयुर्विश्वस्मादिनद्व हत्तंरः ॥१५॥

न सेशे यस्य रम्बतेऽन्त्रा सुक्थ्या कपृत्। सेद्शिष्टं यहपं रोमुशं निष्दुवी विजुम्मते

विश्वस्मादिनद् वत्तरा

न सेश् यस्य रोमशं निष्दुची विज्रुम्मेते सेद्शि यस्य रम्बेतेऽन्त्रा सक्च्यां कपृद् विश्वंस्मादिन्त् वर्तरः ॥१०॥

श्रयामिनद्र वृषाक पिः परस्वनतं हतं विदत्। श्रासि सूनां नवं चुरुमादेधस्यान श्राचितं विश्वसमादिन्द्व उत्तरः ॥ १८॥ श्रुयमेमि विचाकंग्रद् विचिन्वन दालुमार्थम् । पिबामि पाक् मुर्वनोऽभि धरिमच कशं विश्वस्मादिन्द् उत्तरः ॥ १९ ॥ भन्वं च यत् कृन्तर्त्रं च कति स्वित् ता वि योजना। नदेशिया वृषाक्षेऽस्तुमेहिं गृहाँ हप विश्वरमादिनद् उत्तरः युन्रेहि वृषाकृषे सुविता केल्पयावह । य एव स्वंमनंशनोऽस्त्मेषि पथा पुनुविश्वस्मादिन्द् उत्तरः यदुदं न्चों वृषाकरे गृहमिनद्राजगन्तन । क्वार्य पुल्वघो मृगः कनगं जन्योपनो विश्वस्मादिनद्व उत्तरः 11 25 11 पशुँहं नाम मानुवी साकं संस्व विश्वातिस्। भद्रं भंत त्यस्या अभूद् यस्या उद्यमामयद् विश्वस्मादिनद्व हत्तरः ॥ २३ ॥ [९।३०]

# 11 820 11

(खिलानि)

हुदं जना उप श्रुत नराशंस स्तावध्यत ।

षृष्टि सहस्र्वा नद्रति चं कौरम् श्रा क्शमेषु दश्चहे ॥ १ ॥

श्रष्टा यस्त्रं प्रवाह्यो वृध्मेन्तो द्विदंशे ।

वृद्धां रथंस्य नि जिहीदते हिव हुंषमांया उपस्पृश्यः ॥ २ ॥

एष हुषायं मामहे श्रातं निष्कान् दश्च स्रजः ।

न्रीयि श्रतान्यवैतां सहस्रा दश्च गोनाम् ॥ ३ ॥ { १ }

वृद्धां त्रेमं वृद्धां वृद्धां न पुक्वे श्रुक्तः ।

न्रेष्टे जिह्ना चंचेशिति चुरो न सुरिजोरिव ॥ ४ ॥

|                                                         | The second secon |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्र रेभासी मनीषा वृषा गाव इवेरते।                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रमोत् पत्रका एषाममोतं गा इवासते                       | 11 4 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| प्र रेम भी भरस्य गोविद वसुविद म्।                       | STATE OF THE PARTY |
| हेव त्रमां वाचं श्रीगुही चुनीवी रस्तारम्                | nan{2}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| राज्ञी विश्वजनीनस्य यो देवोऽमर्स्या मति ।               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वैश्वान्रस्य सुष्टु तिमा सुनोता पाराहित:                | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| पृश्चित्रवाः चेममकरोत् तम् बासनमाचरन्।                  | ACTION TO THE RESIDENCE OF THE PERSON OF THE |
| कुलायन् कृण्वन् के रुव्यः पतिवदिति जायया                | нэн                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| कृत्रत् त आ हरााणि दाधि मन्यी परि श्रुतम् ।             | THE PERSONNELS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| जायाः पार्ते वि प्रच्छति राष्ट्रे रार्जः परिचितः        | 11 9 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| अमीवस्वः प्र जिंहीते यवः पुक्वः पुथा विलम् ।            | Date Charge a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| जनः स भद्रमेंधते राष्ट्रे राज्ञः पति चितः               | 119011 { 2 }                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| इन्द्रः कारमंबूबुधुदुत्तिष्ठ वि चंग जनम् ।              | THE PROPERTY OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ममदुप्रस्य चक्कीं सर्व इत ते प्रणादृतिः                 | H 99 U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| डुह गावः प्रजायध्वमिहास्वा द्वह पूर्वाः।                | wid many                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| हहो सहस्रदि जुणोऽपि पूषा नि धीदति                       | 11 58 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नेमा ईन्द्र गृही रिष्न मी बासां गोपती रिषत्।            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| मासाम्मित्रयुकीन इन्द्र मा स्नेन ईशत                    | 11 38 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| छपं नी न रमासि स्केंन वचता व्यं भद्रेण वचता व           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| वन द्धिरवनो गिरो न रिब्येम कुदा चुन ॥ १४ ॥ {            | A Charles of the latest of the |
| विवादीवान्त्रेता । तेरः त रहत्त्वत क्रेट्रा चत । १० ॥ । | 1 1 244 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

॥ १२८ ॥

बः सुभेषो विदृथ्यः सुरवा युज्वाय पूर्वयः । सूर्यं चार्म् दिशादसस्तद् देवाः प्रागंकल्पयन्

11 9 B

| मो जारमा बावश्रमस्य मन सम्बंध न्युक्ति ।                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| यो जाम्या अप्रथयस्तद् यत् सस्तायं दुर्भूषंति ।                                                    |
| क्येष्ट्रो यदंप्रचतुरस्तदांहुरभंगागिति ॥ २ ॥                                                      |
| यद् भद्रस्य प्रकेषस्य पुत्रो भवति दाष्ट्रिषिः ।<br>तद् विप्रो भववीदु तद् गन्धवः कार्यं वर्षः तिथी |
| तद् विप्रो अववीदु तद् गन्धवः काम्यं विचाः तिथी                                                    |
| यश्च पाणि रष्टु जिष्ठयो यश्च देवा घदा श्रु रि. मू पुर्वा ।                                        |
| भीराणां शश्वतामृहं तद्पागिति श्रश्नम * भारती महाताला । भारती                                      |
| ये चं देवा अर्यज्ञनताथों ये चं परादृदिः।                                                          |
| सूर्यो दिवीमव गुरवाय मुख्यां नो वि रेप्शते ॥ ५॥ १५)                                               |
| योऽनाक्ताची अनभ्यको अमंश्विचो अहिंरुण्यवैः।                                                       |
| भनेद्वा ब्रह्मणः पुत्रस्ताता कर्षेषु संभितां ॥ ६ ॥                                                |
| य श्राक्राचंः सुम्युक्रः सुमंख्रिः सुहिर्ययवंः ।                                                  |
| 1 . 1 . 2 . 7 . 6 1                                                                               |
|                                                                                                   |
| अप्राणा च वेश्वन्ता रेवाँ अप्रतिदिश्यय:।                                                          |
| अयंभ्या कुन्या कल्याया त्रोता कल्पेषु संमितां ॥ ८॥                                                |
| सुप्रपाणा च वेशुन्ता रेवान्स्सुप्रतिदिश्ययः।                                                      |
| सुर्यभ्या कृत्था कल्याची त्रोता कल्पेंबु संमितां ॥ ९ ।                                            |
| परिवृक्ता च महिषी स्वस्त्या च युधिगुमः।                                                           |
| भनेशुरश्चायामी तोता कल्पेंषु संमिता ॥ १०॥                                                         |
| वावाता च महिंची स्वस्त्या च युधिगुमः।                                                             |
| श्वाद्यायामी तोता करवेषु संमिता ॥ ११॥ [६]-                                                        |
| यदिन्द्रादो दशराजे मार्चुषं वि गाहथाः।                                                            |
| विरूपः सर्वस्मा मासीत् सह युद्धाय कर्वते ॥ १२ ॥                                                   |
|                                                                                                   |
| स्वं वृष्णुं मंघवृत्तम् मुर्याकरो रविः ।                                                          |
| स्व रौडियां व्यास्यो वि वृत्रस्यासिन् विद्यर्थः ॥ १३ ॥                                            |
| यः पर्वतान् व्यवधाद् यो भूषो व्यगाह्याः।                                                          |
| ं हे यो बुबुहान्मुहं तस्मादिन्द्र नमोऽस्तु ते ॥ १४ ॥                                              |

पृष्ठं धार्वन्तं ह्योरोष्टैःश्रवसमंज्ञुवन् । स्वस्थश्व जेत्रायेन्द्वमा वह सुचर्जम् ये स्वां श्वेता श्रजेश्रवसो हायों युक्जन्ति दक्षिणम् । पूर्वा नर्मस्य देवानां विश्वदिन्द्र महीयते ॥ १६ ॥ (७) [९ । ३२])

#### 11 828 11

एता श्रश्वा था प्लंबन्ते ॥ १ ॥ प्रतीपं प्राति सुखनंम् तासामेका हारिकिका 1 3 U हारीविनके किमिच्छसि ॥ ४ ॥ ॥ ५ ॥ क्वाइतं परास्यः मार्ध पुत्रं हिर्ण्ययम् U & U यत्रामृत्तिस्रः शिशुपाः ॥ ७॥ परि त्रयः ॥ ९ ॥ श्रङ्गं धमन्तं भासते पृद् कवः 11 90 11 ॥ ११ ॥ स इच्छुकं सघावते अयन्महा ते अवाहः सघाघते गोमीचा गोगतीरिति 1 93 W पुर्मा कुस्ते निमिच्छास बद्ध वो श्रवा इति 1 3 8 IN पर्प बद्ध वये इति अश्वस्य वारों गोशप्युके ॥१८॥ -श्रजांगार केविका 11 99 W श्येनीपती सा 11 50 1 [ 8 1 3 ] श्रनाम्योपं जिद्धिकां

# ॥ १३०॥

|                               |                      | 11 5 11 |
|-------------------------------|----------------------|---------|
| को मर्जुन्याः पयः ॥३॥         | कः काष्ण्याः पर्यः   | 11.811  |
| एतं र्रब्कु कुई र्ब्कु । ५॥   | कुहाकं पक्ववं पृष्छ  | n é n   |
| बवानी यतिस्वामें: कुमिः ॥ ७ ॥ | श्रकुष्यन्तः कुपायकः | 464     |
| शासयको मयासकः ॥९॥             | देवं स्वप्रतिसूर्य   | N3 of   |

| एनश्चिपङ्क्रिका हुविः   | 119911                | प्रदुद्धे मघापति  | 113511       |
|-------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| ्यृङ्गं रूपच            | 11554                 | मा खांभि सर्खा नो | विद्नु॥ १ ४॥ |
| वृशायाः पुत्रमा यन्ति   | ॥१५॥                  | इरविदुमयं दत      | 113611       |
| अथा इयनिय्निति          | . 9911                | अथो इयन्निति      | 119611       |
| अथो श्रा श्रास्थरो भवन् | ্রতালি-মল্লা-         | अनुसन्ध           | 119911       |
| ्ष्यं युकांश्रं लोक्का  | तियी<br>पु०तं०        | 1 0 11            | [8138]       |
| 12                      | ामित्रेशी<br>सिंग्सिक | कोलव र            | Deta Dea     |

अमिनोति मंद्यते ॥ १ ॥ तस्यं प्रनु निमन्जनम् ॥ २ ॥ वर्ष्णो याति वस्त्रीमः ॥ ३ ॥ शतं वा भारती शर्वः ॥ १ ॥

-श्रतमाश्वा हिर्ण्ययाः । श्रतं रुध्या हिर्ण्ययाः । श्रतं कथा हिर्ण्ययाः । श्रतं निष्का हिर्ण्ययाः

अहं ज कुश वर्तक ॥ ६॥ शुफेन हुव घोहते ॥ ७ अया वनेनती जनी ॥ ८॥ वनिष्ठा नार्व गद्यानित ॥ १

श्चायं वनेनंती जनी ॥८ ॥ वनिष्ठा नार्व गुझानित ॥ ९ ॥ इदं मद्यां मद्रिति ॥१०॥ ते वृक्षाः सह तिष्ठति ॥११॥

पाक बुत्तिः ॥ १२॥ शक बुत्तिः 🔑 ॥१३॥

अश्रंथ खिंदरी घुवः ॥१४॥ अरदुपरम ॥१५॥

॥१६॥ व्याप् पृह्वः ॥१७॥

॥१८॥ षरपर्धर्च प्रस्वतः ॥१९॥

ा २०॥ [९।३५]

# ॥ १३२ ॥

आदलां बुक्मेकंकम् कुकंरिको निखातकः कुलां यं कृषावादिति

-शयों हत इंब

षदूहामिश्यां पुषकम्

दौवं हस्तिनों हती

॥ १॥ त्राबंकं निखातकम् ॥ २॥ ॥ ३॥ तद्वात् अन्मेथायति॥ ४॥ ॥ ५॥ वुमं विनिषद्यंतनम् ॥ ६॥

469

| न वंशि  | नेषुद्रनीततम्    |   |
|---------|------------------|---|
| क एंड   | वां दन्द्रभी हनत | Ţ |
| देवी ह  | हेन्त् कुहंनत्   |   |
| त्रीण्य | ष्ट्रय नामानि    |   |
|         | ये शिशव:         |   |
| नीर्वा  | ग्रखगड्वाहंन:    |   |

॥ ७॥ क एंष्ट्रां कर्करी लिखत् ॥८॥
॥ ९॥ यद्येयं हंन्त् क्यं हनत् ॥ १०॥
॥ ११॥ पर्यागारं पुनं:पुनः ॥ १२॥
॥ १३॥ हिर्ययं इत्येके अन्नवीत्॥ १४॥
॥ १५॥

# ॥ १३३॥

| विवती किरयो हो तार्वा पिनष्टि पूर्वः।         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| न वै कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे         | 11 9 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| मातुष्टे किरणी हो निवृत्तः प्रक्षानृते ।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न वै कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे         | 11 5 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| निगृद्ध कर्षीकी ही निरायब्द्रसि मध्यमे ।      | The Control of the Co |
| न वै कुमारि तत तथा यथा कुमारि मन्यसे          | N R III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| हत्तनार्थे श्रायानाये तिष्ठन्ती वार्व गूइसि । |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न वे कुमारि तत तथा यथां कुमारि मन्यसे         | 11.8.11-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| इलक्यां यां इलाचियकायां इलक्णमेवावं गृहसि।    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न वे कुमारि तत् तथा यथा कुमारि मन्यसे         | 11 7 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| श्रवंश्लच्यामिन अंशहन्तर्ज्ञीममति हुदे ।      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| न वै कुमारि वद तथा यथा कुमारि मन्यसे          | 11 4 11 [ 9 1 30 ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

# 11 838 11

| इद्देश्य प्रागपागुद्रगुषराग्-प्रराखागुद्रभःसंथ     | 11911    |
|----------------------------------------------------|----------|
| हृहत्य प्रागपागुद्ग्यस्ताग्—प्रताः प्रहेषन्त सासते | 11 7 11  |
| इहेश्य प्राग्नातुर्ग्यस्ग्राग्-स्थालीपाको वि लीयते | 11 3 111 |

| इद्देश्य प्रागपागुद्गम्भग्नम वै पृथु लीयते ॥ ४ ॥              |
|---------------------------------------------------------------|
| इहत्य प्रागपागुदगुषराग्-प्राष्ट्रं लाहित्य लीकाथी ॥ ५॥        |
| इहेश्य प्रागपागुरगुषराग्-प्रवितंत्वी पुष्टिञ्जलीयते ॥६॥[९।६८] |
| इहस्य प्रागपागुरगुवराग् मा पवल ७                              |
| ॥ १३५भा                                                       |
| ( gotto) 31))                                                 |
| सुनित्याभगतः शाबित्यपकानतः फाबित्याभिष्ठितः।                  |
| हुन्दुभिमाहननाभ्यां जारितरोऽयामो देव                          |
| -कोश्विलं रजाने प्रन्थंधानमुपानाहें पादम् ।                   |
| हत्तमां जनिमां जन्यानुत्तमां जनीत्र वरमैन्यात् ॥ २ ॥          |
| ष्प्रजावृति पृषातंकान्यश्यपातांशम्।                           |
| पिपीतिकृत्वट्यसी विद्युस्वापेर्यश्रको                         |
| -गोशुफो जित्तरोऽपामी देव                                      |
| वीसे देवा श्रेकंसवाध्वयों चिपं प्रचर ।                        |
| सुस्रयमिद् गर्वामस्यसि प्रखुद्दासि ।। ४ ॥                     |
| पुरनी यदृश्यते पुरनी यचयमाया जित्त्रोऽथामी देव ।              |
| होता विष्टीमेन जरित्रोऽथामां दैव                              |
| बादित्या इ जरित्राङ्गिरोभ्यो दिवियामनयन् ।                    |
| तां है जरितः प्रस्यायंस्तासु है जरितः प्रस्यायन् ॥ ६ ॥        |
| तां हं जरितनेः प्रथ्यपृभ्णेस्तासु हं जरितनेः प्रथ्यपृभ्णः ।   |
| अहानेतरसं न वि चेतनानि युज्ञानेतरसं न पुरोगवामः ॥ ७ ॥         |
| बुत श्रेत आञ्चपत्वा बुतो पद्यामियाविष्ठः।                     |
| ह्रतेमांशु मानं पिपर्ति ॥ ८ ॥                                 |
| आदिंश्या कृदा वसंवृह्तवेतु त हुदं राष्ट्रः प्रति गुम्यीझिहरः। |
| हुदं राषों विश्व प्रश्ने हुदं राषों वृहत् रृथु ॥ ९ ॥          |
| 9.99                                                          |

#### 11 883 11

द्धिवि: —१-७ पुरुमी ढाजमी ढी; ८ वामदेवः; ६ मेध्यातिथि: ॥ देवता— अदिवनी ॥ खन्दः—त्रिष्टुप्॥

तं वा रथं वयमुचा हुवैम पृथुज्रपमश्चिना संगति गोः। यः सूर्यां वहीति वन्धुरायुगिवीहमं पुरुतमं वसूयुम् युवं श्रियमश्चिना देवता तां दिवां नपाता वनथः शचींभिः। युवोर्वपुरामि पृचेः सचन्ते वहानित यत् ककुहासो रथे वाम् 11 7 11 की बामुखा करते रातहंब्य ऊतये वा सुत्वेयाय वाकैंः। ऋतस्य वा वृजुषे पूर्याय नमों येमानो अधिना वेवर्तत् हिरण्ययन पुरुम् रथेनेमं युद्धं नास्तरयोपं यातम् । पिबाय इन्मधुनः सोम्यस्य दर्धयो रानं विध्वे जनाय ब्रा नो यातं दिवो श्रद्भां पृथिव्या हिंरुण्ययेन सुवृता रथेन। मा वामुन्ये नि यमन् देव्यन्तः सं यद् दुदे नाभिः पूर्वा वास् / प नू नो रिव पुरुवीर बृहन्तं दखा मिमाथःम्मयेष्वस्मे । नरो यद् वामिश्वना स्तोमुमावन्तस्थरत्तिमाजमुद्धिासाँ प्रा इहेह यद् वी समुना पपृचे सेयमस्मे सुमितिवाजराना । बुद्धव्यतं जित्तारं युवं हे श्रितः कामी नासस्या युविद्ध मधुमतीरोषधीर्षांव बापा मधुमन्नो भवत्वन्तरिचम चेत्रस्य पतिर्मधुमाको श्रास्वारिध्यन्तो अन्वेनं न्यम पुनार्थं तदंशिवना कृतं वा वृष्यो दिवो असः सहस्रं शंसा उत ये गविष्टी सर्वी दर्भ 11911 9180] ताँ हपं याता पिबंध्ये ॥ इस विशं काएडं क्यारम् ॥

iya Maha Vidyalaya Collection.



श्रथवंवेदे मुख्यतया द्वौ विभागौ स्तः । एकः काग्रडात्मकोऽपरः प्रपाठकात्मकः । काग्रडात्मकस्य पुनद्वौ विभागौ, एकः काग्रडसूत्तः-मन्त्रात्मकोऽन्यः काग्रडानुवाकसूत्तमन्त्रात्मकः । तत्र काग्रडात्मकस्य द्वावप्यवान्तरविभागौ संहितायां प्रदर्शितौ।प्रपाठकात्मकस्त्वत्र प्रदर्श्यते-

| प्रपाठकः | काएडसूक्ते | प्रपाठकः. | कागडसूक्ते    |             |
|----------|------------|-----------|---------------|-------------|
| 9        | १। १-१६    | १९        | 61            | ६-१०(६)     |
| 2        | १। १७-३५   | २०        | 81            | 9-4         |
| 3        | 21 9-80    | २१        | 91            | <b>E-80</b> |
| 8        | .२।१ ३६    | २२        | 801           | 8-4         |
| 4        | 31 9-84    | २३        | १०।           | <b>E-90</b> |
| Ę        | 3184-38    | २४        | ११।           | 9-4         |
| 9        | 81 9-20    | २५        | ११।           | E-80        |
|          | ४। २१-३०   | २६        | १२।           | १-३,३०      |
| 9        | 8139-80    | २७        | १२ ।३,३१-५(७) |             |
| N        | 41 8-6     | . 26      | १३।           | १-४(६)      |
| 66       | 41 6-84    | 29        | 181           | 9-7         |
| १२       | 41 84-38   | ३०        | १५।           | 29-9        |
| १३       | हो १-५१    | 38        | १६।           | 8-9         |
| 68       | ६। ५२-००२  |           | 901           | 9           |
| १५       | ६ ११०३–१४  |           | 961           | १-२         |
| १६       | ७। १-५९    |           | 138           | 3-8         |
| . 90     | . ७। ६०-११ |           | 881           | १-७२        |
| १८       | C1 9-4     | ३६        | 201           | १-१४३       |



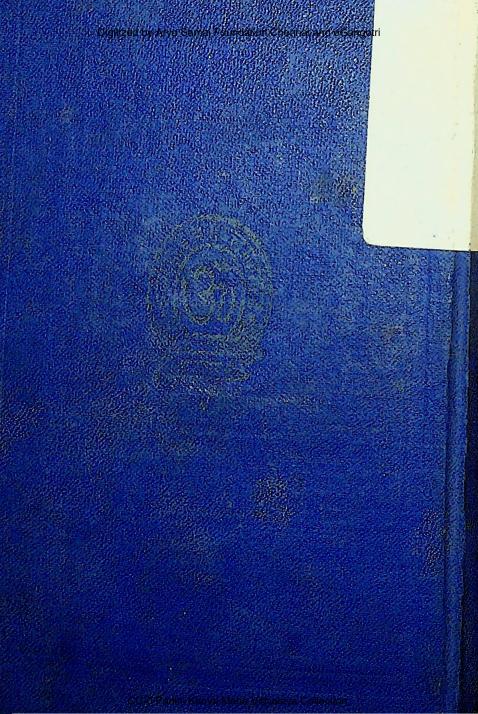